

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (द्वितीय भाग)

[#] .

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

[ तीन भागों में पूर्ण ]

द्वितीय भाग

इस संस्करण में बहुविध परिष्कार तथा परिवर्धन के कारण ५० पृष्ठ बढ़े हैं]

#### प्रकाशक-

युधिष्ठिर मीमांसक बहालगढ़, जिला—सोनीपत (हरयाणा)

11191312 1-1-1-1-131

| संस्करण         | प्रकाशन काल | पृष्ठ संख्या | परिवर्धन       |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| प्रथम भाग—      |             |              |                |
| अधूरा मुद्रण    | सं० ३००४    | 300          | लाहौर में नष्ट |
| प्रथम संस्करण   | सं० २००७    | 840          | ६४० वेल्घ      |
| द्वितीय संस्करण | 100         | 452          |                |
| तृतीय संस्करण   | सं० २०३०    | 680          | ४८ पृष्ठ       |
| द्वितीय भाग—    |             |              | L. C. State    |
| प्रथम संस्करण   | सं० २०१६    | 808          |                |
| द्वितीय संस्करण | सं० २०३०    | ४४६          | ¥0             |
| वृतीय भाग—      |             |              |                |
| प्रथम संस्करण   | सं० २०३०    | छप रहा है    |                |

#### —मूल्य—

प्रथम भाग—२४-०० द्वितीय भाग—२०-०० तृतीय भाग—१४-००

> मुद्रक— सुरेन्द्रकुमार कपूर रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस बहालगढ़, जिला सोनीपत (हरयाणा)

## भूमिका

#### प्रथम संस्करण की मूमिका

मेरे 'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' का प्रथम भाग वि० सं० २००७ में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। उसके लगभग साढ़े ग्यारह वर्ष पञ्चात् उसका यह द्वितीय भाग प्रकाशित हो रहा है।

यद्यपि इस द्वितीय भाग की रूप-रेखा भी उसी समय बन गई थी, जबिक प्रथम भाग लिखा गया था, परन्तु इस भाग के प्रकाशक के लिए किसी प्रकाशक के न मिलने, स्वयं प्रकाशन में असमर्थ होने, तथा अन्य अस्वस्थता आदि बहुविध विघ्नों के कारण इसका प्रकाशन इतने सुदीर्घ काल में भी सम्पन्न न हो सका। सम्भव है, इस भाग का प्रकाशन कुछ वर्षों के लिए और भी रुका रहता, परन्तु इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए अनायास दैवी संथोग के उपस्थित हो जाने से इसका कथं चित् प्रकाशन इस समय हो सका।

दैवी संयोग—पूर्व प्रकाशित प्रथम भाग भी लगभग दो वर्ष से सर्वथा अप्राप्य हो चुका था। उसके पुनर्मु द्रण के लिए कथंचित् कुछ व्यवस्था करके कागज और प्रेसकापी प्रेस में भेज दी गई थी। इसी काल में मेरा देहली जाना हुआ, वहां डेराइस्माईल खां के भूतपूर्व निवासी श्री पं० भीमसेन जी शास्त्री से जो सम्प्रति देहली में रहते हैं, मिलना हुआ। प्रथम भाग के पुनर्मु द्रण-सम्बन्धी बातचीत के प्रसङ्ग में श्री शास्त्री जी ने कहा कि यदि द्वितीय भाग, जो कभी तक नहीं छपा, पहले छपवाया जाये तो मैं ५०० रुपए की सहायता कर सकता हूं। मैंने श्री शास्त्री जी के सहयोग की भावना से प्रेरित होकर प्रथम-भाग के पुनर्मु द्रण का विचार स्थिगत करके पहले द्वितीय भाग के प्रकाशन की व्यवस्था की।

दैवी विघ्न—मैं निरन्तर कई वर्षों से अस्वस्थ रहता आया हूं, पुनरिप अध्ययन रूपी व्यसन से बंघा हुआ कुछ न कुछ लिखना पढ़ना चलता रहता है। इसी के परिणाम-स्वरूप इस भाग के प्रायः सभी अध्याय शनैः शनैः लिखे जा चुके थे। पूर्व निर्दिष्ट दैवी संयोग से गत अप्रैल में दितीय भाग के मुद्रण की काशी में व्यवस्था की।
मुद्रण कार्य आरम्भ हुआ। इसी बीच अगस्त मास में रोग की भयइस्ता बढ़ गई। औषघोपचार से किसी प्रकार शान्ति न मिलने पर
शत्य-चिकित्सा का आश्रय लेना अनिवार्य हो गया, और ५ सितम्बर
को वृक्क की शत्य-चिकित्सा करानी पड़ी, और कई मास इसी निमित
लग गये। रोगवृद्धि से पूर्व प्रेस में पूरी कापी नहीं भेजी थी, अतः
प्रेषित कापी के समाप्त होने पर मुद्रणकार्य रुक गया। कुछ स्वस्थ
होने पर अगली कापी प्रेस में भेजी, परन्तु मध्य में रुके हुए कार्य के
पुनः आरम्भ होने में भी समय लगना स्वाभाविक था। इस प्रकार
जो कार्य गत अक्टूबर १६६१ तक समाप्त होने वाला था, वह अब
अप्रैल १६६२ में जाकर समाप्त हो रहा है। पुनरिप यह परम
सन्तोष का विषय है कि स्वस्थ हो जाने से अन्थ पूरा तो हो गया,
अन्यथा अध्रा ही रह जाता।

दितीय भाग का विषय — इस भाग में व्याकरण-शास्त्र के साथ साक्षात् अथवा परम्परा से कथमपि सम्बन्ध रखनेवाले धातुपाठ, गणपाठ, उणादि-सूत्र, लिङ्गानुशासन, परिभाषापाठ, फिट्-सूत्र, प्रातिशाख्य, व्याकरण विषयक दार्शनिक ग्रन्थ, ग्रीर लक्ष्य-प्रधान काव्य ग्रादि के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता ग्राचार्यों के इतिवृत्त पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

वैसे तो व्याकरण-शास्त्र के इतिहास पर मेरे से पूर्व किसी भी लेखक ने किसी भी भाषा में कमबद्ध और विस्तृत रूप से नहीं लिखा, पुनरिप द्वितीय भाग में विणित प्रकरण तो इतिहास-लेखकों से प्रायः सर्वथा अछूते ही हैं। इसलिए इस भाग में जो कुछ भी लिखा गया है, प्रायः उसे मैंने प्रथम बार ही लिखने का प्रयास किया है। प्रत्येक प्रारम्भिक प्रयत्न में कुछ न कुछ त्रुटियों और न्यूनताओं का रहना

१. इस भाग में केवल 'गणपाठ' का प्रकरण ऐसा है, जिस पर मेरे मित्र प्रो॰ किपलदेव जी साहित्याचार्य एम॰ ए॰ पी-एच डी॰ ने मुकसे पूर्व विस्तृत रूप से लिखा है और वह इसी प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित हुग्रा है। इस ग्रन्थ से 'गणपाठ' प्रकरण के लिखने में महती सहायता मिली है, परन्तु हम दोनों की दृष्टि में अन्तर होने से मेरे द्वारा लिखे गये इस प्रकरण में भी स्ववैद्याष्ट्य विद्य-मान है।

स्वाभाविक है और ग्रस्वस्थता के काल में किए कार्य में तो उनकी सम्भावना और भी ग्रधिक स्वाभाविक है। मैं ग्रपनी वृदियों ग्रीर न्यूनताओं से स्वयं परिचित हूं, परन्तु जिन परिस्थितियों में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, इससे ग्रधिक में कुछ भी प्रयास करने में असमर्थ था। ग्रतः ग्रवशिष्ट रही वृदियों के लिए पाठक महानुभावों से क्षमा चाहता हूं। यदि इस भाग के पुनमुंद्रण का संयोग उपस्थित हो सका, तो उस समय उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

प्रथम भाग के सम्बन्ध में—यतः मेरा 'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' अपने विषय का प्रथम ग्रन्थ है, इसलिए ग्रन्थ के प्रका-शित होने पर सभी प्रकार की विचारधाराग्रों के माननेवाले विद्वानों और लेखकों ने इस ग्रन्थ से बहुत लाभ उठाया। कित्पय संकुचित मनोवृत्ति तथा पाश्चात्य किल्पत ऐतिहासिक मतों को विना परीक्षा किए स्वीकार करनेवाले रूढ़िवादी लेखकों के ग्रतिरिक्त प्रायः सभी विद्वानों ने प्रथम भाग का स्वागत किया। ग्रागरा पञ्जाव ग्रादि विश्वविद्यालयों ने संस्कृत एम०ए० में इसे पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया। संस्कृत विश्वविद्यालय (भूतपूर्व राजकीय संस्कृत महाविद्यालय) वाराणसी ग्रादि की व्याकरणाचार्य परीक्षा के स्व-शास्त्रीय इतिहासविषयक पत्र के लिए यह एकमात्र सहायक ग्रन्थ वना। उत्तर प्रदेश राज्य ने इस ग्रन्थ की उपयोगिता का मूल्यांकन करते हुए इस पर ६०० रू० पारितोषिक प्रदान किया।

गत ग्यारह वर्षों में इस ग्रन्थ से ग्रनेक लेखकों ने प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्ष रूप से सहायता ली। ग्रनेक महानुभावों ने इस ग्रन्थ के आश्रय से विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रों में बहुत से लेख लिखे। ग्रधिकांश विद्वज्जनों ने हमारे ग्रन्थ का मूल्यांकन करते हुए ग्रौर ग्रस्तेय की भावना रखते हुए नाम-निर्देश-पूर्वक ग्रन्थ का उल्लेख किया। किन्तु ऐसे भी ग्रनेक विद्वन्महानुभाव हैं, जिन्होंने हमारे ग्रन्थ से विशिष्ट सहायता ली, कुछ लेखकों ने पूरे-पूरे प्रकरणों को शब्दान्तर में ढालकर लेख लिखे, परन्तु कहीं पर भी ग्रन्थ का उल्लेख करना उचित न समभा। ग्रस्तु! हम तो केवल इतने से ही ग्रपने परिश्रम को सफल समभते हैं कि इस ग्रन्थ द्वारा उत्तरवर्ती लेखकों तथा विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सहा-यता प्राप्त हुई। भारतीय आर्ष वाङ्मय—भारतीय प्राचीन आर्ष वाङ्मय उन परम-सत्यवक्ता नीरजस्तम शिष्ट आप्त पुरुषों द्वारा प्रोक्त अथवा रचित है जिनके लिए आयुर्वेदीय चरक संहिता में लिखा है—

ग्राप्तास्तावत्—

रजस्तमोभ्यां निर्मु कास्तपोज्ञानबलेन ये। येषां त्रिकालममलं ज्ञानमन्याहतं सदा।। श्राप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्। सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्माद् श्रसत्यं नीरजस्तमाः॥

सूत्रस्थान, अ० ११, श्लोक १८, १६।

अर्थात् - जो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं, जिनको तप और ज्ञान के बल से तैकालिक अन्याहत निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, वे शिष्ट परम विद्वान् 'आप्त' कहाते हैं। उनका वाक्य असंशय सत्य ही होता है। ऐसे रजोगुण और तमोगुण से रहित आप्त [सब एषणाओं से मुक्त होने के कारण] किस हेतु से असत्य कहेंगे?

पाश्चात्य विद्वान् श्रौर उनके श्रनुयायी भारतीय-गत डेढ़-दो शताब्दी में पाश्चात्य विद्वानों ने राजनीतिक परिस्थितियों स्रीर ईसाई यहूदी मत के पक्षपात से प्रेरित होकर पूर्वनिर्दिष्ट परम सत्यवादी नीजरस्तम महापुरुषों द्वारा प्रोक्त अथवा रचित भारतीय आर्थ वाङ्-मय और सत्य ऐतिहासिक परम्परा को ग्रसत्य ग्रश्रद्धेय ग्रीर ग्रन-तिहासिक सिद्ध करने के लिए अनेक कल्पित वादों को जन्म दिया। ग्रौर उन्हें वैज्ञानिकता का चोला पहनाकर एकस्वर से भारतीय वाङ्मय, संस्कृति श्रीर इतिहास के प्रति श्रनगंल प्रलाप किया। ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक स्वार्थवश उन्ही ग्रसत्य विचारों को सर्वत्र स्कूल कालेजों में प्रचलित किया। इसका फल यह हुआ कि स्कूल और कालेजों में पढ़नेवाले, तथा पाश्चात्य विद्वानों की छत्र-छाया में रहकर पीएच॰ डो॰ ग्रौर डी॰ लिट् ग्रादि उपाधियां प्राप्त करनेवाले भारतीय भी पाश्चात्य रंग में पूर्णतया रंग गये। इससे भारतीय विद्वानों की स्वीय प्रतिभा प्राय: नष्ट हो गई, ग्रीर उन्होंने पाश्चात्य मतों का ग्रन्ध-ग्रनुकरण करने में ही ग्रपना श्रेय समभा।

स्वतन्त्रता के पश्चात् - भारत की परतन्त्रता के काल में पूर्व-

निर्दिष्ट व्यवसाय कथंचित् क्षम्य हो सकता था, परन्तु भारत के स्व-तन्त्र होने पर भी भारत की शिक्षा-व्यवस्था ऐसे ही लोगों के हाथ में रही, और है, जो स्वयं भारतीय वाङ्मय, संस्कृति और इतिहास के परिज्ञान से न केवल रहित ही हैं अपितु पाश्चात्य शिक्षांप्रणाली से नष्ट-प्रतिभ होकर पाश्चात्य लेखकों के वचनों को ब्रह्मवाक्य समभ-कर ग्रांख मीचकर सत्य स्वीकार करते हैं। उसी का यह फल है कि अपनी संस्कृति वाङ्मय और इतिहास के प्रति अश्रद्ध होने के कारण हम में से भारतीयता बड़ी तीव्रता से नष्ट हो रही है। भारतीयता के नष्ट होने पर हम में स्वदेश और स्वजाति के प्रति कैसे प्रेम रहेगा, यह एक गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। हमें तो इस परिस्थिति का अन्त पुनः पराधीनता के रूप में ही दिखाई देता है। वह पराधीनता चाहे किसी भी रूप की क्यों न हो, पराधीनता पराधीनता ही होती है।

रूढ़िवादी कौन पाश्चात्य विद्वान् ग्रौर उनके ग्रनुयायी भार तीय वाङ्मय संस्कृति ग्रौर इतिहास से प्रेम रखनेवाले भारतीयों को रूढ़िवादी, प्रतिगामी ग्रथवा ग्रप्रगतिशील कहकर उनका सदा उपहास करते रहे ग्रौर करते हैं। इसलिए हमें सखेद कटु सत्य कहने पर विवश होना पड़ता है कि पाश्चात्य मतों के ग्रन्थ ग्रनुयायी भारतीय ही न केवल रूढ़िवादी प्रतिगामी ग्रथवा ग्रप्रगतिशील हैं, ग्रपिनु भारतीय सत्य वाङ्मय संस्कृति ग्रौर इतिहास को नष्ट करने भारत को पुनः दासता में ग्राबद्ध करनेवाले हैं। इसी पाश्चात्य दासता का फल है कि हम स्वतन्त्र होने के पश्चात् १५ वर्ष का दीर्घकाल बीत जाने पर भी ग्रंग जी भाषा की दासता से मुक्त न हो सके।

पाश्चात्यमतानुयायी विद्वानों से हमारा नम्न निवेदन है कि वे पाश्चात्य विद्वानों के प्रसारित काल्पनिक मतों के विषय में अपनी अप्रतिहत बुद्धि से पुनः विचार करें। हमें निश्चय है कि यदि भारतीय विद्वान् अपनी स्वतन्त्र मेधा से काम लें तो वे न केवल पाश्चात्य मतों के खोखलेपन से ही विज्ञ होंगे अपितु भारतीय वाङ्मय संस्कृति और

१. यह अंग्रेजी की दासता अभी सं० २०३० = १९७३ ई०, तक बनी हुई है और अंग्रेजी भक्तों ने ऐसा माया जाल बिछाया है कि उससे भारत का छुटकारा निकट भविष्य में तो होता दीखता ही नहीं।

इतिहास को पाश्चात्य विद्वानों के कुचकों से बचाकर भारत का गौरव बढ़ायेंगे। भगवान् हमें सुबुद्धि दे कि हम विदेशियों द्वारा चिर-काल से प्रसारित कुचकों के भेदन में समर्थ हो सकें।

#### कृतज्ञता-प्रकाशन

गत तीन वर्षों की रुग्णता की लम्बी अवधि और शत्यैचिकित्सा (आप्रेशन) के समय जिन महानुभावों ने मेरी अनेकविध सहायता की, उनके प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन और धन्यवाद करना आवश्यक है। इन महानुभावों में—

१—सब से प्रथम उल्लेखनीय 'महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टङ्कारा' के मन्त्री श्री पं० ग्रानन्दिप्रयजी, ग्रीर ट्रस्ट के सभी माननीय सदस्य महानुभाव हैं। जिन्होंने रुग्णता के काल में टङ्कारा का, जहां में ट्रस्ट के अन्तर्गत अनुसन्धान कार्य कर रहा था, जलवायु अनुकूल न होने पर अजमेर (जहां का जलवायु मेरे लिए सबसे अधिक अनुकूल है ) में रहकर ट्रस्ट का कार्य करने की अनुमति प्रदान की और अत्य-धिक रुग्णता के काल में ४-५ मासों की, जिनमें मैं अस्वस्थता तथा शल्यचिकित्सा के कारण कुछ भी कार्य न कर सका था, बराबर दक्षिणा देते रहे। यह महान् ध्रौदार्य कार्यकर्त्ता को कीतदास समभनेवाले साम्प्रतिक वातावरण में अपने रूप में एक अनुठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्वानों के प्रति श्रहरहर्बलिमित्ते हरन्तोऽइवायेव तिष्ठते घासमग्रे (अथर्व १६।५५।७) की वैदिक ग्राज्ञा को कार्यरूप में उपस्थित करता है। इस ग्रप्रतिम सहायता के लिए म० द० स्मारक ट्रस्ट के माननीय मन्त्रीजी, समस्त अधिकारी और सदस्य महानुभावों का जितना भी धन्यवाद करूं, स्वल्प है। इन महानुभावों के इस विशिष्ट सहयोग से स्वास्थ्य-लाभ करने में जो महती सहायता प्राप्त हुई है, उसके ऋण से तो तभी कुछ सीमा तक उऋंण हो सकता हूं, जब अपना शेष समय ग्रधिक से ग्रधिक वैदिक ग्रार्ष वाङ्मय के ग्रध्ययन-ग्रध्यापन तथा अनुसन्धान कार्य में ही लगाऊं। प्रभु मुक्ते ऐसी आत्मिक, मान-सिक तथा शारीरिक शक्ति प्रदान करें, जिससे में इस कार्य में सफल हो सक्।

२—ग्रप्रतिम शत्यचिकित्सक श्री डा॰ कर्नल मिराजकर महो-दय के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करना में अपना परम कर्त्तव्य समभता हूं, जिन्होंने गुर्दें का आप्रेशन करते हुए न केवल अत्यन्त कौशल से ही कार्य किया, अपितु सम्पूर्ण चिकित्साकाल में मुक्त पर पितृवत् वात्स-ल्यभाव रखा। उनकी इस कृपा से ही जहां मैंने पुनर्जीवन प्राप्त किया वहां इतना बड़ा महान् व्ययसाध्य शत्यचिकित्सा कार्य अपेक्षाकृत स्वल्पव्यय में ही सम्पन्न हो सका। निःसन्देह आपने मुक्ते पुनर्जीवन देकर मेरे परिवार को तो अनुगृहीत किया ही है, परन्तु में समक्ता हूं कि उससे कहीं अधिक मुक्ते पूर्ववत् सारस्वत सत्र में दीक्षित रहने योग्य बनाकर देश जाति और समाज की सेवा कर सकने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए आपके प्रति जितना भी कृतज्ञता-ज्ञापन करूं, स्वल्प है।

३—जिस श्री रामलाल कपूर ग्रमृतसर के परिवार के समस्त सद-स्यों के साथ मेरा बाल्यकाल से सम्बन्ध है, जिनके सहयोग से शिक्षा पाई, कुछ कार्य करने योग्य हो सका, और जो सदा ही विविध प्रकार से मेरी सहायता करते रहते हैं, उनसे इस काल में न केवल आर्थिक सहयोग ही प्राप्त हुग्रा, श्रपितु माननीय श्री बा॰ हंसराज जी ग्रौर श्री बा॰ प्यारेलाल जी ने श्रातुरालय में श्राकर मेरी देखभाल की और देहली में रहनेवाले भाई शान्तिस्वरूपजी, श्री भीमसेनजी, और श्री बह्यदेवजी बराबर चिकित्सालय में श्राकर सदा देखभाल करते रहे, तथा ग्राप्रशान के दिन श्रादि से ग्रन्त तक १-६ घण्टे बराबर श्रस्पताल में विद्यमान रहे। इसी प्रकार चिकित्सा से पूर्व श्री माननीय श्राता देवेन्द्र कुमार जी ने बम्बई में ग्रनेक योग्य चिकित्सकों से निदान श्रादि कराने की पूर्ण व्यवस्था की, ग्रौर जिन्होंने श्री डा॰ कर्नल मिराजकर को मेरे चिकित्साकार्य को उत्तम रूप में सम्पन्न करने के लिए विशिष्टरूप से प्रेरित किया। इन सभी महानुभावों का मैं ग्रौर मेरा परिवार सदा ही ऋणी रहेगा।

४—आर्ष गुरुकुल एटा के संस्थापक श्री माननीय स्वामी ब्रह्मा-नन्द जी दण्डी, और आचार्य श्री पं० ज्योति:स्वरूप जी का भी मैं अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने स्वयं तथा अपने परिचित व्यक्तियों को प्रेरित करके चिकित्सार्थ लगभग ४०० रु० की विशिष्ट सहायता की।

५-गुरुतुत्य माननीय श्री पं० भगवद्दत्त जी और सम्मान्य वैद्य श्री पं० रामगोपाल जी शास्त्री का तो वाल्यकाल से ही मेरे प्रति अतुल वात्सल्य रहा है। श्राप दोनों महानुभाव समय-समय पर श्रस्प-ताल में श्राकर मेरी देखभाल करते रहे। इन महानुभावों के लिए मैं सदा ही नतमस्तक रहा हूं, श्रीर रहूंगा।

६—इनके अतिरिक्त श्री प्रो० देवप्रकाश जी पातञ्जल तथा देहली के अन्य सभी सम्मान्य आर्य बन्धुओं और मित्रों का भी कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इस काल में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से मुक्ते सहयोग दिया।

७—इसी प्रसंग में तीर्थराम अस्पताल राजपुरा रोड दिल्ली की सभी परिचारिका बहनों ग्रीर भाइयों का धन्यवाद करना भी अपना कर्त्तव्य समभता हूं, जिन्होंने दो मास तक मेरी सब प्रकार से सेवा की।

श्री पूज्य श्रद्धास्पद गुरुवर्य पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जिनकी मातृ-पितृतुल्य ग्रीर गुरुह्प छत्र-छाया में वाल्यकाल से ग्राज तक रहा हूं श्रीर रहूंगा, के प्रति न कृतज्ञताप्रकाशन ही कर सकता हूं, ग्रीर न बन्यवाद ही दे सकता हूं, केवल मौनरूप से श्रद्धा के पत्र-पुष्प ही श्रपित कर सकता हूं।

भारतीय प्राचीन संस्कृति, साहित्य और इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री डा॰ वहादुरचन्द्र जी छाबड़ा एम. ए., एम. ओ. एल., पी.- एच. डी., एफ. ए. एस., संयुक्त प्रधान निर्देशक भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली। गत चार वर्षों से निरन्तर २५ र० मासिक की सहायता दे रहे हैं। आपके इस निष्काम सहयोग के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं।

#### ग्रन्थ-प्रकाशन में विशिष्ट सहयोग

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में उन महानुभावों का सहयोग तो है हो, जिन्होंने स्थायी सदस्य बनकर सहायता की है। उनके अतिरिक्त श्री रामलाल कपूर एण्ड सन्स, पेपर मर्चण्ट प्रा० लि० अमृतसर ने इस पुस्तक के लिए विना अग्रिम-मूल्य लिए कागज देने की कृपा की, और श्री पं० भीमसेन जी शास्त्री देहली ने ५००) रु० की सहायता की। श्री ओम्प्रकाश जी तथा श्री विजयपाल जी आदि ने प्रूफ संशोधन का कार्य किया। श्री पं० बालकृष्ण जी शास्त्री, स्वामो ज्योतिष-

१. श्रीमान् छावड़ा जी लगभग ११-१२ वर्ष तक मुभे यह सहायता देते रहे ।

प्रकाश प्रेस, वाराणसी ने इस ग्रन्थ के मुद्रण में विशेष प्रयत्न किया। इन कार्यों के लिए उक्त सभी महानु भावों का मैं कृतज्ञ हूं।

भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान } २४।२१२ रामगंज, अजमेर

र्विदुषां वशंवदः— युधिष्ठिर मीमांसक

#### द्वितीय संस्करण

'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' का द्वितीय भाग लगभग ४ वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था। पूज्य गुरुवयं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के स्वर्गवास (२२ दिसम्बर १६६४) के पश्चात् ट्रस्ट का कार्यभार मुक्ते संभालना पड़ा। अनेकविघ भयङ्कर रोगों से जर्जरित शरीर इस भारी कार्यभार को वहन करने में सर्वथा असमर्थ था। फिर भी रामलाल कपूर परिवार के साथ बाल्यकाल से विशिष्ट सम्बन्ध होने के कारण मैं उनके म्रादेश को अस्वीकार नहीं कर सकता था। अतः मुके यह कार्यभार वहन करना ही पड़ा। इस समय राम-लाल कपूर ट्रस्ट का कार्य भारत-विभाजन के काशी में चल रहा था, परन्तु वहां का जलवायु मेरे लिए सर्वथा प्रतिकूल था। म्रतः ट्रस्ट के ग्रधिकारियों ने सं० २०२६ के ग्रन्त में ट्रस्ट का कार्य सोनीपत (हरियाणा) में स्थानान्तरित किया। मैं उससे लगभग दो वर्ष पूर्व सोनीपत आ गया था। अतः पूर्णतया ट्रस्ट के कार्य में लग जाने पर मैंने स्वयं प्रकाशित समस्त ग्रन्थराशि लागत मूल्य पर ट्रस्ट को दे दी । तदनुसार संस्कृत व्याकरण-शास्त्र के इतिहास को छपवाने का उत्तरदायित्व ट्रस्ट पर ही था। ट्रस्ट लगभग ४ वर्ष से समाप्त हुए इस ग्रन्थ को ग्राधिक कारणों से प्रकाशित करने में ग्रसमर्थ रहा। प्रथम भाग का प्रकाशन ट्रस्ट की स्रोर से कर्थांचत् हुस्रा, परन्तु दूसरे भाग का प्रकाशन सम्भव न देखकर इसे मैंने स्वयं छपवाने का प्रयत्न किया।

द्वितीय भाग का यह संस्करण पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं परिविधित है। इसी के साथ इस अन्य का तृतीय भाग भी प्रका-शित हो रहा है। इस प्रकार अब यह अन्य तीन भागों में परिपूर्ण हो गया है। दितीय भाग की छपाई के व्यय का प्रबन्ध न होने से मैंने करनाल निवासी राय साहब श्री चौधरी प्रतापिसह जी से ५०००) पांच सहस्र रुपया एक वर्ष के लिए ऋण रूप में देने की प्रार्थना की । ग्रापने बड़ी उदारता के मुक्ते पांच सहस्र रुपया इस कार्य के लिए दे दिया। ग्रापकी इस उदारता के लिए मैं ग्रत्यन्त कृतज्ञ हूं।

श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रेस में यह ग्रन्थ छपा है। इसके लिए ट्रस्ट के ग्रिधकारियों का भी मैं ग्रनुगृहीत हूं। इन्हीं की उदारता से तृतीय भाग की छपाई का भी प्रबन्ध हुग्रा है।

रा. ला. क. ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत) श्रावण पूर्णिमा, सं० २०३०, १७ अगस्त, १६७३।

विदुषां वशंवद:— युधिष्ठिर मीमांसक

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

द्वितीय भाग

## विषय-सूची

ग्रध्याय

विषय

पृष्ठ

१८-शब्दानुशासन के खिल-पाठ

8

पञ्चाङ्ग व्याकरण पृष्ठ १। खिल शब्द का ग्रथं २। जिनेन्द्र-बुद्धि और हरदत्त की भूल ३। धातुपाठ श्रादि का शब्दानुशासन से पृथक्करण का कारण ४। पृथक्करण से हानि ४। सूत्रपाठ और खिल-पाठ के समान प्रवक्ता ४। पाणिनि ग्रौर खिलपाठ ४। पाणिनीय खिलपाठ और जिनेन्द्र बुद्धि ४। व्याकरणशास्त्र का एक ग्रन्य ग्रङ्ग ६। व्याकरणशास्त्र से सम्बद्ध ग्रन्य प्रन्थ ६।

१६-शब्दों के धातुजनव और धातु के स्वरूप पर विचार ७

शब्दों का वर्गोकरण —चतुर्धा विभाग ७, त्रिधा विभाग ६, द्विधा विभाग ६, एकविधत्व ६, त्रेघा विभाग की युक्तता ६, नाम शब्दों का त्रेधा विभाग—यौगिक, योगरूढ, रूढ ६; ग्रन्यथा विभाग— जाति शब्द, गुण शब्द, किया शब्द, यदृच्छा शब्द ६। यदृच्छा शब्द संस्कृत भाषा के ग्रङ्ग नहीं—६; यदृच्छा शब्दों का रूढत्व १०, यदृच्छा शब्दों का वैयर्थ्य १०। सम्पूर्ण शब्दों का यौगिकत्व—११। यौगिकत्व से रूढत्व की ग्रोर गति—११, अव्ययों का रूढत्व १२, नाम शब्दों का योगरूढत्व ग्रीर रूढत्व १२, रूढ माने गये शब्दों के विषय में विवाद १२। उणादिसूत्रों के पार्थक्य का कारण—१३, उणादिसूत्रों के सम्बन्ध में भ्रान्ति १३, ग्रीणादिक शब्दों के विषय में स्वा० दयानन्द सरस्वती का मत १४। सम्पूर्ण नामशब्दों की रूढत्व में परिणति—१५।

धातुस्बरूप—घातुलक्षण १६, शब्दों के घातुजत्व पर विचार १६, भारतीय मत का स्पष्टीकरण १७, प्राचीन वाङ्मय के साहाय्य से स्पष्टीकरण १७। घातु का प्राचीन स्वरूप—घातुलक्षण का स्पष्टीकरण १८, घातु—प्रातिपदिक १८, ग्राति प्राचीन शब्दप्रवचन शैली १८, उत्तरकालीन स्थिति २०, ग्रवरकालीन स्थिति २०। वर्तमान घातुपाठों में मूलभूत शब्दों का निर्देश—दस प्रकार से घातुपाठ में मूल शब्दों का उल्लेख २१-२४।

#### २०-धातुपाठ के प्रवक्षा और व्याख्याता (१) २५

पाणियि से पूर्ववर्तो ग्राचार्य—१. इन्द्र २६। २. वायु २६। ३. भागुरि २६। ४. काशकृत्स्न—धातुपाठ की उपलब्धि २७, धातुपाठ का नामान्तर २८, काशकृत्स्न धातुपाठ का वैशिष्टच २६, व्याख्या-कार चन्नवीर किव ३४, व्याख्या का वैशिष्टच ३६। ४. शाकटायन ३८। ६. ग्राप्ताल ३६।

#### २१-धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता (२)[पाणिनि] ४३

६. पाणिन ग्रौर उसका धातुपाठ — धातुपाठ के पाणिनीयत्व पर ग्राक्षेप ४३, पाणिनीयत्व में प्रमाण ४७, क्या धात्वर्थ-निर्देश ग्रपाणिनीय है ? ५१, धातुपाठ का द्विविध का प्रवचन (लघु-वृद्ध) ५८, क्या ग्रर्थ-निर्देश भीमसेन का है ? ६०, वृद्धपाठ का त्रिविधत्व ६२, पाठ की ग्रव्यवस्था ६४, साम्प्रतिक पाठ का सायणपरिष्कृतत्व ६८, संहितापाठ का प्रामाण्य ६६, उभयथा सूत्रविच्छेद पाणिनीय ७०, धातुपाठ सस्वर था ७१, पाणिनीय धातुपाठ का ग्राथ्य— प्राचीन धातुपाठ ७२, क्लोकबद्ध धातुपाठ ७६, धातुपाठ से सम्बद्ध ग्रन्थ ७७।

घातुपाठ के व्याख्याता — १. पाणिनि ६०; २. सुनाग ६१; ३. भीमसेन ६२; ४. ग्रज्ञातनामा ६६; ५. नित्द स्वामी ६७; ६. राजश्री-धातुवृत्तिकार ६७; ७. नाथीय-धातुवृत्तिकार ६७; ६. क्षीर-स्वामी—देशकाल ६६, क्षीरस्वामी स्वीकृत धातुपाठ ६३, क्षीर-तरिङ्गणी का हमारा संस्करण ६३, क्षीरस्वामी के ग्रन्य ग्रन्थ ६४; ६. मैत्रेयरिक्षत—परिचय ६६, ग्रन्य ग्रन्थ ६८, धातुप्रदीप टीका ६६; १०. हरियोगी ६६; ११. देव १००; १२. कृष्णलीला शुकमुनि—पुरुषकारवार्तिक १०१; ग्रन्य ग्रन्थ १०१, १०२; १३. सायण—

परिचय १०३, धातुवृत्ति का निर्माण काल १०३, धातुवृत्ति का निर्माता १०४, धातुवृत्ति का वैशिष्टच १०४; प्रिक्रया ग्रन्थान्तर्गत धातुव्याख्यान १०५।

## २२-धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता (३)

### [पाणिनि से उत्तरवर्ती] १०८

७. कातन्त्र-धातु-प्रवक्ता-१०६, कातन्त्र धातुपाठ १०६, काशकृत्स्न का संक्षेप १०६, हस्तलेख १०६, वृत्तिकार—१. शर्ववर्मा ११०, २. दुर्गसिह १११, ३. आवेय १११, ४. रमानाथ ११२, द. चन्द्रगोमी-१३, वृत्तिकार-१. चन्द्र ११५, २. पूर्णचन्द्र ११६, ३. कश्यपभिक्षु ११६। ह. क्षपणक ११७। १०. देवनन्दी ११७, दो पाठ ११७, वृत्तिकार-१. देवनन्दी ११८, २. श्रुतपाल ११६, ३. ग्रायंश्रुतकीर्ति १२०, ४. वंशीघर १२०। ११. वामन १२०। १२. पाल्यकीति १२१, वृत्तिकार - १. पाल्यकीति १२१, २. धनपाल १२२, प्रकियाग्रन्थकार १२२। १३. शिवस्वामी १२३। १४. भोज-देव १२३, वृत्तिकार - नाथीय वृत्तिकार १२४, प्रकियान्तर्गत धातु-व्याख्यान १२४। १५. बुद्धिसागर सूरि १२४। १६. भद्रेश्वर सूरि १२४ । १७. हेमचन्द्रसूरि १२४, वृत्तिकार-१. हेमचन्द्र १२६, २. गुणरत्न १२६, ३. जयवीरगणि १२७, ४. ग्राख्यात वृत्तिकार १२८, हर्षकुल गणि १२८। १८. मलयगिरि १२८। १६. ऋमदीइवर १२८। २०. सारस्वत धातुपाठकार १२८। २१. वोपदेव १२८। २२. **पट्मनाभदत्त** १२८ । घातुपाठसम्बद्ध कतिपय ग्रन्थ और ग्रन्थकार १२६, अज्ञात सम्बन्ध हस्तलिखित ग्रन्थ १३२।

## २३--गणपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता १३३

गणपाठ का स्थान १३३, गणशब्द का अर्थ १३३, गण और समूह में भेद १३३, गणपाठ शब्द का अर्थ १३३, गणपाठ का सूत्रपाठ से पार्थक्य १३४, गणशैली का उद्भव १३५।

पाणिनि से पूर्ववर्ती—१. भागुरि १३६। २. जन्तनु १३७। ३. काज्ञकृत्स्न १३७। ४. ग्रापिकालि १३८, पाणिनि से पूर्ववर्ती अन्य गणकार १३६। '४. पाणिनि—गणपाठ का अपाणिनीयत्व १४१, पाणिनीयत्व और उसमें प्रमाण १४२, गणपाठ के दो पाठ १४७, गणों के दो भेद १५१। गणपाठ के व्याख्याता—१. पाणिनि १५२, २. नामपारायण-कार १५४, ३. क्षीरस्वामी १५५, ४. पुरुषोत्तमदेव १५७, ५. नारा-यण न्यायपञ्चानन १६६, ६. यज्ञेश्वरभट्ट १५६, अन्य प्रन्थ-१. श्लोक गणकार १५६, २. गणपाठ कारिकाकार १६०, गणकारिका व्याख्यातारासिकर १६०, गणसंग्रहकार—गोवर्धन १६०, ४. गणपाठकार-रामकृष्ण १६०, ५. गणपाठ श्लोक १६१।

पाणिनि से उत्तरवर्ती—६. कातन्त्र गणकार १६१; ७. चन्द्रगोमी १६२, गणपाठ की विशिष्टता १६३, स्वामी दयानन्द सरस्वती
की चेतावनी १६६; ८. क्षपणक १६७। ६. देवनन्दी १६८; गुणनन्दी १६६। १०. वामन १६६। ११. पाल्यकीर्ति १७०। १२.
भोजदेव १७४। १३. भद्रेश्वर सूरि १७६; १४. हेमचन्द्र सूरि १७७,
पाल्यकीर्ति का अनुकरण १७७, व्याख्या १७६; १४. वर्धमान १७६,
गणरत्नमहोदिध—के व्याख्याकार – गङ्गाधर, गोवर्धन १८१;
१६. कमदीश्वर १८१; १७. सारस्वतकार १८२; १६. वोपदेव
१८३; १६. पद्मनाभदत्त १८३; २०. कुमारपाल १८४; २१.
बालकृष्ण शास्त्री १८४; २२. अञ्चतत्त १८५; २३. द्रविण वैयाकरण १८४; २४. पारायणिक १८६; २५. रतनमित १८६; २६.
वसुक १८६; २७. वृद्धवैयाकरण १८६; २८. सुधाकर १८७।

२४ — उसादि सुत्रों के प्रवक्ता और त्याख्याता २८६

उणादि सूत्रों की निदर्शनार्थता १६०, उणादि-पाठ के नामान्तर १६०, उपलभ्यमान प्राचीन उणादि सूत्र १६२।

पाणिनि से पूर्ववर्ती — १. काशकृत्स्न १६२; २. शन्तनु १६३; ३. स्रापिशिल १६४।

४. पाणिनि १६५; पञ्चपादी का प्रवक्ता १६६, शाकटायन प्रोक्त मानने में भ्रान्ति का कारण १६७, दशपादी का प्रवक्ता १६८, पञ्चपादी के अवान्तर पाठ २०३।

यहां से आगे छपे ग्रन्थ में गणपाठकारों की क्रमिक संख्या में १
 संख्या का ग्रन्तर है। उसे ठीक कर लेवें।

पञ्चपादी के व्याख्याकार — १. भाष्यकार २०४, २. गोवर्धन २०४, परिचय २०५; ३. दामोदर २०६, ४. पुरुषोत्तमदेव २०६, ४. सूतिवृत्तिकार २०६, ६. उज्जवलदत्त २०६, देशकाल २०६, ७. दिद्याशोल २१२, ६. श्वेतवनवासी २१२, ६. भट्टोजि दोक्षित २१४, १०. नारायणभट्ट २१६, ११. महादेव वेदान्ती २१६, वाचस्पति गौरेला की भूल २१६, १२. रामभद्र दोक्षित २१६, १३. वेङ्कटेश्वर २२०, १४. पेरुसूरि २२०, १४. नारायण सुधी २२२, १६. शिवराम २२३, १७. रामशर्मा २२४, १६. स्वामी दयानन्द सरस्वतो २२४, वृत्ति का वैशिष्टच २२४, वृत्तिकार का साहस २२४, अन्य वैशिष्टच २२७, पाठभ्रंश २२६। १६, २०, २१, २२. अज्ञातनाम २२६, २२६, दशपादी जणादिपाठ २२६, दशपादी का प्राधार पञ्चपादी २२६, दशपादी का वैशिष्टच २३१, वृत्तिकार—१. अज्ञातनाम २३४, २. अज्ञातनाम २४०, ३. विट्ठलार्थ २४१।

पाणिनि से उत्तरवर्ती—५. कातन्त्र उणादिकार २४२, वृत्तिकार-दुर्गसिंह २४२; ६. चन्द्राचार्य २४२; ७. क्षपणक २४३;
६. देवनन्दो २४४; ६. वामन २४५, १०. पाल्यकीति २४५;
११. भोजदेव २४५;वृत्तिकार—भोजदेव, दण्डनाथ, रामसिंह, पदसिन्धुसेतुकार; १२. बुद्धिसागर सूरि २४६; १३. हेमचन्द्रसूरि २४७;
१४. मलयगिरि २४८;१५. कमदीश्वर २४८, वृत्तिकार—कमदीश्वर,
जुमरनन्दी, शिवदास २४८, १६. सारस्वत उणादिकार २४६;
१७. रामाश्रम २४६, व्याख्याकार—रामाश्रम, लोकेश्वर, सदानन्द,
व्युत्पत्तिसारकार;१८. पद्मनाभदत्त २५०।

स्रिनिर्ज्ञातसम्बन्ध वृत्तिकार—१. उत्कलदत्त २५१, २. उणादि-विवरणकार २५१, ३. उणादिवृत्तिकार २५२, ४. हरदत्त २५२, ५. गङ्गाधर २५२, ६. व्रजराज २५२, ७. संक्षिप्तसारकार २५२।

२५- लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता और व्याख्याता २५३

पाणिनि से पूर्ववर्ती-१. ज्ञन्तनु २५४; २. न्याडि २५४।

३. पाणिनि २४४, व्याख्याकार — १. भट्ट उत्पल २४६, २. रामचन्द्र २४७, ३. भट्टोजि दीक्षित २४७, ४. नारायण भट्ट २४७.

४. रामानन्द २५७, ६. स्रज्ञातनाम २५८, ७. नारायण सुधी २५८, ८. तारानाथ तर्क-वाचस्पति २५८।

पाणिनि से उत्तरवर्ती-४. चन्द्रगोमी २५६; ५. बरहचि २५६; ६. ग्रमर्रांसह २६१; ७. देवनन्दी २६२; ८. शङ्कर २६२; ६. हर्षवर्धन २६३, टीकाकार-पृथ्वीश्वर ग्रथवा शवर स्वामी २६४; १०. दुर्गांसह २६५; ११. वामन २६६; १२. पत्यकीति २७०; वृत्तिकार—पाल्यकीति २७०, यक्षवर्मा २७१; १३. भोजदेव २७१; १४. बुद्धिसागर सूरि २७१; १५. ग्रहणदेव २७२; १६. हेमचन्द्र सूरि २७२, व्याख्याकार—हमचन्द्र, कनकप्रभ, जयानन्द, केशरविजय, विवरणव्याख्याकार—वल्लभ गणि; १७. मलयगिरि २७४; १८. हेलाराज २७४; १६. रामसूरि २७४; २०. वेङ्कटरङ्ग २७५; २१-२२. ग्रज्ञातनाम २७५; २३. नवलकिशोर शास्त्री २७५; २४. सरयूप्रसाद २७५।

ग्रनिणींतसम्बन्ध लिङ्गप्रवक्ता वा लिङ्गानुशासन-१. जैमिनिकोश २७६, २. कात्यायन २७६, ३. व्यास २७६, ४. ग्रानन्द कवि २७६, ४. दण्डी २७६, ६. वात्स्यायन २७६, ७. शाश्वत २७६, ६. रामनाथ विद्यावाचस्पति २७६, ६. लिङ्गकारिका २७६, १०. जयानन्द सूरि २७६, ११. नन्दी २७६, १२. लिङ्गप्रबोध २७७, १३. विद्यानिधि २७७, १४. जयसिंह २७७, १४. पद्मनाभ २७७।

#### २६ - परिभाषापाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता २६=

परिभाषा का लक्षण २७८, परिभाषाओं का द्वैविध्य २७८, परिभाषाओं का प्रमाण्य २७६, परिभाषाओं का चातुर्विध्य २७६, परिभाषाओं का मूल २८१।

परिभाषा-प्रवक्ता - १. काजकृत्स्त २६२; २. व्याड २६२; परिभाषापाठ का नाम २६४, अनेक प्रकार के पाठ २६४, वैशिष्ट्य २६४, वृत्तिकार २६६; ३. पाणिति २६६। परिभाषापाठ के व्याव्याता—१. हरदत्त; २. अज्ञातनाम २६६; ३. पुरुषोत्तमदेव २६६; ४. सीरदेव २६६; व्याख्याकार—श्रीमान् शर्मा, रामभद्र दीक्षित, अज्ञातनाम; ४. परिभाषाविवरण का २६१; विष्णुशेष—भाग ३ में परिवर्धन देखें ] ६. परिभाषावृत्तिकार २६१; ७. नीलकण्ठ २६२;

द्र. भीम २६२; ६. वैद्यनाथ २६३; व्याख्याकार—स्वयंप्रकाशनन्द सरस्वती २६४; अप्पादीक्षित २६५; १०. हिर भास्कर अग्निहोत्री २६५; ११. हिर भास्कर अग्निहोत्री का शिष्य २६६; १२. अप्पा सुधी २६७; १३. उदयशंकर भट्ट २६७; १४. नागेश भट्ट २६८, २६८, नौटीकाकार २६६; १५. शेषाद्रिनाथ सुधी २६६; १६. राम-प्रसाद द्विवेदी ३००; १७. गोविन्दाचार्य ३००; १८. परिभाषा-विवृत्तिकार ३००; १६. परिभाषाविवृत्ति—व्याख्याकार ३००; २०, २१. परिभाषा-वृत्तिकार ३०१।

पाणिनि से उत्तरवर्ती — ४. कातन्त्र-परिभाषा-प्रवक्ता ३०१, वृक्तिकार — अज्ञातनाम ३०३, दुर्गसिंह ३०३, भाविमश्र ३०४; ४. चन्द्रगोमी ३०४; ६. जैनेन्द्रपरिभाषाकार ३०५; ७. शाकटायन ३०६; ६. श्रीभोजदेव ३०६; ६. हेमचन्द्राचार्य ३०७; पूरक — हेमहंसगणि ३०७, व्याख्याकार — अज्ञातनाम ३०८, हेमहंसगणि ३०६, विजयन्त्रावण्यसूरि ३१०; १०. मुग्धबोध परिभाषाकार ३१०, वृक्तिकार — रामचन्द्र विद्याभूषण ३१०; ११. पद्नाभदत्त ३१०, टीकाकार — ३१०; अन्य वृक्तिकार ३११।

२७-- फिट्ध्त्र का प्रवक्ता और व्याख्याता ३१२

फिट्सूत्रों की ग्रावश्यकता ३१२, नागेश का स्ववची-विरोध ३१२, पाणिनीय मत ३१३, पाणिनीय व्याख्याकार ३१३, फिट्सूत्रों का प्रवक्ता ३१४, फिट्सूत्रों का प्रवचनकाल ३१५, कीथ की भूल ३१८, नामकरण का कारण ३१८, फिट्सूत्र बृहत्तन्त्र के एकदेश ३१६, फिट्-सूत्रों का पाठ ३२१।

वृत्तिकार—१, २, ३. श्रज्ञातनाम ३२१, ३२२, ३२३; ४. बिट्ठल ३२३; ५. भट्टोजिदीक्षित ३२३, व्याख्याकार-भट्टोजि ३२३, जयकृष्ण ३२३, नागेश ३२३; ६. श्रीनिवासयज्या ३२४।

२ - प्रातिशाख्य आदि के प्रवक्ता और व्याख्याता ३२५

उपलब्ध अथवा ज्ञात प्रातिशास्य ३२५, प्रातिशास्य के पर्याय ३२६, प्रातिशास्य शब्द का अर्थ ३२६, चरण और शाखाओं का

१. यहां से ग्रागे ग्रन्थ में प्रधान संख्या निर्देश में भूल से एक संख्या की न्यूनता हो गई है। पाठक ठीक कर लें।

भेद ३२८, प्रतिशाखा शब्द का मूल ग्रर्थ ३२८, ग्राधुनिक विद्वानों की भूल ३२६, पार्षद-पारिषद शब्द का ग्रर्थ ३३०।

प्रातिशास्यों का स्वरूप ३३१, डा॰ वर्मा कानिराधार आक्षेप ३३३, प्रातिशास्य ग्रीर ऐन्द्र सम्प्रदाय ३३४।

ऋग्वेद के प्रातिशाख्य — ३३५, प्रवक्ता — १. शौनक ३३६; काल ३३६, सामान्य परिचय ३३७, ऋक्प्रातिशाख्य का ग्रारम्भ ३३८, डा० मङ्गलदेव की भूल ३३८, ट्याख्याकार — भाष्यकार ३४२, ग्रातेय ३४२, विष्णुमित्र ३४३, उठ्वट ३४४, सत्ययशाः ३४५, ग्रजातनाम ३४५, पशुपतिनाथ ३४६। २. ग्राव्वलायन ३४६, काल ३४७, पारचात्य विद्वानों की भूल ३४७; ३. वाष्कल-पाष्य-प्रवक्ता ३४८।

शुक्लयजुःप्रातिशाख्य—५. कात्यायन ३४६, ग्रन्य ग्रन्थ ३४६, प्रातिशाख्य परिशिष्ट ३५०; व्याख्याकार—उव्वट ३५०, ग्रनन्त भट्ट ३५१, श्रीराम शर्मा ३५३, राम ग्रग्निहोत्री ३५४, शिवराम ३५५, विवरणकार ३५६। प्रातिशाख्यानुसारिणी शिक्षा—३५६, बालकृष्ण शर्मा ३५७, ग्रमरेश ३५६।

कृष्णयजुःप्रातिशाख्य ६. तैतिरीय प्रातिशाख्यकार ३५८, ह्विटनी के आक्षेप ३५६, समाधान ३५६, कस्तूरि रङ्गाचार्य का सत्साहस ३५६; व्याख्याकार — आत्रेय ३६०, वरुचि ३६१, माहि-षेय ३६१, सोमयार्य ३६२, गाग्यं गोपालयज्वा ३६२, वीरराघव कि ३६४, भैरवचार्य ३६४, पद्मनाभ ३६५, अज्ञातनाम ३६५। ७. मैत्रायणीय प्रातिशाख्यकार ३६५; ८. चारायणीय प्रातिशाख्यकार ३६७।

सामप्रातिशास्य—३६७; ६. सामप्रातिशास्य-प्रवक्ता—वरस्वि आपिशलि ३६=; पुष्पसूत्र के दो पाठ ३६८, व्यास्याकार-भाष्यकार ३७० अन्ये शब्दोदाहृत ३७०, उपाध्याय अजातशत्रु ३७०, राम-कृष्ण दीक्षित सूरि ३७१।

अथर्वप्रातिशास्य—१०. अथर्वपार्षद-प्रवक्ता ३७१, काल ३७१, दो पाठ ३७३, शाखासम्बन्ध ३७३; बृहत्पाठ का संस्करण वा सम्पा-दक्त ३७४, अन्यथा संशोधन ३७४, पं० विश्वबन्धु की भूल ३७६; अथर्वप्रातिशास्यभाष्य ३७७। ११. अथर्वचतुरध्यायीपवक्ता ३७७, काल ३७६; १२. प्रतिज्ञासूत्रकार ३७६; व्याख्याकार—अनन्तदेव याज्ञिक ३७६; १३. भाषिकसूत्रकार ३६२, व्याख्याकार—महा-स्वामी ३६२, अनन्तदेव ३६३; १४. ऋक्तन्त्रप्रवक्ता—शाकटायन ३६३, औदब्रजि ३६४, प्रवक्तृत्व पर विचार ३६५, डा. सूर्यकान्त का विचार ३६५, हमारा विचार ३६६, औदब्रजि का देश ३६६, ऋक्तन्त्र का द्विविध पाठ ३६७; व्याख्याकार—अज्ञातनाम भाष्य-कार ३६७, अज्ञातनाम वृत्तिकार ३६७ विवृत्तिकार ३६६, अज्ञात-नाम व्याख्याता ३६६; १५. लघुऋक्तन्त्रकार ३६६; १६. साम-तन्त्रप्रवक्ता ३६९, तन्त्रप्रवक्ता ३६०, भाष्यकार—भट्ट उपाध्याय ३६०। १७. अक्षरतन्त्रप्रवक्ता ३६१, वृत्तिकार ३६१; १६. छन्दोग व्याकरण ३६१।

## २६ - च्याकरण के दार्शनिक ग्रन्थकार

\$38

१. स्कोटायन ३६४; २. श्रौदुम्बरायण ३६५; ३. व्याडि
३६६; ४. पतञ्जलि ३६७; ५. भर्तृ हरि ३६६; वाक्यपदीय नाम पर
विचार ३६६, ग्रन्थपात ४०१, वाक्यपदीय के संस्करण ४०२, भाषातत्त्व श्रौर वाक्यपदीय ४०३, वाक्यपदीय के व्याख्याता—भर्तृ हरि
४०४, स्वोपज्ञ व्याख्या के नाम ४०५, दो पाठ ४०६; वृत्ति के
व्याख्याकार—वृषभदेव ४०६, धर्मपाल ४०७, पुण्यराज ४०७,
हेलाराज ४०८, फुल्लराज ४०६, गङ्गादास ४१०; ६. मण्डनिमश्र
४१०, काल ४११; टीकाकार—परमेश्वर ४१२, काल ४१३,
निरुक्त वार्तिक के उद्धरण ४१३, ७. भरत मिश्र ४१४; ८. स्फोटसिद्धिन्यायविचारकर्त्ता ४१६; ६-१३. स्फोटविषयक ग्रन्थकार
४१७; १४. वैयाकरणभूषण-रचिता ४१७, भूषणसार के व्याख्याता
—हरिवल्लभ ४१८ हरिभट्ट ४१८, मन्नुदेव ४१६, भैरविमश्र ४२०,
रुद्रनाथ ४२०, कृष्णमिश्र ४२० । १४. नागेशभट्ट ४२०, मञ्जूषा के
दो पाठ ४२०, टीकाकार—दुर्बलाचार्य वैद्यनाथ ४२१; १६. ब्रह्मदेव
४२१; जगदीश तर्कालङ्कार ४२१।

३० — लच्यप्रधान काव्यशास्त्रकार दैयाकरण कवि ४२३ काव्यशास्त्र शब्द का अर्थ ४२३, लक्ष्य-प्रधान कवायों की

१. यहां से प्रधान संख्या निर्देश में १ संख्या की भूल से वृद्धि हो गई है। पाठक ठीक कर लें।

रचना का प्रयोजन ४२४; १. पाणिनि ४२६; काव्य का नाम ४२६, पाइचात्य विद्वानों की कल्पना ४२६, उनकी कल्पना का मिथ्यात्व ४२६, पाणिनि के काल में लौकिक छन्दों का सद्भाव ४२८, चित्रकाव्यों की सत्ता ४२८, ग्रष्टाध्यायी के प्रमाण चित्र-काव्यों में ४२६, भारतीय ग्रन्थकारों द्वारा पाणिनि काव्य के निर्देश ४३१, जाम्बवतीविजय का परिमाण ४३२, जाम्बवतीविजय को उद्धत करनेवाले २ प्रनथों के नाम ४३३; २. व्याडि ४३६; ३. वररुचि कात्यायन ४३६; वाररुच काव्य का नाम ४३६; ४. पतञ्जलि ४३७; ५. महाभाष्य में उद्धत कतिपय वचन ४३७; ६. भट्ट मूम ४३६; काल ४४०, ग्रन्थ नाम का कारण ४४०, काव्य परिचय ४४०, भट्टि ग्रौर रावणार्जु नीय में ग्रन्तर ४४२, टीकाकार वासुदेव ४४२; ७. भट्टिकाच्यकार ४४३, भट्टिकार का नाम ४४३, काल ४४६, मट्टि ग्रीर भामह ४४६; टीकाकार-जटीश्वर-जयदेव-जयमञ्जल ४४८, मल्लिनाथ ४४८, जयमञ्जल ४४६, अज्ञातनाम ४४६, रामचन्द्र शर्मा ४५०, विद्याविनोद ४५०, कन्दर्भ शर्मा ४५०, पुण्डरीकाक्ष-विद्यासागर ४५१, हरिहर ४५१, भरतसेन ४५१; ८. हलायुघ ४५१; ६. हेमचन्द्राचार्य ४५२; १०. नारायण ४५२; ११. वासुदेव कवि ४५२, कीथ की भूल ४५४; १२. नारेरी वासुदेव ४५४; १३. नारायण ४५५; उपसंहार ४५५।

संशोधन परिवर्त्तन परिवर्धन

वृतीय भाग में

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

द्वितीय भाग



# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास अठारहवां अध्याय

## शब्दानुशासन के खिलपाठ

संस्कृत भाषा के जितने भी उपलब्ध अथवा परिज्ञात-शास्त्र हैं, उनमें प्रायः प्रत्येक पांच अङ्गों में विभक्त है। ग्रत एव वैया-करणनिकाय में व्याकरण की कृत्स्नता के द्योतन के लिए पञ्चाङ्ग व्याकरण ग्रादि शब्दों का व्यवहार होता है।

पञ्चाङ्ग व्याकरण यथा-

हेमचन्द्राचार्यः श्रीसिद्धहेमाभिधानाभिधं पञ्चाङ्गमपि व्याकरणं सपादलक्षपरिमाणं संवत्सरेण रचयाञ्चक्रे।

पञ्चग्रन्थी — बुद्धिसागर सूरि विरचित 'बुद्धिसागर' व्याकरण का दूसरा नाम 'पञ्चग्रन्थी' व्याकरण है । इसमें सूत्रपाठ के साथ साथ अन्य खिल पाठ के ग्रन्थों का भी प्रवचन होने से यह 'पञ्च-ग्रन्थी' नाम से प्रसिद्ध है ।

व्याकरण-शास्त्र के ये पांच अङ्गवा ग्रन्थ इस प्रकार माने जाते हैं —

शब्दानुज्ञासन ( सूत्रपाठ ), घातुपाठ, गणपाठ (प्रातिपदिक-पाठ), उणादिपाठ, तथा लिङ्गानुज्ञासन ।

इन पांचों अङ्गों वा ग्रन्थों में शब्दानुशासन मुख्य है। शेष चार ग्रङ्ग शब्दानुशासन के उपकारी होने से शब्दानुशासन की प्रपेक्षा गौण हैं। अत एव ये धातुपाठ ग्रादि शब्दानुशासन के खिल माने जाते हैं।

१. प्रबन्धिचन्तामणि, पृष्ठ ४६०।

खिल शब्द का अर्थ — खिल शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। शतपथ और शाह्वायन ब्राह्मण में खिल शब्द ऊपर भूमि के लिए प्रयुक्त होता है।' गोपथ ब्राह्मण तथा मनुस्मृति आदि में खिल शब्द का प्रयोग ग्रन्थ के परिशिष्ट रूप से संगृहीत ग्रंश के लिए उपलब्ध होता है'। वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त खिल शब्द का प्रयोग 'स्वशाखा-अनधीत स्वशाखीयकर्मोपयोगी परशाखीय मन्त्र-संग्रह' अर्थ में मिलता है। इनका परिशिष्ट शब्द से भी व्यवहार होता है।

खिल का ग्रवयव ग्रथं—-खिल शब्द का एक अर्थ ग्रवयव भी है। कृत्स्न ग्रथंवाची नज्ञ्समास घटित ग्रखिल शब्द में खिल का अर्थ ग्रवयव = भाग ही है।

धातुपाठ ग्रादि के लिए खिल शब्द का प्रयोग—वातुपाठ बादि ग्रञ्जों के लिए खिल शब्द का प्रयोग काशिका में उपलब्ध होता है। अध्टाध्यायी १।३।२ की व्याख्या में काशिकाकार ने लिखा है—

उपिदश्यतेऽनेनेत्युपदेशः शास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठः खिलपाठश्च। सरस्वतीकण्ठाभरण १।२।७ की हृदयहारिणी व्याख्या में दण्डनाथ ने भी काशिका के शब्दों का ही उल्लेखन किया है।

- १. यहा उर्बरयोरसंभिन्नं भवति खिल इति वै तदाचक्षते । शत० दा३।४।१; शांखा० ३०।दा। उवंरयो: सर्वसस्याद्ययो: क्षेत्रयो: ग्रसम्भन-मसंस्रृष्टं भवति स्वयमसस्यं भवति, तत्क्षेत्र खिल इत्युच्यते इति शतपय-व्यास्याने सायण: ।
- २. सामवेदे खिलश्रुति: । गोपथ १।१।२६।। स्वाध्यायं श्रावयेत् पित्र्ये धर्मश्चास्त्राणि चैव हि । ग्राख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ।। भनु० ३।२३२॥
- ३. परशाखीयं स्वशाखायामपेक्षावशात् पठचते तत् खिलमुच्यते । महा-भारत नोलकण्ठ-टीका शान्ति० ३२३।१०।।
  - ४. द्र० पं० सातवलेकर मुद्रापित ऋग्वेद के अन्त में अथ परिशिष्टानि।
- प्र. कोशव्याख्याकार ग्रस्ति शब्द की व्युत्पत्ति 'नास्ति खिलं शून्यं यस्मिन्तत्' दशति हैं।
- ६. तुलना करो—उपदेशो नाम सूत्रपाठः खिलपाठः । परिभाषासंग्रह (पूना संस्क०) पृष्ठ ४ ।

काशिका की व्याख्या में न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि लिखता है— खिलपाठो धातुपाठः चकारात् प्रातिपदिकपाठवच ।

काशिका १।३।२ की व्याख्या में हरदत्त ने वाक्यपाठ शब्द से वार्तिकपाठ का निर्देश किया है—

बिलपाठो घातुपाठः प्रातिपदिकपाठो वाक्यपाठश्च।

हरदत्त ने वाक्यपाठ शब्द से वार्तिकपाठ का निर्देश किया है। वैयाकरणनिकाय में वार्तिककार के लिए वाक्यकार पद सुविज्ञात है। हमें वार्तिकों के लिये खिल शब्द का प्रयोग ग्रन्यत्र उपलब्ध नहीं हुग्रा। हमारे विचार में पदमञ्जरीकार का उक्त निर्देश चिन्त्य है।

जिनेन्द्रबुद्धि श्रौर हरदत्त की भूल—काशिका के 'खिलपाठ' शब्द की व्याख्या में जिनेन्द्रबुद्धि श्रौर हरदत्त दोनों ने भूल की है। जिनेन्द्रबुद्धि ने खिलपाठ शब्द से केवल धातुपाठ का निर्देश किया है, श्रौर गणपाठ का संग्रह चकार से किया है। जिस प्रकार घातुपाठ का शब्दानुशासन के भूबादयो धातवः (११३११) सूत्र के साथ साक्षात् सम्बन्ध है, उसी प्रकार गणपाठ का भी शब्दानुशासन के तत्तत् सूत्रों के साथ सीधा सम्बन्ध है। उणादिपाठ भी उणादयो बहुलम् (३१३११) सूत्र का ही प्रपञ्च है। ग्रत एव भतृंहिर ने उणादिपाठ के लिये भी खिलपाठ शब्द का प्रयोग किया है। इसलिये खिलपाठ शब्द से धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ श्रौर लिङ्गानुशासन इन चारों का संग्रह जानना चाहिए। हरदत्त ने खिलपाठ के श्रन्तगंत वाक्यपाठ का भी निर्देश किया है, यह भी चिन्त्य है, यह पूर्व लिख चुके हैं। वस्तुतः वाक्यपाठ चातिकपाठ का संग्रह चकार से करना चाहिए।

धातुपाठ ग्रादि के पृथक् प्रवचन का कारण-अति पुरातन काल में धातुपाठ आदि समस्त खिलपाठ शब्दानुशासन के ग्रन्तर्गत

१ संस्कृत ब्वाकरणशास्त्र का इतिहास, भाग '. पृष्ठ २६५, २६६ (तृ सं )।

२. निह उपिदशन्ति खिलपाठे । महाभाष्य टीका, हमारा हस्तलेख पृष्ठ १४६ । यहाँ प्रसंग से स्पष्ट है कि खिलपाठ का प्रयोग उणादिपाठ के लिये हुन्ना है ।

ही तत्तत् प्रकरणों में संगृहीत होते थे, परन्तु उत्तरकाल में मनुष्यों की घारणाशक्ति धौर आयु के ह्वास के कारण जब समस्त विद्याग्रन्थों का उत्तरोत्तर संक्षेप होने लगा' तब प्रधानभूत शब्दानुशासन के लाघव के लिए खिलपाठों को सूत्रपाठ से पृथक् किया गया।

प्यक्करण से हानि-यद्यपि खिलपाठों को सूत्रपाठ से पृथक् कर देने से शब्दानुशासन में निश्चय ही अतिलाधव होगया, तथापि इस प्थक्करण से एक महती हानि भी हुई। आजन्म ब्याकरण शास्त्र के ग्रध्ययन-ग्रध्यापन में निरत रहने वाले व्यक्ति भी खिल-पाठों के ग्रध्ययन-ग्रध्यापन में उपेक्षा करने लगे। धातुपाठ ग्रीर उणादिपाठ का तो थोड़ा बहुत पठन-पाठन कथंचित् चलता रहा, परन्त सूत्रपाठ के साथ साक्षात संबद्ध ग्रति महत्त्वपूर्ण गणपाठ तो ग्रत्यन्त उपेक्षा का विषय बन गया। गणपठित शब्दों के अर्थज्ञान की कथा तो दूर रही, उसका मूल पाठ भी सुरक्षित नहीं रहा। अन्य व्याकरण संबद्ध गणपाठों के विषय में तो कहना ही क्या, सबसे अधिक प्रचलित पाणिनीय तन्त्र के गणपाठ पर भी कोई प्राचीन व्याख्यान ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। असमस्त गणपाठों के बाङ्मय में वर्षमानसूरि विरचित (वि० सं० ११६७) गणरतन महोधि ही एकमात्र व्याख्यान ग्रन्थ उपलब्ध होता है। वर्धमान का व्याख्यान ग्रन्थ किस व्याकरण के गणपाठ पर ग्राश्रित है, यह यद्यपि पूर्णरूप से परिज्ञात नहीं, तथापि गणपाठ के परिज्ञान के लिए समस्त वैयाकरणों का यही एकमात्र ग्राश्रय है। यदि यह व्याख्यान भी न होता तो हम गणपाठ के विषय में सर्वथा अज्ञान में ही रहते।

१. 'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' भाग १, पृष्ठ २: — ५३ (तृ० संस्करण)।

२. पाणिनीय गणपाठ का स्रनेक हस्तलेखों धौर अन्य व्याकरणीय गण-पाठों के साहाय्य से एक ग्रादशं संस्करण हमारे मित्र प्राध्यापक कपिलदेव साहित्याचार्य एम० ए० पीएच० डी० ने तैयार किया है । यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

३. पाणिनीय गणपाठ की एक व्याख्या बजेश्वरभट्ट ने लिखी है। इसका नाम गणरत्नावली है। यह शक सं० १७६६ (वि॰ सं० १६३१) में लिखी गई हैं। इनमें गणरत्नमहोदिध की अपेक्षा कुछ वैशिष्टच नहीं है।

गणपाठ का सूत्रपाठ में पुनः सिन्नवेश—खिलपाठों को कव्दा-नुशासन से पृथक् करने से उनके ग्रध्ययन-अध्यापन में जो उपेक्षा हुई, उसको यथार्थ रूप में जानकर उक्त दोष के परिमार्जन के लिए महाराज भोजने गणपाठ ग्रीर उणादिपाठ को ग्रतिप्राचीन परिपाटी के ग्रनुसार ग्रपने शब्दानुशासन में पुनः सिन्नविष्ट किया। परन्तु भोजीय शब्दानुशासन (सरस्वती-कण्ठाभरण) के अधिक प्रचलित न हो सकने के कारण महाराज भोज के उक्त प्रयत्न का कोई विशेष लाभ नहीं हुग्रा।

मूत्रपाठ ग्रीर खिलपाठ के समान प्रवक्ता—सम्प्रति पाणिनि से उत्तरकालीन जितने भी व्याकरण शास्त्र उपलब्ध हैं, उनसे संबद्ध धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ, ग्रीर लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता भी प्राय: वे ही आचार्य हैं, जिन्होंने मूलभूत शब्दानुशासन का प्रवचन किया। हमारी दृष्टि में एकमात्र का तन्त्र व्याकरण ही ऐसा है, जिसके उणादिपाठ और लिङ्गानुशासन मूलशास्त्र-प्रवक्ता के प्रवचन नहीं हैं। पाणिनीय व्याकरण से पूर्ववर्ती काशकृत्सन-तन्त्र का धातु-पाठ प्रकाश में आ चुका है। उसके उणादिस्त्रों में से कतिपय सूत्र धातुपाठ की चन्नवीर किवकृत कन्नड टीका में समृत हैं। ग्रापिशिल आचार्य के घातुपाठ ग्रीर गणपाठ के कई उद्धरण प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों में सुरक्षित हैं। व

पाणिनि ग्रीर खिलपाठ—वैयाकरण सम्प्रदाय के श्रनुसार पाणिनि ने भी स्वीय शब्दानुशासन से संबद्ध घातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ ग्रीर लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया था। परम सौभाग्य का विषय है कि सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग पाणिनीय तन्त्र विविध व्याख्यान ग्रन्थों के सहित ग्राज हमें उपलब्ध है।

पाणिनीय खिलपाठ और जिनेन्द्रबुद्धि —पाणिनीय समप्रदाय में काशिका का व्याख्याकार जिनेन्द्रबुद्धि ही एक ऐसा व्यक्ति है, जो पाणिनीय शास्त्र-संबद्ध घातुपाठ आदि परिशिष्टों को सूत्रकार पाणिनि का प्रवचन नहीं मानता। जिनेन्द्रबुद्धि ने घातुपाठ ग्रादि के

१. इस टीका का संस्कृतभाषा में ग्रनुवाद करके 'काशकुरस्नधातुव्याख्या-नम्' के नाम से हम प्रकाशित कर चुके हैं।

२. द्र० सं व्याकरण-शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १४४, तृ वसं ।

अपाणिनीय सिद्ध करने में जो हेतु दर्शाये हैं, उनकी मीमांसा हम तत्तत् प्रकरणों में आगे यथास्थान करेंगे।

व्याकरणशास्त्र का एक ग्रन्थ ग्रङ्ग-शव्दानुशासन के साथ साक्षात् सम्बन्ध रखनेवाला एक अङ्ग ग्रौर भी है, ग्रौर वह है परिभाषा-पाठ । यद्यपि परिभाषा-पाठ भी ग्रनेक व्याकरणों के पृथक्-पृथक् उपलब्ध होते हैं.तथापि वे प्रायः ग्रन्य खिलपाठों के समान तत्तच्छास्त्र-प्रवक्ता आचार्यों द्वारा प्रोक्त नहीं हैं। इनका संग्रह तत्तत् शास्त्रों से उत्तरवर्ती व्याख्याकारों ने किया।

परिभाषा-पाठ के व्याख्याकारों के मतानुसार ये परिभाषाएं भी किसी प्राचीन व्याकरण के सूत्रपाठ के ग्रन्तर्गत थीं। उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने इन्हें 'लोकसिद्ध' 'न्यायसिद्ध' ग्रथवा 'ज्ञापकसिद्ध' मान कर ग्रपने तन्त्र में सन्निविष्ट नहीं किया। यतः इन परिभाषाग्रों द्वारा निर्दाशत विषयों की उपेक्षा करके किसी भी व्याकरणशास्त्र का कार्य निर्वाह ग्रशक्य है, ग्रतः प्रत्येक व्याकरण के उत्तरवर्ती व्याख्याकारों ने मूल परिभाषापाठ में स्वस्व-शास्त्र के ग्रनुसार यथो-चित परिवर्तन परिवर्षन करके इन्हें स्वस्व-शास्त्र के साथ संबद्ध कर लिया है।

व्याकरणशास्त्र से संबद्ध ग्रन्थ ग्रन्थ—व्याकरणशास्त्र से साक्षात् संबद्ध ग्रन्थों का निर्देश ऊपर कर दिया है। इनके ग्रतिरिक्त ग्रीर भी कतिपय ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनका व्याकरणशास्त्र के साथ सम्बन्ध है। वे निम्न हैं—

> फिट्-सूत्र, दार्शनिक ग्रन्थ, लक्ष्य-प्रधान काव्य ग्रन्थ, वैदिक व्याकरण (प्रातिशाख्यादि)।

इन ग्रन्थों का संक्षिप्त इतिहास भी इस ग्रन्थ में ग्रागे यथा-स्थान निबद्ध किया जाएगा।

इस प्रकार इस अध्याय में शब्दानुशासन के खिलपाठों का निर्देश करके अगले अध्याय में धातुपाठ संगृहीत धातुओं के मूल स्वरूप के विषय में विचार किया जाएगा।

0

१. देखिए 'परिभाषापाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता' शीर्षक ग्रध्याय ।

## उन्नीसवां ऋध्याय

### शब्दों के धातुजत्व और धातु के स्वरूप पर विचार

शब्दों का वर्गीकरण—प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञों ने संस्कृत भाषा के पदों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। उनमें से प्रधान वर्गीकरण इस प्रकार हैं—

चतुर्धा विभाग—यास्क तथा कतिपय प्राचीन वैयाकरणों ने पदों को चार विभागों में बांटा हैं। वे विभाग हैं—नाम आख्यात उपसर्ग और निपात।

कतिपय आचार्य कर्मप्रवचनीयों को पृथक् गिन कर पांच विभाग दर्शाते हैं। अन्य गतिसंज्ञकों को भी पृथक् मान कर छः विभाग मानते हैं। वस्तुतः कर्मप्रवचनीयों और गतिसंज्ञकों का निपातों और उपसर्गों में अन्तर्भाव हो जाता है। अतः उनकी पृथक् गणना की भ्रावश्यकता नहीं है।

स्वर् म्रादि स्रव्ययों का स्रन्तर्भाव—पाणिनीय तन्त्र के अनुसार स्वर् आदि अव्यय निपातों से विहिर्भू त माने गए हैं। उपाणिनि के मत में भ्रद्रव्यवाची चादि शब्दों की निपात संज्ञा होती है। से स्वर् आदि भ्रव्ययों में भ्रनेक शब्द द्रव्यवाची हैं। अतः पाणिनि के मत में स्वर् ग्रादि शब्दों का निपातों में समावेश नहीं हो सकता। पदों के चतुर्घा विभाग करनेवाले प्राचीन आचार्य स्वर् भ्रादि अव्ययों का निपातों में किस प्रकार समावेश करते थे, यह सम्प्रति ग्रज्ञात है।

१. चत्वारि पदजातानि — नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च । नि० १।१।। नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः । नि० १३।६।। चत्वारि पदजाता-नि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च । महाभाष्य अ० १, पा० १ प्रा० १।।

२. द्र०—नापि पञ्च षड् वा गतिकर्मप्रवचनीयभेदेनेति । निरुक्त दुर्गवृत्ति १।१, पृष्ठ १०, ग्रानन्दाश्रम ।

३, स्वरादिनिपातमन्ययम् । श्रन्टा० १।१।३७।। ४, चादयोऽसत्त्वे । श्रन्टा० १।४।१७।।

बह्मवाची श्रोम् का निपातों में श्रन्तर्भाव—गोपथबाह्मण१।१। २६ में लिखा है कि वैयाकरण [ब्रह्मवाची] श्रोम् का निपातों में पाठ मानते हैं। इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि संभवतः प्राचीन वैयाकरण निपातसंज्ञा में श्रसत्त्र = श्रद्भव्यवाचकत्व का निर्देश नहीं करते थे। श्रन्यथा ब्रह्मवाची श्रोम् शब्द का निपातों में परिगणन नहीं हो सकता। विभात संज्ञा में असत्त्व का निर्देश न होने पर स्वर् श्रादि श्रव्ययों का निपातों में कर्यचित् श्रन्तर्भीव हो सकता है। व

त्रिधा विभाग—पाणिनीय शब्दानुशासन के अनुसार शब्द तीन प्रकार के हैं—नाम प्राख्यात और प्रव्यय। उपसर्ग ग्रीश कर्मप्रव-चीनयों का निगतों में अन्तर्भाव होता है ग्रीश निपातों का ग्रव्ययों में । दूसरे शब्दों में इस विभाग को नाम और ग्राख्यात की विभ-वितयों से युक्त (=सविभिक्तिक) तथा उभयविद्य विभक्ति रहित (=निर्विक्तिक) कह सकते हैं।

द्विधा विभाग —पाणिनीय तथा कतिपय अन्य तन्त्रों की प्रिक्रया के अनुसार शब्दों के सुबन्त और तिङन्त दो ही विभाग हैं। पाणिनि आदि ने पद संज्ञा का सिद्धि के लिए अब्ययों से भी स्वादि को उत्पत्ति करके उनके लोप का विधान किया है।

१. निपातेषु चैनं वैयाकरणाः पठन्ति ।

२. उणादिवृत्तिकार उज्ज्वलदत्त ने उणादि १।१४६ की व्याख्या में ब्रह्मवाची 'ग्रोम्' शब्द की चादिपाठ से ग्रव्यय संज्ञा मानी है— 'चादिस्वाद् ग्रव्ययत्वम्'। ऐसा ही स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उणादिकोश १।१४२ की व्याख्या में लिखा है। भट्टोजि दीक्षित ने उज्ज्वलदत्त के मत की समा-लोबना की है— 'चादिपाठादव्ययत्विमत्युज्ज्वलदत्तः, तन्न, तेषामक्त्वार्थत्वात्।' सि॰ कौ॰ उणादिप्रकरण (सं० १३६)।

३. कथंबित् इसलिए कहा है कि स्वर् धादि अध्ययों की निपात संज्ञा मानने पर 'निपाता आधुदात्ता.' से सर्वत्र आधुदात्तत्त्व की प्राप्ति होगी, जो

कि इब्ट नहीं है।

४. प्राग् रीक्वरान्निपाताः (ग्रष्टा० १।४।५६) ग्रिक्कार के अन्तर्गत उपसर्ग ग्रीर कर्मप्रवचनीय संज्ञाग्रों का निर्देश है।

५. स्वरादिनिपातमव्ययम् । ग्रव्टाः १।१।३७॥

६. अव्यवादाप्सुपः । प्रव्टा० २।४।६२॥

एकविघत्व - ऐन्द्र ग्रादि कतिपय प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ताओं के मत में समस्त शब्द एकविध ही माने गए है।

त्रिया विभाग की युक्तता--पदों के स्वरूप की दृष्टि से उन्हें नाम (सुबन्त) आख्यात (तिङन्त) और ग्रव्यय (उभयविष विभक्ति से रहित ) तीन विभागों में ही बांटा जा सकता है। इस-लिए पदों का त्रिधा विभाग युक्ततम है।

नाम शब्दों का त्रेधा विभाग-नाम शब्द यौगिक, योगरूढ और रूढ भेद से तीन प्रकार के माने जाते हैं।

नाम शब्दों का ग्रन्यथा विभाग-नाम शब्दों का एक अन्य प्रकार से भी विभाग किया जाता है - जातिशब्द, गुणशब्द, किया-शब्द भ्रीर यद्च्छाशब्द ।

यद्च्छा शब्द संस्कृत भाषा के ग्रङ्ग नहीं - यद्च्छा शब्द संस्कृत भाषा में उत्तरकाल में प्रविष्ट हुए हैं। ये संस्कृत भाषा के मूल शब्द नहीं हैं। अत एव कतिपय वैयाकरण प्राचीन परम्परा के अनुसार यद्च्छा शब्दों की गणना न करके तीन प्रकार के ही शब्द मानते हैं। बाचायं घापिशालि धौर पाणिनि भी यदेच्छा शब्दों को संस्कृतभाषा का श्रङ्ग नहीं मानते । अतएव वे कहते हैं-

यद्च्छाशक्तिजानुकरणा वा यदा दोर्घाः स्युः ।।। मा० शिक्षा ६।६॥

यद्च्छाशब्देऽशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घाः स्युः ...। पा० शिक्षा ।६।५॥

यहां 'यदा'पद यदृच्छा शब्दों का अनिभमतत्व व्यक्त करता है। ये यदृच्छा शब्द अर्थात् नितान्त रूढ शब्द संस्कृत भाषा का ग्रङ्ग न होने से धनित्य माने जाते हैं। हित्रम टि घु आदि संज्ञाओं

२. चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति:--जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः,

यद् न्छाशब्दाइचतुर्थाः । ऋलृक्, (प्रत्या॰ २) सूत्रभाष्य । ३. त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः—जातिशब्दा गुणशब्दाः कियाशब्दा इति ।

न सन्ति यदृच्छाशब्दाः । ऋजूक्, (प्रत्या॰ २) सूत्रभाष्य । ४. स्वामी दयानन्द सरस्वती शब्दों के नित्य प्रनित्य दो भेद मानवे हैं। द्र • — ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 'वेदनित्यत्व-प्रकरण'।

१. द्र०—'नैकं पदजातम् । यथा — ग्रथं: पदमैन्द्राणामिति ।' निरुक्त-दुर्गवित्ति १।१। पृष्ठ १०, ग्रानन्दाश्रम ।

का समावेश भी यद्च्छा शब्दों के अन्तर्गत होता है। नागेश महा-भाष्यप्रदीपोद्योत १।३।१, पृष्ठ १११ (निणयसागर संस्क०) में टि बु भ्रादि कृत्रिम संज्ञाओं को भी अनादि ग्रर्थात् नित्य मानता है। हमारे विचार में यह मत शास्त्रसंमत नहीं है।

न्यास ३।३।१ में भी लिखा है—तदेवं निष्कतकारशाकटायन-दर्शनेन त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः—जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति।

प्रक्रियाकी मुदी (भाग २, पृ० ६०) की टीका में विट्ठल

एवं जातिगुणिकयावावित्वाच्छव्दानां त्रययेव प्रवृत्तिनं चतुष्टयी, याद्च्छकानामभावात् । ग्रथवा सर्वे कियाशब्दा एव स्युः, सर्वेषां धातुजत्वात् । तत एकैव प्रवृत्तिनं त्रयी न चतुष्टयी ।

यद्च्छा शब्दों का रूढत्व—भाषा में यद्च्छा शब्दों की प्रवृत्ति ग्रहंभाव और मूर्खता के कारण होती है। जगत् में जैसे-जैसे इन कारणों की वृद्धि होती जाती है, उसी प्रनुपात से भाषा में यद्च्छा शब्दों की वृद्धि होती जाती है। यतः यद्च्छा शब्द भाषा अथवा व्याकरण के नियमों के अनुसार सोच विचारकर प्रथं-विशेष में प्रयुक्त नहीं किए जाते, प्रतः वे कृत्सन वर्णसमुदाय से ही ग्रथंविशेष के संकेत मान लिए जाते हैं। इसलिए यद्च्छा शब्द रूढ ही होते हैं।

यद्च्छा शब्दों का वैयर्थ्य —यद्च्छा शब्दों में स्वाभाविक वाचकत्व शक्ति के अभाव के कारण वे भाषा में भाररूप हो होते हैं। उनसे कोई भी विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। महाकवि माघ ने सत्य ही लिखा है—

सदृच्छाशन्दवत् पुंसः संज्ञाये जन्म केवलम् । शिशु० २।४७॥ झत एव कात्पायन और पतञ्जलि, जैसे प्रामाणिक आचार्यों ने यदृच्छा शब्दों की कल्पना का प्रत्याख्यान करके न्याय्य शास्त्रान्वित शब्दों के व्यवहार की ही आज्ञा दी है।

१. द० — यदृच्छया किञ्चद् लृतको नाम । ऋलृक् (प्रत्या० २) सूत्रभाष्य ॥

२. न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु । न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्

इस प्रकार यद्व्छा शब्दों को संस्कृत भाषा का ग्रङ्ग स्वीकार न करने पर नाम शब्दों में यौगिक और योगरूढ दो ही प्रकार ग्रविशब्द रहते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा में यद्व्छा शब्दों के अति-रिक्त कोई भी शब्द मूलतः रूढ नहीं है (यह हम अनुपद ही दर्शा-येंगे)।

सम्पूर्ण शब्दों का यौगिकत्व—अति प्राचीन काल में न केवल नाम शब्द, अपितु अव्यय (स्वरादि + निपात) भी यौगिक अर्थात् धातुज हो माने जाते थे। इस परम्परा के प्रायः उत्सन्न हो जाने पर भी निरुक्त और उणादिसूत्रों के प्रवक्ता आचार्यों तथा वेदभाष्यकारों ने अनेक अव्ययों की धातु से व्युत्पत्ति दर्शाई है। यथा—

ग्रन्छ — ग्रमेराप्तुमिति शाकपूणिः । निरुक्त ४।२८। स्वाहा — इत्येतत् सु ग्राहेति वा स्वा वागाहेति वा स्वयं प्राहेति वा स्वाहुतं हिवर्जुं होतीति वा । निरुक्त ८।२०॥

पृथक् - प्रथे: कित् संप्रसारणं च । उणादि १।१३७॥
समया-निकषा-ग्राः समिण्निकिषम्याम् । उणादि ४।१७५॥
वाट्-वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा । वाट् निपातोऽयम् ।
दयानन्दीय यजुर्वेदभाष्य २।१८॥

काशकृत्सन घातुपाठ की कन्नड टीका में बहुत से अव्ययों का धातुजत्व दर्शाया है।

इस प्रकार इन ग्राचार्यों ने उत्सन्न हुई प्राचीन परम्परा की ओर संकेत करके उसे पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया है।

वैयाकरणों में हेमचन्द्राचार्य ने अपनी बृहद्वृत्ति के स्वोपज्ञ महान्यास में अनेक अव्ययों और निपातों का धातुजत्व दर्शाया है।

यौगिकत्व से रूढत्व की भ्रोर गति—यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि जिन शब्दों में घात्वर्थ का अनुगमन प्रतीत होता है, वे यौगिक माने जाते हैं। जिनमें धात्वर्थानुगमन प्रतीत होने पर भी किसी अर्थ

विशेष में नियत प्रतीत होते हैं, वे योगरूढ कहे जाते हैं और जिन शब्दों में धात्वर्थ का अनुगमन कथंचित् भी प्रतीत नहीं होता, वे रूढ माने जाते हैं। संस्कृत भाषा के इतिहास से स्पष्ट है कि मनुष्यों के उत्तरोत्तर मितमान्द्य के कारण यौगिकत्व = धात्वर्थ प्रतीति में भी उत्तरोत्तर हास हुआ। इस कारण शब्दों में यौगिकत्व से योगरूढत्व और योगरूढत्व से रूढत्व की ओर अधिकाधिक गित हुई है।

ग्रन्थयों का रूढत्व—उक्त प्रवृत्ति के अनुसार जब धात्वर्थ अनु-गमन का ह्रास हुग्रा, तब सबसे प्रथम अव्ययों पर इसका प्रभाव पड़ा। उनमें घात्वर्थ प्रनुगमन की प्रतीति का नाश हो जाने पर उन्हें रूढ मान लिया, प्रथात् कृत्स्नवर्ण समुदाय के रूप में उन्हें प्रथं विशेष का वाचक अथवा द्योतक स्वीकार कर लिया।

नाम शब्दों का योगरूढत्व और रूढत्व—उक्त प्रवृत्ति के अनु-सार जब नाम शब्दों में भी घात्वर्थ अनुगमन धोर अर्थवैविष्य विस्मृत होने लगा, तब नाम शब्दों की भी शुद्ध यौगिकता से योग-रूढत्व और योगरूढत्व से रूढत्व की ओर गति होने लगी। जैसे-जैसे धात्वर्थ अनुगमन विस्मृत होने लगा, वैसे-वैसे भाषा में रूढ शब्दों की संख्या वृद्धिगत होती गई।

रूढ माने गये झड्दों के विषय में विवाद—जब संस्कृत भाषा में शब्दों के रूढत्व की भावना दृढ़मूल हो गई, तब रूढत्वेन स्वीकृत शब्दों के विषय में शास्त्रकारों में एक अत्यन्त रोचक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुआ। गार्ग्य के अतिरिक्त समग्त नैरुक्त आचार्य और वैयाकरण शाकटायन लोक में रूढ माने जाने वाले शब्दों के धातुजत्व का और नैरुक्त गार्ग्य तथा शाकटायन व्यतिरिक्त वैयाकरण अधातुजत्व का प्रतिपादन करने लगे। निरुक्त के प्रथमाध्याय के १२-१४ खण्डों में इस विवाद पर गम्भीर विवेचन किया है। यास्क ने रूढ शब्दों को अधातुज मानने वाले आचार्यों की युक्तियों का बड़ी उत्तमता से निरुत्यण करके सम्पूर्ण नाम शब्दों के धातुजत्व सिद्धान्त का भले प्रकार स्थापन किया है, अर्थात् यास्क के मत में

१. इस विषय की विशद मीमांसा हम 'संस्कृत भाषा का इतिहास' ग्रन्थ में करेंगे।

कोई भी शब्द रूढ=ग्रधातुज नहीं है। यही मत महावैयाकरण शाकटायन का है।

उणादि सूत्रों के पार्थक्य का कारण—जब शब्दों के एक वड़े ग्रंश के विषय में यौगिकत्व और रूढत्व सम्बन्धी मतभेद उत्पन्न हो गया, तब तात्कालिक वैयाकरणों ने उन विवादास्पद शब्दों के साधुत्व-ज्ञापन के लिये एक ऐसा मार्ग निकाला, जिससे दोनों मतों का समन्वय हो सके। इसके लिए उन्होंने उणादिपाठ का प्रवचन किया। प्रर्थात् उसे शब्दानुशासन के कृदन्त = धातुज शब्दों के प्रकरण का बिल बनाकर शब्दानुशासन से पृथक् कर दिया। रूढत्वेन अभिश्यत विवादास्पद शब्दों को धातुज माननेवालों की दृष्टि से शब्दानुशासनस्थ कृदन्त शब्दों के समान उनके प्रकृति प्रत्यय ग्रंश का प्रवचन कर दिया, ग्रौर शब्दानुशासन के कृदन्त प्रकरण से बहिर्भूत करके उनका रूढत्व भी अभिव्यक्त कर दिया। यही कारण है कि साम्प्रतिक प्राय: सभी उणादि-व्यारूषाकार ग्रौणादिक शब्दों को रूढ मानते हुए वर्णानुपूर्वी के परिज्ञानमात्र के लिये उनमें प्रकृति-प्रत्यय विभाग की कत्यना स्वीकार करते हैं।

उणादि सूत्रों के सम्बन्ध में भ्रान्ति—आधुनिक वैयाकरण निकाय में यह धारणा दृढ़मूल हो गई कि वर्तमान पञ्चपादी उणादि-सूत्र शाकटायन प्रोक्त हैं। वस्तुत: यह धारणा भ्रान्तिमूलक हैं। इस भ्रान्ति का कारण उणादयो बहुलम् (ग्रब्टा० ३।३।१) सूत्र पर लिखे गये महाभाष्यकार के निम्न शब्द हैं—

नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्। ..... वैयाकरणानां च शाकटायन म्राह धातुजं नामेति ।

वस्तुतः भाष्यकार को यहां इतना ही बताना अभिप्रेत है कि

१. उणादिप्रत्ययान्ताः संजाशब्दाः । तेन तेषामत्र स्वरूपसंवेदनस्वरवर्णानुपूर्वीमात्रफलम् ग्रन्वास्यानम् । श्वेतवनवासी, उणादिवृत्ति १।१।। इसी प्रकार
ग्रन्य वृत्तिकारों ने भी लिखा है ।

२. येयं शाकटायनादिभिः पञ्चपादीविरिचता । श्वेतवनवासी उ० वृत्ति १।१।। एवं च कृवापेति उणादिसूत्राणि शाकटायनस्येति सूचितम् । नाग्रेश प्रदीपोद्योत ३।३।१।।

नैहक्त ग्राचार्य और वैयाकरणों में शाकटायन सभी नाम शब्दों को घातुज मानते हैं। वर्तमान पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकटायन-प्रोक्त हैं, यह महाभाष्यकार के किसी भी पद से इङ्गित नहीं होता। पाणिनि से पूर्ववर्ती अनेक वैयाकरणों ने उणादिसूत्रों का प्रवचन किया था। पूर्व ग्राचार्यों की परम्परा के अनुसार पाणिनि ने भी खिलपाठ के रूप में उणादि सूत्रों का प्रवचन किया। पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने भी उणादि-प्रवचन द्वारा प्राचीन परम्परा को अद्ययावत् ग्रक्षण बनाए रखा।

भूगणिति ने रूढ शब्दों के विषय में पाणिनीय मत—यद्यपि भगवान् पाणिति ने रूढ शब्दों के यौगिकत्व (=धातुज्ञत्व) पक्ष को सुरक्षित रखने के लिये प्राचीन वैयाकरण-परम्परा के अनुसार उणादिसूत्रों का पृथक् प्रवचन किया। वे वृक्षादि शब्दों को रूढ मानते हुए भी उन्हें सर्वथा अव्युत्पन्न नहीं मानते थे। अतएव पाणिति ने आचार्य शन्तनु के समान अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों के स्वर-ज्ञान के लिये प्रातिप-दिक स्वरबोधक लक्षणों का निर्देश नहीं किया। यदि वे उन्हें सर्वथा अव्युत्पन्न मानते, तो वे भी आचार्य शन्तनु के फिट्-सूत्रों के समान प्रातिपदिक स्वर के बोधक लक्षणों की रचना करते।

कात्यायन ग्रीर पतञ्जलि ने रूढ शब्दों को घातुज मानने पर जहां शास्त्रीय दोष उपस्थित होता था, वहां उसकी निवृत्ति के लिये पक्षान्तरेरिय परिहारा भवन्ति (ऋलृक् सूत्र-भाष्य) न्यायानुसार लिखा है—

प्रातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेः सिद्धम् । प्रातिपदिक-विज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम् । उणादयोऽव्युत्पन्नानि

प्रातिपदिकानि । महा० ७।१।२।।

अर्थात्—[अखण्ड] प्रातिपदिक मानने से पाणिनि आचार्य के मत में सिद्ध है। उणादि [निष्पन्न] शब्द अब्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं। औणादिक शब्दों के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत—समस्त वैयाकरण सम्प्रदाय में आचार्य शाकटायन के अनन्तर

१. इस विषय पर ग्रविक इसी ग्रन्थ के उणादि प्रकरण में लिखेंगे। २. प्रक्रियासर्वस्व, उणादि-प्रकरण १।४०, पृष्ठ १०, मद्रास संस्क० नारायण-वृत्ति ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती हो ऐसे वैयाकरण व्यक्ति हैं, जो धौणादिक शब्दों में किसी को भी रूढ नहीं मानते । वे प्रत्येक धौणादिक शब्द को मूलतः शुद्ध यौगिक मानते हैं, और औत्तरकालिक प्रसिद्धि के अनुसार उन्हें योगरूढ स्वीकार करते हैं। इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रत्येक औणादिक शब्द के शुद्ध यौगिक और योगरूढ दो-दो प्रकार के अर्थ दर्शाए हैं। यथा—

पाति रक्षति स पायुः, रक्षकः गुदेन्द्रियं वा । उणादिकोश १।१॥ यहां 'पायु' को यौगिक मानकर प्रथम 'रक्षक' अर्थ दर्शाया है, श्रीर योगरूढ मानकर 'गुदेन्द्रिय' । इसी प्रकार सर्वत्र दो प्रकार के अर्थ दर्शाए हैं।

इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती की उणादिवृत्ति स्वल्पा-क्षरा होते हुए भी ग्रीणादिक वाङ्मय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पर ग्रधिक विचार यथास्थान किया जायेगा।

सम्पूर्ण नाम शब्दों की रूढत्व में परिणति—पूर्वनिर्दिष्ट घात्वर्थ-अनुगमन के उत्तरोत्तर हास के कारण संस्कृत भाषा के इतिहास में एक ऐसा भी समय उपस्थित हो गया, जब पूर्वाचार्यों द्वारा असन्दि-ग्वरूप से यौगिक माने गए पाचक पाठक ग्रादि शब्द भी वृक्ष ग्रादि शब्दों के समान रूढ मान लिए गए। कोई भी शब्द यौगिक प्रथवा योगरूढ नहीं रहा। अत एव कातन्त्र व्याकरण के मूल प्रवक्ता ने सम्पूर्ण कृदन्त भाग के प्रवचन को ग्रनावश्यक समझ कर उसे प्रपने तन्त्र में स्थान नहीं दिया। इस घोर अज्ञानावृत दुरवस्था का संकेत कातन्त्र के व्याख्याकार दुर्गिसह के निम्न शब्दों से मिलता है—

वृक्षादिवदमी रूढा न कृतिना कृताः कृतः। कात्यायनेन ते सुष्टा विबुधप्रतिपत्तये।।

अर्थात् — कृदन्त पाचक ग्रादि शब्द भी वृक्ष ग्रादि के समान रूढ हैं। ग्रतः ग्रन्थकार (शर्ववर्मा) ने कृदन्त शब्द विषयक सूत्र नहीं रचे। विबुध लोगों के परिज्ञान के लिए कात्यायन ने इन्हें रचा है। इस प्रकार सम्पूर्ण कृदन्त शब्दों को रूढ स्वीकार कर लेने पर

१. जहां-कहीं साक्षात् यौगिक प्रयं का निर्देश नहीं किया है, वहां ज्युत्पत्ति-निर्देश से यथावत् जान लेना चाहिये।

भी उत्तरवर्ती वैयाकरण अपने शब्दानुशासनों की परिपूर्णता के लिए प्राचीन परम्परानुसार कृदन्त शब्दों का अन्वाख्यान करते रहे। इतना ही नहीं, कातन्त्र के मूलप्रवक्ता द्वारा कृदन्त भाग की उपेक्षा होने पर भी, उत्तरवर्ती धाचार्य कात्यायन को स्व-तन्त्र की परिपूर्णता के लिए कृदन्त भाग का प्रवचन करना पड़ा।

#### **धातुस्वरूप**

वैयाकरणों के मतानुसार शब्द तीन प्रकार के हैं—घातुज, अधातुज और नामज। घातुज भी दो प्रकार के हैं—पचिति, पठित आदि किया शब्द और पाचक, पाठक आदि नाम शब्द। वृक्षादि नाम, उपसर्ग, निपात और अव्यय अधातुज अर्थात् रूढ माने जाते हैं। तिद्धित प्रत्ययान्त शब्द नामज होते हैं। समस्त अर्थात् समासयुक्त पद उक्त त्रिविघ शब्दों के समुदायमात्र होते हैं, अतः उनको पृथक् गणना नहीं की जाती।

धातुलक्षण-वैयाकरण निकाय में धातु शब्द का लक्षण इस प्रकार किया जाता है-

दघाति विविधं शब्दरूपं यः स घातुः।

अर्थात् — जो शब्दों के विविध रूपों को घारण करनेवाला, निष्पादन करने वाला [ शब्द के अन्त:प्रविष्ट रूप] है, वह 'घातु'

कहाता है।

शब्दों के घातुज्व पर विचार—भाषा-वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न पर गहरा विचार किया है कि मानव माषा के प्रारम्भिक मूल शब्द कौन से रहे होंगे। कितपय विद्वानों ने भव्दों के घातुज्व सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर भाषा के प्रारम्भिक शब्द धातुमात्र स्वीकार किए। परन्तु यह पक्ष व्यावहारिक दृष्टि से अनुपपन्न है। आरम्भ में चाहे कोई भी भाषा रही हो, परन्तु केवल घातुमात्र शब्दों के साहाय्य से लोक-व्यवहार कथंचित् भी उपपन्न नहीं हो सकता। लोक-व्यवहार के यथोचित उपपन्न होने के लिए नाम आख्यात उप-सर्ग और निपात आदि सभी प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है। अतः भाषा के मूल शब्द धातुमात्र नहीं माने जा सकते। परन्तु शब्दों को घातुज मानने पर धातुओं की सत्ता उनसे पूर्व स्वीकार करनी पड़ती है। भारतीय मत का स्पष्टीकरण—भारतीय भाषाशास्त्रज्ञ भी सम्पूर्ण नाम-शब्दों को धातुज मानते हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इसलिए भारतीय मत का स्पष्टीकरण ग्रावश्यक है।

श्रवीक्कालिक स्पष्टीकरण — अर्वाक्कालिक भारतीय भाषा-विदों ने शब्दों के धातुजत्व पर गम्भीर विवेचन किया, श्रीर उन्होंने राद्धान्त स्थिर किया कि 'शब्द नित्य हैं', अर्थात् पूर्वतः विद्यमान हैं। शास्त्रकारों ने पूर्वतः विद्यमान शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय अंश की कल्पना करके उनके उपदेश का एक मार्ग बनाया है। शास्त्रकारों का प्रकृति-प्रत्यय-विभाग काल्पनिक है, पारमाधिक नहीं। अत एव शब्द-निर्वचन के विषय में शास्त्रकारों में मतभेद भी देखा जाता है।' यदि प्रकृति-प्रत्यय-विभाग काल्पनिक न होता, तो शास्त्रकारों में मतभेद भी न होता। इस स्पष्टीकरण के अनुसार धातुजत्व सिद्धान्त का कोई मूल्य ही नहीं रहता। अतः हमारी दृष्टि में यह स्पष्टीकरण चिन्त्य है।

प्राचीन वाङ्मय के साहाय्य से स्पष्टीकरण—'न प्रसिद्धिनिमूं ला' इस कहावत के अनुसार भारतीय प्राचीनतम राद्धान्त 'सब शब्द धातुज हैं' का कुछ मूल अवश्य होना चाहिए। कुछ मूल होने पर उसके स्वरूप का परिवर्तन सम्भव है, और प्रयत्न करने पर उसके मूल स्वरूप का परिज्ञान भी हो सकता है। इसी धारणा को लेकर हमने भारतीय और पाश्चात्य भाषाशास्त्र के विविध ग्रन्थों के अनुशीलन के साथ-साथ भारतीय प्राचीनतम वैदिक वाङ्मय और विविध व्याकरणों का विशेष ग्रध्ययन किया। उससे हम इस परिणाम पर पहुंचे कि भारतीय प्राचीनतम राद्धान्त 'सब शब्द धातुमूलक हैं' सर्वथा सत्य है। इतना ही नहीं, उसको स्वोकार करने में भाषाशास्त्र की दृष्टि से, ग्रथवा व्यावहारिक दृष्टि से कोई दोष भी उपस्थापित नहीं किया जा सकता। परन्तु ग्रति पुराकाल में धातु का वह स्वरूप पर विचार करना ग्रावश्यक है।

१. ग्रन्वाख्यानानि भिद्यन्ते शब्दव्युत्पत्तिकर्मसु । वाक्य० २।१७१॥ कैविचिन्निर्वचनं भिन्नं गिरतेर्गर्जतेर्गमे: । गिरतेर्गेदतेर्वापि गौरित्यत्रानुद्धितम् ।। वाक्य० २।१७४॥

#### धातु का प्राचीन स्वरूप

धातु-लक्षण का स्पष्टीकरण—निस्सन्देह वैयाकरणों द्वारा प्रदर्शित धातु-लक्षण 'दधाति शब्दस्वरूपं यः स धातुः' सर्वथा सत्य है।
परन्तु इसका वास्तविक तात्पर्य है—'विभिन्न प्रकार के शब्दरूपों को धारण करनेवाला जो मूल शब्द है, वह धातु कहाता है' अर्थात् जो शब्द आवश्यकतानुसार नाम-विभक्तियों से मुक्त होकर नाम बन जाए; आश्यात-विभक्तियों से युक्त होकर किया को द्योतन करने लगे, और उभयविध विभक्तियों से रहित रहकर स्वार्थमात्र का द्योतक होवे, वह (तीनों रूपों में परिणत होनेवाला) मूल शब्द ही 'धातु' पदवाच्य होता है। इस प्रकार के आवश्यकतानुसार विविध रूपों में परिणत होनेवाले शब्द ही आदि भाषा संस्कृत के मूल शब्द थे। यतः ये मूलभूत शब्द ही नाम आख्यात और अव्यय रूप विविध प्रकार के शब्दों में परिणत होते हैं, अतः 'सब धातुज हैं' यह भारतीय प्राचीन राद्धान्त सर्वया सत्य है। अति प्राचीन काल के भारतीय प्राचीन राद्धान्त सर्वया सत्य है। अति प्राचीन काल के भारतीय भाषाविज्ञ उक्त प्रकार के मूलभूत शब्दों को ही 'धातु' कहते थे।

धातु = प्रातिपदिक — अति पुराकाल में पूर्व-निर्दिष्ट धातु शब्दों के लिए प्रातिपदिक शब्द का भी व्यवहार होता था। प्रातिपदिक शब्द का स्व-अर्थ है —

'पदं पदं प्रति — प्रतिपदम् । प्रतिपदेषु भवं प्रातिपदिकम् ।'
ग्रथीत् जो नाम ग्राख्यात ग्रौर ग्रव्यय ( उपसर्ग-निपात )
हप सर्वविध पदों में मूलरूप से विद्यमान रहे, वह 'प्रातिपदिक'
कहाता है।'

भगवान् पाणिनि ने 'प्रातिपदिक' संज्ञा का निर्देश धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान् शब्द के लिए किया है। परन्तु 'सर्वा महती संज्ञा अन्वर्थाः' इस न्याय के अनुसार प्रातिपदिक रूप महती संज्ञा भी अपनी अन्वर्थता का बोध कराती हुई अपने अन्दर निहित ब्याकरण-शास्त्र की अथवा भाषा-विज्ञान की अतिपुराकाल की प्रक्रिया के स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही है।

म्रति प्राचीन शब्द-प्रवचन शैली- महाभाष्य में भगवान् पत-

१. तुलना करो-प्रतिपद पाठ से।

ञ्जलि ने प्रसङ्गात् एक ग्रति प्राचीन श्राख्यान उद्धत किया है। उस श्राख्यान से विदित होता है कि जब तक व्याकरण-शास्त्र लक्षण-रूप में निबद्ध नहीं हुआ था, तब तक शब्दों का प्रतिपद उपदेश होता था। उस प्रतिपद उपदेश का क्या स्वरूप था, यद्यपि यह सम्प्रति निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता, तथापि संभव है कि एक मूलभूत शब्द को लेकर उससे श्राख्यात-विभक्तियां जोड़कर श्राख्यात-रूपों के, तथा नाम-विभक्तियां जोड़कर नामरूपों के निदर्शन की प्रथा थी। उसी मूलभूत शब्द से कृत् श्रीर तद्धित प्रत्यय जोड़कर कृदन्त और तद्धितान्त शब्दों का प्रवचन भी किया जाता था। उभय-विध विभक्तियों के विना स्वार्थमात्र में (श्रव्यय रूप में) प्रयोग होता था। यही बात निश्क्तकार यास्क ने प्रकारान्तर से लिखी है—

अनु-उपसर्गो लुप्तनामकरणः । निरुक्त ६।२२।।

इस अति प्राचीनकाल की शब्द-प्रवचन-शैली को स्पष्ट करने के लिए हम एक अत्यन्त विस्पष्ट उदाहरण उपस्थित करते हैं—

उषस् शब्द कण्ड्वादिनण (३।१।२७) में पठित है। कण्ड्वा-दिगणस्य शब्द ग्राज भी वैयाकरणों द्वारा धातु ग्रौर प्रातिपदिक रूप उभयविध माने जाते हैं। इस दृष्टि से कण्ड्वादिगणस्य शब्दों की ग्राज भी वही स्थिति है, जो ग्रित पुराकाल में शब्दमात्र की थी। अ 'उषस्' का कण्ड्वादिगण में पाठ होने से उसे धातु मानकर उषस्यित ग्रादि कियारूपों की, तथा उषस्यकः उषसिता उषसितव्यम् उषसनी-यम् ग्रादि कृदन्त शब्दों की सिद्धि दर्शाई जाती है। ग्रौर नाम मानकर उषाः उषसौ उषसः ग्रादि नामरूपों की निष्पत्ति होती है। 'उषस्' शब्द का चादिगण (१।४।५७) में पाठ होने से उभयविध विभ-क्तियों से रहित यह निपातरूप ग्रव्यय भी है। इसी ग्रव्यय से उषस्यम् उषस्तनम् ग्रादि तद्धितरूप निष्पन्न होते हैं।

१. बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द-पारायणं प्रोवाच । महा० १।१ म्रा० १।

२. घ'तुः प्रकरणाद् घातुः कस्य चासंजनादिष । ग्राह चायिममं दीर्घ मन्ये धार्तुविभाषितः । महा० ३।१।३७।।

३. साम्प्रतिक नामघातुप्रक्रिया भी इसी पुरातन स्थिति की घोर संकेत करती है। यथा ग्रहव इवाचरित ग्रहवित, गर्दभित ।

उस काल में उपसर्गों की भी पृथक् सत्ता नहीं थी। वे मूलभूत शब्द के ही अवयव माने जाते थे। अतः अट् आदि का आगम भी उपसर्गांश से पूर्व होता था। आज भी संग्राम (=सम्+ग्राम), निवास (=िन्+वास), बीर (=िव+ईर), स्थय (=िव+अय) आदि कितपय धातुओं में यह स्थिति देखी जाती है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि व्याकरणशास्त्र के लक्षणबद्ध होने से पूर्व प्रतिपद-प्रवचन द्वारा इसी प्रकार शब्दों का प्रवचन होता था। अत एव उस काल में उक्त प्रकार के मूलभूत शब्दों को कम-विशेष से जिस ग्रन्थ में संग्रह किया गया, वह 'शब्दपारायण' कहाता था।

उत्तरकालीन स्थिति—उपरि निर्दिष्ट अति प्राचीन काल की स्थिति के पश्चात् उपसर्ग निपात और अव्ययों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गई, परन्तु नाम और आख्यात पदों के मूलभूत शब्द पूर्ववत् समान रहे, अर्थात् एक ही शब्द से उभयविध विभक्तियों से संबद्धपदों की निष्पत्ति मानी जाती रही। इसी प्रक्रिया का स्वल्प स्वरूप कण्ड्वादिगण के रूप में आज भी विद्यमान है।

अवरकालीन स्थिति— उक्त काल से अवर काल में व्याकरण-शास्त्र का अतिसंक्षेप से प्रवचन करने के लिए तत्कालीन वैयाकरणों ने मूलतः अनेकविध नाम और कियापदों की सिद्धि के लिए एक सूक्ष्म धात्वंश की कल्पना की। उसी में विभिन्न प्रत्ययों के परे रहने पर गुण वृद्धि लोप इट् आगम आदि विविध विषयों की कल्पना करके मूलतः विभिन्न शब्दों की निष्पत्ति दर्शाने का प्रयत्न किया गया। इसी काल में मूल शब्दों के अवयवभूत उपसर्गांश भी पृथक् किए गए। यह प्रक्रिया उत्तर काल में अधिकाधिक विकसित होती गई। उसका फल यह हुआ कि मूलरूप से विभिन्न स्वतः सिद्ध शब्दों को आज एक कृत्रिम धातु से निष्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, और

<sup>1. &#</sup>x27;पूर्व धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन'; 'पूर्व हि धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण' ये दोनों परिभाषा ग्रति पुराकाल के सोपसर्ग ग्रीर निरुपसर्ग द्विविध धातुश्चों की मूलस्थिति की ग्रोर संकेत करती हैं। इस पर ग्रगले १०वें सन्दर्भ में (पृष्ठ २४) विशेषरूप से लिखा है।

२. 'शब्दपारायणं रूढिशब्दोऽयं कस्यचिद् ग्रन्थस्य'। भर्तृंहरिकृत महा-भाष्यटीका, पृष्ठ २१।

उसी काल्पनिक धातु के अर्थ के अनुसार शब्दार्थ की कल्पना करते हैं।

### वर्तमान धातुपाठों में प्राचीन मूलभृत शब्दों का निर्देश

वैयाकरणों द्वारा सहस्रों वर्षों तक लघुभूत कृत्रिम धात्वंश कल्पना के विकसित होने पर भी अति प्राचीन काल की नाम— आख्यात पदों के एकविध मूल शब्द की स्थिति को सर्वथा लुप्त नहीं किया जा सका। आज भी पाणिनीय तथा तदुत्तरवर्ती व्याकरण उस अति प्राचीनकाल की स्थिति का अनेक प्रकार से बोध करा रहे हैं। हम यहां पाणिनीय व्याकरण के कितपय निर्देश उपस्थित करते हैं

१—पाणिनीय धातुपाठ में आज भी शतशः ऐसी धातुएं पठित हैं, जो उसी रूप में लोक में नाम रूप से भी व्यवहृत होती हैं। यथा-

पुष्प शम दम व्यय वृक्ष शूर वीर हल स्थल स्थूल कुल बल ऊह पण वास निवास कुमार गोमय संग्राम ग्रादि-ग्रादि ।

२ - पाणिनि के द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए लगाए गए विभिन्न अनुबन्धों को हटाकर यदि अ-अर्ण (जिसका कियारूप में लोप हो जाता है, यथा - पुष्प्यति ) अन्त में जोड़ दें, तो शतशः धातुएं ऐसी बन जाएंगी, जो उसी रूप में नामरूप में प्रयुक्त होती हैं। यथा -

ग्रक्ष = ग्रक्ष, क्लोकु = क्लोक, ग्राङ् रेकु = ग्रारेक, कमु = कम ग्रादि ग्रादि।

१. इसी कल्पना के कारण शब्दायं पूर्णत: व्यवस्थित नहीं होता। नी शब्द की व्युट्शित सांप्रतिक वैश्वाकरण 'ग्लानुदिभ्यां डौ:' (उणादि २१६४) सूत्रानुसार 'नुद' धातु से करते हैं। तदनुसार जो कोई पदायं प्रेरित किया जाए, वह 'नी' कहा जाना चाहिए, परन्तु कहा नहीं जाता। प्राचीन काल की परिस्थित के अनुसार प्लवनार्थंक 'नावति' किया का कर्ता ही 'नी' पदबाच्य होगा। काशकृत्सन धातुपाठ में 'णौ प्लवने' धातु आज मी पिटत म्लिती है। यही भवस्था 'गच्छतीति गौ:' की है। भर्तृ हिर ने वाक्यपदीय २११७६ में कहा है—'गौरित्येव स्वरूपाद्धा गोशब्दो गोधु वर्तते।' इसके स्वोपन्न विवरण में लिखा है—'भपरे त्वाचार्या ग्रीक्थिकयादयो गौ: कस्मात् गौरित्येव गौरित निवंचनमाहु:।' ये वचन भी पुराकाल की 'गी' भ्रथवा 'गो' रूप मूल शब्द की भोर मनेत करते हैं।

३—जिन धातुत्रों में नुम् (न्) का आगम करने के लिए इकार अनुबन्ध लगाया है, उसको हटाकर और यथास्थान मूलभूत अनुनासिक वर्ण को बैठाकर अन्त में अ आ जोड़ने से धातुएं मूल शब्द रूप में अनायास परिणत हो जाती हैं। ऐसी धातुएं पाणिनीय धातुपाठ में अत्यधिक हैं। यथा—

स्किभ = स्कम्भ जृभि = जृम्भा, पिड = पण्डा, यित्र = यन्त्र मुड = मुण्ड, टिक = टङ्क, शुठि = शुण्ठ मित्र = मन्त्र ४ — इसी प्रकार मूलभूत ग्रंश की उपसर्ग के रूप में पृथक् कल्पना करने पर भी पाणिनीय धातुपाठ में ग्रनेक धातुए ऐसो विद्यमान हैं, जिनमें वर्तमान दृष्टि से उपसर्गांश संयुक्त है। यथा —

संग्राम = सम् + ग्राम, व्यय = वि + ग्रय, वीर = वि + ईर। इन धातुओं के लङ् लुङ् लृङ् के रूपों में ग्रट् का ग्रागम उप-सर्गांश से पूर्व होता है। पह सर्वसम्मत सिद्धान्त है।

५—सहस्रों वर्षों से सूक्ष्मभूत धात्वंश क़ी स्वतन्त्र कल्पना करने पर भी दंवगत्या अव शिष्ट कण्ड्वादिगण उस अति प्राचीन काल की स्थिति को व्यक्त कर रहा है, जब एक ही शब्द आख्यात और नाम की उभयविध विभक्तियों से युक्त होकर किया छपों और नाम छपों को धारण करते थे। धातुपाठस्थ चुरादिगण की भी प्रायः यही स्थिति है। अत एव पाणिनि ने चुरादिगणस्य धातुओं से णिच् करने के लिए उन्हें सत्याप पाश छप वीणा आदि ऐसे शब्दों के साथ पढ़ा है जिनका आख्यात और नाम विभक्तियों में प्रयोग होता है।

१. महाभाष्यकार ने 'अवश्यं संग्रामयते: सोपसर्गादुत्पत्तिर्वक्तव्या असंग्रामयत शूर इत्येवमर्थम्' (३।१।१२) में यद्यपि केवन संग्राम का ही निर्देश किया है, तथापि उसे इस प्रकार की चातुओं का उपलक्षक समऋना चाहिये।

२. सत्यापपाशरूपवीणातूलक्लोकसेनालोमत्वचवभवणंचूणंचुरादिम्यो

णिच्। ग्रव्टा० ३।१.२५।। गोल्डस्टुकर ने पाणिनि के इस सूत्र पर ग्राक्षेप करते

हुए लिखा है कि पाणिनि ने ग्रपने व्याकरण में वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था

नहीं बांधी। उसने चुरादि धातुग्रों को नामशब्दों से णिच्विधायक सूत्र में

पढ़ दिया। वस्तुतः, गोल्डस्टुकर का लेख चिन्त्य है। ग्राचार्य ने इस व्यवहार

से चुरादि धातुग्रों की उस विशिष्ट स्थिति की ग्रोर संकेत किया है, जो कि कण्डवादिगणस्थ शब्दों की है।

महाभाष्यकार ने भी ३।१।२१ सूत्र-पठित नाभ-शब्दों को पक्षान्तर में धातु स्वीकार किया है

ग्रथवा धातव एव मुण्डादयः । न चैव हार्था ग्रादिश्यन्ते क्रियावचनता च गम्यते । महा० ३।१।८।।

६—समस्त वंयाकरण आज भी सभी नाम (प्रातिपदिक) शब्दों से आचार आदि अर्थों में क्विप् क्यच् क्यङ्' आदि प्रत्यय करके उनसे आख्यात रूप बनाते हैं —

ग्रदव ग्रदवित, ग्रदवीयित (छन्द में - ग्रदवायित), ग्रदवायते।

यह प्रक्रिया मूलभूत प्राचीन सरलतम ( एक शब्द से उभयविध विभक्तियों का जोड़ना रूप ) प्रक्रिया का द्रविड़ प्राणायामवत् क्लिष्ट प्रकारमाव है।

७ साम्प्रतिक वैयाकरणों द्वारा व्यवहृत नामधातु रूप महती संज्ञा भी प्राचीन काल की उसी प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जिसके अनुसार एक ही शब्द नाम ग्रीर धातु उभयरूप माना जाता था।

इ—वर्तमान वैयाकरणों द्वारा किन्हीं शब्दविशेषों के लिए स्वीकृत 'क्विन्तो घातुत्वं न जहाति' परिभाषा भी वाच् सुच् स्रादि शब्दों के उभयविव (नाम घातु) स्वरूप को प्रकट कर रही है।

ह—शिशुपालवध १।६८ की वल्लभदेव की व्याख्या में एक प्राचीन क्लोक उदधृत है। जो इस प्रकार है—

#### शत्रदन्त-क्विबन्तानां कसन्तानां तथैव च। तुजन्तानां तु लिङ्गानां घातुत्वं नोपहन्यते॥

अर्थात् — शतृ, अद् (पाणिनीय-अच्), विवप्, व्यसु और तृच्प्रत्ययान्त लिङ्गों (पाणिनीय-प्रातिपदिकों) में धातुत्व का नाश नहीं होता, अर्थात उनमें धातुविहित कार्य हो जाते हैं।

इससे स्पष्ट है कि वर्तमान धातुओं से शतृ आदि प्रत्ययों के करने पर जो रूप बनता है, वह आख्यात और नाम की उभयविध

२. काशकृतस्य भौर कातन्त्र व्याकरण में लिङ्ग शब्द प्रातिपदिकों की

संज्ञा है।

१. 'सर्वप्रातिपदिकेम्य माचारे निवब्बन्तब्यः' (वा॰ ३।१।११) म्रस्व इब म्राचरति—प्रश्वति, गर्दभति । 'सुप म्रात्मनः नथन्' (म्रष्टा० ३।१।५), उपमानादाचारे, कर्तुः नयङ् सलोपश्च (म्रष्टा० ३।१।१०, ११) ।

विभक्तियों से सम्बद्ध हो जाता है। अन्यथा 'धातुत्वं नोपहन्यते' विधान का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता।

१० -पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा शब्दविशेषों की निष्पत्ति के लिए स्वीकार की गई परस्पर-विरुद्ध - 'पूर्व हि धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन'; 'पूर्वं हि वातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण ।' परिभाषायें प्राचीन काल की भाषाशास्त्र को उस महत्वपूर्ण स्थिति की ग्रोर संकेत करती हैं, जब सम्प्रति उपसर्ग नाम से ग्रीम-हित अंश अनेक मूल शब्दों (धातुओं) का अवयव था, और कई एक शब्दों में पीछे से संयुक्त किया जाता था। जिनमें उपसर्गांश धातु का ग्रवयव था, उसी का संकेत प्रथम परिभाषा में किया है - 'घातु से पहले उपसर्ग जुड़ता है, पीछे प्रत्यय ग्राते हैं। इस व्याख्या के अनुसार संग्राम व्यय आदि में अडागम उपसर्गाश से पूर्व होता है-ग्रसंग्रामयत्, श्रव्ययत् । और श्रानन्द प्रार्थं ग्रादि शब्दों में समासाभाव के कारण ल्यप् नहीं होता—ग्रानन्वियत्वा, प्रार्थियत्वा। 'जिसमें उप-सर्गांश मूल धातु का अवयव नहीं था, उनमें धातु पहले प्रत्यय से युक्त होती थीं, पीछे उपसर्ग से। यथा सम् भू - समभवत्, वि भू-व्यभवत् । इस प्रकार उपसर्गयुक्त सम्भू विभू ग्रादि शब्दों के रूपों में अडागम सम् आदि से पूर्व होकर असंभवत् अविभवत् आदि प्रयोग निष्पन्न होते थे, और उपसर्गांश को पृथक् से जोड़ने पर समभवत् व्यभवत् ग्रादि प्रयोग वनते थे।

उपसंहार—इस सारी विवेचना से यह स्पष्ट है कि अति पुरा काल में मूलभूत एक ही प्रकार के शब्द थे। उन्हों से आख्यात-विभक्तियां जुड़कर 'आख्यात' = किया के रूप बन जाते थे, और नाम विभक्तियां जड़ कर 'नामिक' रूप। दोनों प्रकार की विभक्तियों का योग न होने पर वे ही अव्यय नाम से व्यवहृत होते थे। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भाषा-शास्त्र की इस अति प्राचीन काल की स्थित का अत्यधिक महत्व है। इस स्थित को जान लेने से वर्तमान भाषामतानुसार संस्कृतभाषा पर किये जानेवाले अनेकविष प्रहारों

का समुचित उत्तर दिया जा सकता है।

इस प्रकार इस अध्याय में 'शब्दों के धातुजत्व और धातु के स्वरूप पर विचार' करने के पश्चात् अगले अध्याय में पाणिनि से पूर्ववर्ती 'धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता' के विषय में लिखा जाएगा।

# बीसवां अध्याय

# धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता (१) पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य

पूर्व अध्याय में हम विस्तार से लिख चुके हैं कि पुरा काल में संपूर्ण शब्द धातुज माने जाते थे। जिस काल में शब्दों का एक बड़ा भाग रूढ मान लिया गया, उस समय भी नंहक्त और वैयाकरणों में शाकटायन संपूर्ण नाम शब्दों को आस्यातज ही मानते थे। इसलिए तात्कालिक वैयाकरणों ने रूढ माने जानेवाले वृक्ष आदि शब्दों के योगिक-पक्ष को दर्शाने के लिए उणादि-पाठ का खिलरूप से प्रवचन किया। अतः नाम चाहे यौगिक हों, योगरूढ हों अथवा रूढ, उनके प्रकृति अंश की कल्पना के लिए किन्हीं वर्ण समूहों को प्रकृतिरूप से पृथक् संगृहीत करना ही पड़ेगा। विना उनके संग्रह के अथवा स्वरूप-निर्देश के प्रत्ययांश का निर्देश अथवा विभाजन सर्वथा असम्भव है। यत एव वैयाकरणों ने अपने-अपने शब्दानुशासनों से संबद्ध धातुओं का खिलपाठ में संग्रह किया। यही संग्रह वैयाकरण-निकाय में 'धातुपाठ' के नाम से व्यवहृत होता है।

### धातुपाठ के प्रवक्ता

जिस-जिस आचार्य ने शब्दानुशासन का प्रवचन किया, उस-उस ने स्वशास्त्र-संबद्ध प्रकृति-प्रत्यय-अंश के विभाग को दर्शनि के लिए 'धातुपाठ' का भी प्रवचन किया, यह निस्सन्दिग्ध है। क्यों कि विना धातुनिदेश के प्रकृति-प्रत्यय-कल्पना का सम्भव ही नहीं।

हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग ( ग्र० ३, ४ ) में पाणिनि से पूर्ववर्ती २६ शब्दानुशासनप्रवक्ताओं का निर्देश किया है। उनमें से किस-किस ने घातुपाठ का प्रवचन किया था, यह सम्प्रति अज्ञात है। तैत्तिरीय सं० ६।४।७ के प्रमाण से पूर्व लिख चुके हैं कि शब्दों में

१. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निरु॰ ११९२॥ २. प्रथम भाग, पृष्ठ ६२ ।

प्रकृति-प्रत्यय-रूप विभाग-कल्पना सर्वप्रथम इन्द्रने की थी। स्रतः इन्द्र ग्रौर उससे उत्तरवर्ती सभी वैयाकरणों ने धातुपाठ का भी प्रवचन किया था, यह सामान्यरूप से कहा जा सकता है। हम यहां उन धातुपाठप्रवक्तास्रों का वर्णन करेंगे, जिनका धातुपाठ-प्रवक्तृत्व सर्वथा स्पष्टतया ज्ञात है।

### १. इन्द्र ( ६४०० वि० पूर्व)

शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय ग्रंश के प्रथम प्रकल्पक इन्द्र ने प्रकृति-भूत धात्वंश को कल्पना की थी । पाणिनोय प्रत्याहारसूत्रों पर नन्दिकेश्वर विरचित काशिका (श्लोक २) की उपमन्युकृत तत्व-विमर्शिनी टीका में लिखा है—

# तथा चोक्तमिन्द्रेण — अन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्तिताः।

इस क्लोक में इन्द्र-प्रकल्पित धातुओं का स्पष्ट निर्देश होने से इन्द्र को धातुपाठ का प्रथम प्रवक्ता कह सकते हैं। इन्द्र-प्रकल्पित धातुओं का क्या स्वरूप था, यह इस समय ग्रज्ञात है।

इन्द्र के काल ग्रादि के विषय में हम इस ग्रन्थ के तृतीय ग्रध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं। श्रतः उसका यहां पुनः निर्देश करना पिष्टपेषण होगा।

## २. वायु (१४०० वि० पूर्व)

तैत्तिरीय सं० ६।४।७ में लिखा है कि वाणी को व्याकृत करने में इन्द्र का शब्दशास्त्र-विशारद 'वायु' सहायक था। 'इन्द्र' का घातु-प्रवक्तृत्व पूर्व दर्शा चुके हैं, ग्रतः उसके सहयोगी वायु का धातु-प्रवक्तृत्व भी सुतरां सिद्ध है।

वायु के काल ग्रादि के विषय में भी पूर्व तृतीय ग्रध्याय में लिख चके हैं।

३. भागुरि ( ४००० वि० पूर्व )

भागुरि ब्राचार्य के श्लोक-बद्ध व्याकरण के छः श्लोक पूर्व पृष्ठ

१. प्रत्याहार सूत्र पाणिनि-प्रोक्त हैं, इसकी मीमांसा के लिये इसी प्रत्य का प्रथम भाग पृष्ठ २११-२१३ (तृ॰ सं॰) देखें।

६ प्रथम भाग (तृ० सं०) पर उद्घृत कर चुके हैं। उनमें संख्या १ चतुर्थ और छः के श्लोक इस प्रकार हैं—

> गुपूधूपविच्छिपणिपनेरायः कमेस्तु णिङ् । ऋतेरियड् चतुर्लेषु नित्यं स्वाथं परत्र वा ॥

> > इति भागुरिस्मृतेः।'

गुपो वधेश्च निन्दायां क्षमायां तथा तिजः। प्रतीकाराद्यर्थकाच्च कितः स्वार्थे सनो विधिः॥

इति भागुरिस्मृतेः।

इन सूत्रों में अनेक धातुओं का उल्लेख मिलता है। गुपू में दीर्घ ऊकार अनुबन्ध का निर्देश भी स्पष्ट है। अतः भागुरि आचार्य ने स्वाय धातुपाठ का प्रवचन किया था, इसमें सन्देह का कोई अवसर ही नहीं है।

भागुरि के काल स्रादि के विषय में हम पूर्व प्रथम भाग तृतीय ऋध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं।

### ४. काशकृत्सन ( ३१०० वि० पूर्व)

श्राचार्यं काशकृत्स्न-द्वारा प्रोक्त शब्दानुशासन के चार सूत्र, और व्याकरणशास्त्र-सम्बन्धी एक मत हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग प्रथम संस्करण के पृष्ठ ८४ पर उद्घृत किये थे। उनमें प्रथम सूत्र था—

#### धातुः साधने दिशि पुरुषे चिति तदाख्यातम्।

इस सूत्र से काशकृत्स्न-प्रोक्त धातुपाठ की सम्भावना है, ऐसा हमारा पूर्व विचार था।

#### धातुपाठ की उपलब्धि

बड़े सोभाग्य की बात है कि पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य काशकृत्स्न का सम्पूर्ण धातुपाठ उपलब्ध हो गया। वस्त्वन कालेज

१ जगदीश तर्कालंकारकृत 'शब्दशक्तिप्रकाशिका,' पृ० ४४७ (चौखम्या संस्करण) पर उद्धृत ।

२. पूर्ववत् 'शब्दशक्तिप्रकाशिका,' प्० ४४७ ।

३. 'काशकृत्स्न घातुपाठ' के विषय में हमने 'संस्कृत-रस्नाकर' वर्ष १७ मं क १२ में सर्वप्रथम लिखा था।

पूना के सत्प्रयास से यह दुलंभ ग्रन्थ चन्नवीर कृत कन्नड टीका सहित कन्नडलिपि में कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गया। इस धातुपाठ और कन्नडटीका में लगभग १३७ काशकृत्स्त सूत्र उपलब्ध हो जाने से व्याकरणशास्त्र के पूर्वपाणिनीय इतिहास पर बहुतसा नया प्रकाश पड़ा है।

काशकृत्स्न के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ १०६-१२२ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। परन्तु धातुपाठ ग्रौर उसकी टीका के उपलब्ध हो जाने, तथा काशकृत्स्न व्याकरण के १३७ सूत्र प्राप्त हो जाने से 'काशकृत्स्न व्याकरण' के विषय में जो कुछ नया प्रकाश पड़ा है, उसके लिए हमारा 'काशकृत्स्न-व्याकरणम्' पुस्तिका देखनी चाहिए।

# धातुपाठ का नामान्तर

'काशकृत्स्न धातुपाठ' के मुख पृष्ठ पर 'काशकृत्स्न शब्दकलाप' धातुपाठ' नाम निद्दिष्ट है। इससे प्रतीत होता है कि 'शब्दकलाप' काशकृत्स्न धातुपाठ का नामान्तर है।

शब्दकलाप नाम का कारण - इस ग्रन्थ के 'शब्दकलाप' नाम में क्या कारण है, इसका स्पष्टीकरण न टीकाकार ने किया है ग्रीर न सम्पादक ने । हमारा अनुमान है — शब्दानां कलां धात्वंशं पाति रक्षति ( शब्दों की धातुरूप कला ग्रंश की रक्षा करता है ) ब्युत्पत्ति से धातुपाठ का 'शब्दकलाप' नाम उपपन्न हो सकता है । ग्रथवा बृहत्तन्त्रात् कलाः पिबतीति कलापः, शब्दानां कलापः ग्रथवा बृहत्तन्त्रात् कलाः पिबतीति कलायः, शब्दानां कलापः शब्दकलापः (जो बड़े तन्त्र = शास्त्र से कलाग्रों = ग्रंशों को पीता है श

इसका एक संस्करण रोमन ग्रक्षरों में भी ग्रभी-ग्रभी प्रकाशित
 हुआ है।

२. सब से पूर्व हमने 'काशकृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र' शीर्षक निवन्ध में इस विषय पर प्रकाश डाला था। इस निवन्ध का पूर्वीर्घ 'साहित्य' (पटना) के वर्ष ६ ग्रंक १, तथा उत्तरार्घ वर्ष १० ग्रंक २ में प्रकाशित हुग्रा है।

३. तुलना करो--वृहत्तन्त्रात् कलाः पिबतीति कलापकः = शास्त्रम् । द० ३० ६त्ति ३।४।। हैम धातुपारायण (पृष्ठ ६) उणादि-विवरण (पृष्ठ १०) ॥

च्युत्पत्ति से शब्दकलाप 'काशकृत्स्न व्याकरण' का भी नामान्तर हो सकता है। द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार 'काशकृत्स्न व्याकरण' किसी प्राचीन महाव्याकरण का संक्षेप प्रतात होता है।' 'काशकृत्स्न' का संक्षेप 'कातन्त्र' व्याकरण है। ग्रतः कलाप शब्द से ह्रस्व अर्थ में 'क' प्रत्यय होकर 'कातन्त्र' वाचक कलापक शब्द प्रसिद्ध होता है। हमारे विचार में दूसरी कल्पना अधिक युक्त है।

# काशकृत्म्न धातुपाठ का वैशिष्ट्य

उपलब्ध 'काशकृत्स्न धातुपाठ' में पाणिनीय धातुपाठ की अपेक्षा बहुत सी विशिष्टताएं उपलब्ध होती हैं । उनमें कतिपय इस प्रकार हैं

१—इस धातुपाठ में ६ नव ही गण हैं। जुहोत्यादि अदादि के अन्तर्गत है। वैयाकरण-निकाय में प्रसिद्ध नवगणी धातुपाठः अनुअनुश्रुति सम्भवतः एतन्मूलक है।

२ - इस धातुपाठ के प्रत्येक गण में पहले सभी परस्मैपदी पढ़ी हैं, उसके पश्चात् आत्मनेपदी, और अन्त में उभयपदी। पाणिनीय धातुपाठ में तीनों प्रकार की धातुश्रों का प्रतिवर्ग सांकर्य है।

३—इस धातुपाठ के भ्वादिगण में पाणिनीय घातुपाठ से ४५० धातुएं संख्या में अधिक हैं ( उत्तर गणों में प्रायः समानता है )। जो धातुएं इसी धातुपाठ में उपलब्ध होती हैं, पाणिनीय में पठित नहीं हैं, ऐसी धातुओं की संख्या लगभग ८०० है। पाणिनीय धातुपाठ की भी बहुत सी धातुएं 'काशकृत्सन धातुपाठ' में नहीं हैं। अतः संख्या की दृष्टि से साकल्येन ४५० घातुएं पाणिनीय घातुपाठ की अपेक्षा अधिक हैं।

४—पाणिनीय घातुपाठ में एकविच पढ़ी गई बहुत सी घातुएं 'काशकृत्स्न घातुपाठ' में दो रूप से पठित हैं। यथा—

क-पाणिनीय धातुपाठ में पठित ईड स्तुतौ धातु काशकृतस्त

१. तुलना करो--'काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्' काशिका ४।३।११५; सर-स्वतीकण्ठाभरण ४।३।२४५ में निर्दिष्ट उदाहरण ।

धातुपाठ' में ईड ईल स्तुतौ (२।४१) इस प्रकार डान्त लान्त भेद से दो प्रकार की पढ़ी है। मूलतः द्विविध घातुओं से निष्पन्न होने वाले इडा इला आदि शब्दों की सिद्धि के लिए डान्त लान्त पृथक्-पृथक् घातु पठित होने पर डलयोरेकत्वम् आदि नियम-कल्पना की आवश्यकता ही नहीं रहती।

ख बृहि वृद्धौ इस धातु की समानार्थंक ब्रह् धातु भी 'काशकृतस्न धातुपाठ' (११३२०)में पठित हैं । इसलिए ब्रह्मन् शब्द की सिद्धि के लिए वृहिनोंऽच्च (पं० उ० ४।१५६; द० उ० ६।७४) सूत्र द्वारा नकार को अकारादेश और ऋ को रेफादेश करने की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म धातु से सामान्य सूत्र विहित मनिन् प्रत्यय से ही 'ब्रह्मन्' शब्द निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार पृथु व्याप्तो स्वतन्त्र धातु का पाठ (१।५६३, ६६६) होने से पृथु, पृथिबी आदि शब्दों के लिए प्रथ को सम्प्रसारणादेश करने की आवश्यकता नहीं होती।

ग—सिंह सिंहिका ग्रादि शब्दों की मूल प्रकृति षिहि हिसायाम् धातु 'काशकृत्स्न धातुपाठ' में पठित है'(१।३१६)। इसलिए हिसि = हिंस में वर्णव्यत्यय (=विपर्यय) मानकर निर्वचन दिखाने की

ग्रावश्यकता नहीं रहती।

१. यह कोष्ठान्तर्गत संस्था हमारे द्वारा संस्कृत भाषा में अनूदित कन्नड टीका के 'काशकुत्स्त-धातु-व्यास्थानम्' की है। प्रथम संस्था गण की है, दूसरी धातुसूत्र की। ग्रागे भी इसी प्रकार सर्वत्र समभें।

२. कन्नड टीका में 'दृहि वृहि वृह बह वृद्धी' इस घातुसूत्र में 'बह' का पाठ करके भी व्याख्या में इसके रूप नहीं बताए। ब्रह्मन् शब्द की सिद्धि 'बहुँक रो मिन' (?) सूत्र द्वारा 'ऋ' को 'र' खादेश करके दर्शाई है। कन्नड टीका का पाठ बहुत्र श्रष्ट है।

३. प्रथिम्रदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । द० उ० १।११३; पं० उ० १।२८।। प्रथे: षिवन् सम्प्रसारणं च । द० उ० ८।१२४; पं० उ० १।१३६ ।।

'काशकृत्स्न धातुपाठ' की कन्नडटीका में प्रुथ्-प्रुथवी-प्रुथ्वी शब्द भी 'प्रुथ् धातु से निष्पन्न किए हैं।

४. हमारी नागराक्षर प्रति में यहां 'बिह' अपपाठ है।

४. हिसेर्वा स्याद् विपरीतस्य । निरु० ३।१८ ॥ हिसे: सिंहः । महाभाष्य 'हयवरट्' सूत्र तथा ३।१।१२३॥ ५—पाणिनि द्वारा ग्रपठित, परन्तु लोक वेद में उपलभ्यमान बहुत सी धातुएं 'काशकृत्स्न धातुपाठ' में उपलब्ध होती हैं। यथा—

क - अथर्व की प्रकृति 'थर्व' धातु' हिसार्थ में पठित है (१।२०४)।

ख—हिन्दी में प्रयुक्त 'ढूं ढना' किया की मूल प्रकृति 'ढुढि' ( =ढुण्ड ) धातु का पाठ काशकृत्स्न धातुपाठ में उपलब्ध होता है ( १।१६४ )। इस धातु का निर्देश स्कन्दपुराण काशीखण्ड में भी मिलता है—

#### श्चन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितोऽस्ति धातुः। सर्वाथंदुण्डिततया तव दुण्डिनाम।।

ग — वेद में मरित ग्रादि भौवादिक प्रयोग बहुधा उपलब्ध होते हैं। हिन्दी में प्रयुज्यमान मरता है भी मरित का ग्रपभ्रंश है, म्नियते का नहीं। 'काशकृत्सन धातुपाठ' में मृ धातु भ्वादिगण में भी पठित है (१।२२४)।

६— पाणिनि ने जिन धातुश्रों को परस्मैपदी अथवा आत्मनेपदी पढ़ा है, उनमें से बहुतसी धातुश्रों को काशकृत्स्न ने उभयपदी माना है। यथा –

क—पाणिनि ने बद धातु का परस्मैपदियों में पाठ करके 'भासन' आदि अर्थ-विशेषों में आत्मनेपद का विधान किया है। काशकृत्सन ने इसे उभयपदियों में पढ़ा है (१।७०६)। तदनुसार बदित बदते दोनों प्रयोग भासनादि अर्थों से अतिरिक्त भी सामान्य-रूप से उपपन्न हो जाते हैं। महाभारत में वद के आत्मनेपद प्रयोग बहुधा उपलब्ध होते हैं। उन्हें आर्षत्वात् साधु मानने की आवश्यकता नहीं रहती।

१. तुलना करौ--वर्व तिश्चरतिकर्मा । निरु० ११।१८।। यहां स्रथं भेद बातुओं के प्रनेकार्थं क होने से उपपन्न होता है ।

२. पाणिनीय धातुपाठ में 'मिमृ गतौ' धातु पढ़ी है (क्षीर० १।३१३)। पाणिनीय व्याख्याकार इसे एक धातु मानते हैं। काशक्रुत्स्न 'मी' 'मृ' दो धातु स्वीकार करते हैं।

३. ग्रष्टा० ११३१४७-५० ॥

ख-पाणिनि द्वारा परसमैपदियों में पठित वस निवासे ट्योदिव गतिवृद्धचोः धातुएं भी 'काशकृत्स्न धातुषाठ' में उभयपदी मानी गई हैं (११७०५, ७०७)।

७ - काशकृत्स्न धातुपाठ में कई ऐसी मूलभूत प्रकृतियां पढ़ी हैं, जिनसे निष्पन्न शब्दों में पाणिनीय प्रिक्रयावत् लोप आगम वर्णविकार

ग्रादि नहीं करने पड़ते । यथा —

क-'नौ' शब्द की सिद्धि पाणिनीय वयाकरण ग्लानुदिम्यां डौ: (द० उ० २।१२; पं० उ० २।६५) सूत्र से दर्शाते हैं। प्रत्यय के डित् होने से नुद् में के उद् भाग का लोप होता है। परन्तु 'काशकृत्स्न धातुपाठ' में 'णौ प्लवने' स्वतन्त्र धातु पठित है (१।४२७)। इससे 'क्विप्' प्रत्यय होकर विना किसी भभट के 'नौ' शब्द निष्पन्न हो जाता है।

ख — 'क्ष्मा' पद की सिद्धि के लिए 'क्षमूब् सहने' घातु के उपधा का लोप करना पड़ता है। परन्तु 'काशकृत्स्न धातुपाठ' में 'क्ष्मै धारणे' स्वतन्त्र बातु पढ़ी है ( १।४८३ ) । उससे एजन्तों को सामान्यविहित आत्व होकर क्विप् प्रत्यय में 'क्ष्मा' पद अनायास उपपन्न हो जाता है।

इस प्रकार 'काशकृत्स्न घातुपाठ' में अनेक वैशिष्ट्य उपलब्ध

होते हैं। यहां हमते दिङ्मात्र निद्शित किए हैं।

काशकृत्सन धातुपाठ का उत्तरकालीन तन्त्रों पर प्रभाव— काशकृत्स्न धातुपाठ का उत्तरकालीन तन्त्रों के घातुपाठों पर प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कातन्त्रीय धातुपाठ तो काशकृत्स्न धातुपाठ का ही संक्षिप्त संस्करण है, यह हम आगे लिखेंगे। हैम और चान्द्र धातुपाठ पर भी काशकृत्स्न धातुपाठ का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। यथा —

१ - जैसे काशकृत्स्न धातुपाठ में १ गण हैं, और जुहोत्यादि को अदाद्यन्तर्गत पढ़ा है, ऐसा ही 'हैम धातपाठ' में भी मिलता है।

२ - जैसे काशकुत्स्न धातुपाठ के प्रत्येक गण में पहले समस्त परस्मैपदी धातुए पढ़ी हैं, तत्पश्चात् आत्मनेपदी और उभयपदी, यही कम 'चान्द्र घातुपाठ' एवं 'हैम घातुपाठ' में भी अपनाया गया है।

# घातुपाठ का प्रामाणिकत्व

पाश्चात्य विद्वानों का प्रायः यह स्वभाव है कि वे किसी ऐसे

प्राचीन ग्रन्थ के, जिससे उनके द्वारा प्रचलित की गई भ्रान्त धार-णाग्नों का खण्डन होता हो, ग्रचानक उपलब्ध हो जाने पर उसे विना किसी प्रमाण के कूट ग्रन्थ कहने का दुस्साहस करते हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र और भास के नाटकों के अचानक उपलब्ध हो जाने पर पाइचात्य विद्वानों ने इन ग्रन्थों को कूट ग्रन्थ सिद्ध करने के लिए एड़ी से चोटी पर्यन्त बल लगाया। क्योंकि इन ग्रन्थों के द्वारा पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रसारित कई मान्यताओं का निराकरण होता था।

'काशकृत्सन धातुपाठ' भी ऐसा ही विशिष्ट ग्रन्थ है। इसकी उपलब्धि से जहां व्याकरणशास्त्र के इतिहास के विषय में नया प्रकाश पड़ता है, वहां इससे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्मित अनेक भ्रान्त मतों का भी निराकरण होता है। और पाश्चात्य तथाकथित भाषा-विज्ञान के अनेक कल्पित मतों का खण्डन होता है। अतः इस ग्रन्थ पर भी उनकी कूर दृष्टि अवश्य पड़ेगी, और वे इसे कूट ग्रन्थ सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए हम इसकी प्रामाणिकता के साधक कित्यय प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१ - बौद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमी का 'शब्दानुशासन' प्रसिद्ध है। चन्द्रगोमी सूत्रपाठ में प्रायः पाणिनीय सूत्रपाठ तथा वार्तिकपाठ का अनुसरण करता है। परन्तु धातुपाठ में वह पाणिनीय धातुपाठ का अनुसरण नहीं करता। चन्द्राचार्य ने धातुपाठ में प्रतिगण प्रथम परस्मैपदी धातुएं पढ़ी हैं, तत्पश्चात् आत्मनेपदी, आर अन्त में उभयपदी। 'काशकृत्सन धातुपाठ' की उपलब्धि से पूर्व हमारे मन में यह संशय रहता था कि चन्द्राचार्य ने धातुपाठ में अपना स्वतन्त्र नया कम रखा, अथवा इसमें भी सूत्रपाठ के समान किसी प्राचीन धातुपाठ का अनुसरण किया है? 'काशकृत्सन धातुपाठ' के उपलब्ध हो जाने पर यह निश्चय हो गया कि चन्द्रगोमी ने धातुपाठ में 'काशकृत्सन धातुपाठ' का प्राधान्य से अनुसरण किया है। इस समानता से स्पष्ट है कि 'काशकृत्सन धातुपाठ' चन्द्रगोमी से पूर्व निश्चत रूप से विद्यमान था। २—काशकृत्सन और कातन्त्र के धातुपाठों की तुलना करने

१. 'कातन्त्र धातुपाठ' के उपलब्ध न होने से लिविश द्वारा क्षीरतरिङ्गणी के ग्रन्त में प्रकाशित शर्ववर्मा के धातुपाठ के तिब्बती ग्रनुवाद को देखकर हमने उसके मूल संस्कृत पाठ को ही कातन्त्र का 'धातुपाठ मान लिया था।

से स्पष्ट है कि कातन्त्र धातुपाठ काशकृत्स्न धातुपाठ का ही संक्षेप है। 'जहां चन्द्रगोमी काशकृत्स्न-कम को छोड़कर पाणिनीय कम का अनुसरण करता है, वहां 'कातन्त्र धातुपाठ' काशकृत्स्न कम का ही अनुगमन करता है। यथा -

काशकृत्सन पाणिनीय कातन्त्र चान्द्र क — दैं ङ्त्रैं ङ्पालने दैं ङ्त्रैं ङ्पालने दे ङ्रक्षणे प्ये ङ्वुद्धौ प्ये ङ्वृद्धौ इये ङ्गतौ देङ रक्षणे इयें गतौ प्यंड वृद्धौ पुङ् (?) पवने पूङ् पतने प्यंड बढ़ी त्रैङ् पालने त्रैङ् पालने पूङ् पवने पुङ पवने

ख -ग्लास्नावनु- ग्लास्नावनु- ग्लास्नावनुवमां ग्लास्नावनुव-वमश्वनकम्य- वमश्वनकम्य- च। न कम्य- मां च। न कम्य मिचमः। मिचमः। भिचमाम्। मिचमाम्। मिचमाम्।

विशेष - यह भी ध्यान रहे कि काशकृत्सन के धातुसूत्र के अनु-सार इवन कम ग्रम चम धातुग्रों की णिच् प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से मित् संज्ञा होती है। तदनुसार इवनयति इवानयति; कमयति कामयति; ग्रमयति ग्रामयति; चनयति चामयति दो-दो प्रकार के प्रयोग निष्पन्न होते हैं। पाणिनीय धातुसूत्रानुसार कम ग्रम चम की मित्संज्ञा का प्रतिषेध होने से कामयति भ्रामयति चामयति रूप ही सिद्ध होते हैं। इवन धातु का तो पाणिनीय में पाठ ही नहीं है। अतः पाणिनीय वैयाकरण श्वन प्रातिपदिक से 'तत् करोति

परन्तु 'कालन्त्र धातुपाठ' के एक हस्तलेख के अचानक उपलब्ध हो जाने से हमारी पूर्व मान्यता नष्ट हो गई। अब हमें इसके कई हस्तलेखों का परिज्ञान हो गया है। दो कोशों की प्रतिलिपियां हमारे पास भी हैं।

१. काशकृत्सन के उपलब्ध सुत्रों की कातन्त्र सुत्रों से तुलना करने से भी यही मत पुष्ट होता है कि कातन्त्र काशकृतस्त का संक्षेप है।

- २. धातुसूत्र १।४४४॥
- ४. क्षीरतरिङ्गणी १।६८६-६९१। ५. धातुसूत्र १।४८१-४८५॥
- ६. घातुसूत्र शाइ२४॥
- द. क्षीरतरङ्गिणी १।४४६, ४४७ II
- ३. हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ८।

  - ७. हमारा हस्तलेखः पृष्ठ १०।
  - ६. घातुसूत्र १।४४१, ४४२॥

तदाचंद्रें नियम से णिच् करके प्रकृत्यैकाच् ( अष्टा० ६।४।१६३ ) द्वारा प्रकृतिभाव करके इवानयित रूप दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, इवन् धातु से अनायास सिद्ध होने वाले इवन् प्रातिपदिक की निष्पत्ति पाणिनीय वैयाकरण इवन्नुक्षन्' आदि सूत्र में निपातन द्वारा दिव धातु के इकार का लोप करके दर्शाते हैं।

३—पाणिनि ने जिन-जिन धातुओं को छान्दस माना है, उन्हें काशकृत्सन धातुपाठ में अन्य सामान्य धातुओं के समान पढ़ा है। इससे विदित होता है कि काशकृत्सन-प्रोक्त धातुपाठ का वह काल है, जब उक्त धातुएं लोक में व्यवहृत थीं। यतः पाणिनि ने इन्हें छान्दस कहा है, अतः 'काशकृत्सन धातुपाठ' पाणिनि से पूर्ववर्ती है।

४—काशकृत्स्न के जो सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें जिस प्रकार उदात्त ग्रादि स्वर की निष्पत्ति के लिए अनुबन्धों का पूर्ण ध्यान रखा गया है, उसी प्रकार तत्तद्गणों के विकरणों के अन् आदि अनुबन्धों में भी स्वर का ध्यान रखा गया है।

प्रत्ययों के अनुबन्ध-निर्देश में स्वर का ध्यान रखना, इस बात का प्रमाण है कि काशकृत्स्न शब्दानुशासन और धातुपाठ के प्रवचन का काल वह है, जब लोकभाषा में स्वर-निर्देश का प्रचलन था।

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि काशकृत्स्न धातुपाठ आचार्य पाणिनि, चन्द्रगोमी और कातन्त्र-प्रवक्ता से प्राचीन है। अतः इसके प्रामाण्य पर उंगली उठाना दुःसाहसमात्र होगा।

#### व्याख्याकार चन्नवीर कवि

इस धातुपाठ पर जो टीका उपलब्ध हुई है, वह चन्नवीर किव कृत है। यह टीका कन्नड भाषा में है। चन्नवीर किव कृत यह व्याख्या अत्यन्त संक्षिप्त है।

 परिचय—इस ग्रन्थ के प्रत्येक गण के अन्त में टोकाकार ने अपना परिचय दिया ,है। यथा—

१. द० उ० ६।४४; पं० उ० १।१४६॥

२. द्र०-द० उ० वृत्ति, पृष्ठ २४२।

३. यथा—जुहोत्यादि में 'छन्दिस' सूत्र से 'घृ' श्रादि का छान्दसत्व, स्वादिगण में 'छन्दिस' सूत्र द्वारा 'श्रह' श्रादि का छान्दसत्व।

इति श्री यागाण्टिशरभिलङ्गप्रसादिनस्तित्तरयजुःशाखाध्यय-नस्य वामदेवमुखोद्भूतस्य गजकणंपुत्रस्य ग्रित्रगोत्रस्य वीरमाहेश्वर-तन्त्रसूत्रस्य शिवलंकमंचनपण्डिताराध्यप्रवरस्य कोकिलाकुण्डस्य संगनगुरुलिंगनंद्यम्बाकुमारस्य पितृव्यनम्ब्यणगुरुकरजातस्य सह्याद्री-कटकषड्देशस्य कुण्टिकापुरस्य काशीकाण्डचन्नवीरक् विकृतौ काश-कृत्सनधातुकर्नाटिटीकायाम् श्रात्मनेपदिनः लेखकपाठकश्रोतृणां संस्कृतार्थप्रकाशिका भूयात्।

हमारी नागराक्षर प्रति में अनुलिखित उक्त पाठ कई स्थानों पर अशुद्ध है। पुनरिप इससे इतना व्यक्त हो जाता है कि चन्नवीर किंव का पूरा नाम काशीकाण्ड चन्नवीर किंव था। यह अत्रिगोत्रोत्पन्न तैत्तिरीय शाखा का अध्येता, और सह्याद्री मण्डलवर्ती कुण्टिकापुर का निवासी था।

काल - ग्रन्थ के सम्पादक ने श्री ग्रार. नरिसहाचार्य के मता-नुसार चन्नवीर किव का काल १५०० लिखा है।

ग्रन्थ प्रन्थ चन्नवीर किंव ने सारस्वत व्याकरण, पुरुषसूक्त, ग्रौर नमक-चमक की कन्नडटीकाएं लिखी हैं, ऐसा सम्पादक ने उपो-द्धात में लिखा है।

#### व्याख्या का वैशिष्ट्य

यद्यपि यह व्याख्या अत्यन्त स्वल्पाक्षरा है, तथापि किसी प्राचीन व्याख्या पर ग्राधृत होते से इसमें ग्रनेक विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। यथा

१- इस टीका में काशकृत्स्न व्याकरण के १३७ सूत्र उद्धृत हैं। २- इस व्याख्या में अनेक ऐसे कृदन्त शब्दों का निर्देश किया है, जिन्हें पाणिनीय वैयाकरण तिद्धतान्त मानते हैं। यथा - चौर्यम् ( ६।१ )।

हमने उन्नीसवें ग्रध्याय में विस्तार से लिखा है कि ग्रित पुरा-काल में सम्पूर्ण नाम-शब्द धातुज ही माने जाते थे। उत्तरोत्तर मितमान्द्य से धात्वर्थ ग्रनुगमन न होने पर उन शब्दों में सम्बन्धान्तर की कल्पना करके उन्हें तिद्धतान्त बना दिया गया। यथा होमी शब्द। होमिन् ग्रौणादिक है। इसमें हु धातु से विहित 'क' प्रत्यय को 'मिन्' श्रादेश का निपातन किया है (द्र०-द० उ० १०।७; पं० उ० ३।८०)। यास्क ने भी निरुक्त १।१४ में इसे कृदन्त लिखा है। परन्तु पाणिनीय वैयाकरण होमोऽस्यास्तीति होमी मत्वर्थक इनि-प्रत्ययान्त मानते हैं। पतञ्जलि ने भी कृदन्त वध्य शब्द के लिए हनो वा वथ च, तिहतो वा (३।१।६७) लिखकर वधमहित वध्यः ब्युत्पत्ति दर्शाई है। द्राधिमा नेदिष्ठ ग्रादि सम्प्रति तिहतान्त समभे जाने वाले प्रयोग भी पुराकाल में कृदन्त माने जाते थे। क्षीरस्वामी लिखता है—

'द्राधिमादयः कस्मिरिचद् व्याकरणे धातोरेव साधिताः, एवं

नेदिष्ठादयो नेदत्यादेः।' क्षीरतरिङ्गणी १।८०, पृष्ठ ३१।'

३—पाणिनीय मतानुसार यत्, क्यप्, ण्यत् प्रत्यय विशिष्ट धातुश्रों से व्यवस्थितरूप में होते हैं। यथा — ग्रजन्तों से यत्, इण् ग्रादि परिगणित धातुश्रों से क्यप्, ऋवर्णान्त ग्रौर हलन्तों से ण्यत्।

चन्नवीर किव ने अपनी व्याख्या में अनेक स्थानों पर कृदन्त शब्दों का जिस प्रकार निर्देश किया है, उससे प्रतीत होता है कि यत् क्यप् ण्यत् प्रत्यय तब्यत् आदि के समान सामान्य हैं, अर्थात् सब धातुओं से होते हैं। यथा

रभ — रभ्यम्, राभ्यम्। का० धा० १।४६३, पृष्ठ ६४।
लभ — लभ्यम्, लाभ्यम्। का० धा० १।४६४, पृष्ठ ६४।
रच — रुच्यम्, रौच्यम्। का० धा० १।४६४, पृष्ठ ६४।
मिद — मेद्यम्, मैद्यम्। का० धा० १।४६७, पृष्ठ ६४।
घुट — घुट्यम्, घोट्यम्, घौट्यम्। का० धा० १।४६६,पृष्ठ ६४।

इनमें प्रथम दो धातुओं के यत् और ण्यत् प्रत्यय के रूप दर्शाए हैं। पाणिनीय मतानुसार पोरदुपधात् ( अष्टा० ३।१।६६ ) नियम से यत् ही होगा, ण्यत् नहीं। तृतीय धातु के क्यप् और ण्यत् के रूप लिखे हैं। पाणिनीय मतानुसार ( अष्टा० ३।१।११४ ) रुच्य में कर्ता में क्यप् निपातित है। भावकर्म में यत् ही होता है, ण्यत् की प्राप्ति तो कथंचित् भी सम्भव नहीं। मिद धातु के यत् और ण्यत् के रूप उद्घृत किए हैं। पाणिनीय मत में मिद से यत् नहीं होता। घुट धातु के अमशः क्यप्, यत्, ण्यत् तीनों प्रत्ययों के रूप दर्शाए हैं। पाणिनीय मतानुसार केवल ण्यत् ही होना चाहिए।

४—इस टीका में अनेक धातुओं के अर्थों की ऐसी व्याख्या की है, जो अन्य धातुवृत्तियों में उपलब्ध नहीं होती।

'काशकृत्स्न धातुपाठ' और उसकी कन्नड टीका का संस्कृत रूपान्तर 'काशकृत्स्न-धातुव्याख्यानम्' के नाम से हम प्रकाशित कर चुके हैं।

हमने इस ग्रन्थ के तृतीय ग्रध्याय मं पाणिनीय तन्त्र में अनु-िल्लिखित पाणिनि से पूर्ववर्ती जिन तेईस वैयाकरणों का वर्णन किया है, उनमें से उपरिनिदिष्ट केवल चार श्राचार्यों का ही धातुपाठ प्रवक्तृत्व सुज्ञात है।

#### . थ. शाकटायन ( ३००० वि० पूर्व )

वैदिक वाङ्मय तथा वैयाकरण-निकाय में प्रसिद्ध है कि आचार्य शाकटायन सम्पूर्ण नामशब्दों को धातुज मानता था। यास्क निरुक्त १।१२ में लिखता है—

'तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैकक्तसमयश्च ।'

अर्थात् – सब नाम आख्यातज (=धातु से उत्पन्न) हैं, ऐसा शाकटायन मानता है। और यही नैरुक्त आचार्यों का सिद्धान्त है।

महाभाष्य ३।३।१ में भी लिखा है-

'व्याकरणं शकटस्य च तोकम् वैयाकरणानां च शाकटायन स्राह – धातुजं नामेति।'

अर्थात् — वैयाकरणों में शकट-पुत्र = शाकटायन कहता है कि 'नाम धातु से निष्पन्न हैं'।

इतना ही नहीं, यास्क शाकटायन के शब्द-निर्वचन-प्रकार पर किये गये आक्षेप का भी उत्तर देते हुए लिखता है —

सैषा पुरुषगर्हा, न शास्त्रगर्हा।' १।१४॥

अर्थात्—यह पुरुष की निन्दा है [ जो शाकटायन के निर्वचन— प्रकार को नहीं समभता। शाकटायन-प्रोक्त ] शास्त्र की गर्हा नहीं है, अर्थात् शाकटायन का शास्त्र अथवा निर्वचन-प्रकार युक्त है।

इसी के उपोद्वलक काशिका १।४।८६,८७ में दो उदाहरण हैं— अनुशाकटायनं वैयाकरणाः । उपशाकटायनं वैयाकरणाः । अर्थात्—सब वैयाकरण शाकटायन के नीचे हैं । यदि यास्क के उक्त वाक्य में शाकटायन की निन्दा अभिप्रेत होती, जैसा कि स्कन्दस्वामी ने पक्षान्तर में लिखा है, तो वैयाकरण-निकाय और निरुक्तसम्प्रदाय में शाकटायन की इतनी प्रशंसा न होती।

यद्यपि शाकटायन-प्रोक्त धातुपाठ के साक्षात् उद्धरण प्राचीन ग्रन्थों में हमें नहीं मिले, तथापि यास्क और पतञ्जिल के उपर्युक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण नामशब्दों को ग्राख्यातज=धातुज माननेवाले वैयाकरणमूर्यन्य शाकटायन ने धातुपाठ का प्रवचन भी अवश्य किया था। अन्यथा सम्पूर्ण नामशब्दों के धातुजत्व का प्रतिपादन करने में वह कभी समर्थ न होता। इस से यह भी सुव्यक्त है कि शाकटायन ने जिस धातुपाठ का प्रवचन किया था, वह पाणिनीय धातुपाठ की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत रहा होगा।

श्राचार्य शाकटायन के काल श्रादि के विषय में हम पूर्व प्रथम भाग के चतुर्थ श्रध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं। श्रतः उसके यहां पुनः पिष्टपेषण की श्रावश्यकता नहीं है।

### इ. आपिशलि ( २६०० वि॰ पूर्व )

यद्यपि म्राचार्य म्रापिशलि का धातुपाठ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, तथापि उसके धातुपाठ के उद्धरण अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यथा—

१-महाभाष्य १।३।२२ में निम्न उदाहरण हैं-

'ग्रस्ति सकारमातिष्ठते । श्रागमौ गुणवृद्धी ग्रातिष्ठते ।'

ये उदाहरण काशिका १।३।२२ में भी उपलब्ध होते हैं। इनके विषय में न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि लिखता है —

'सकारमात्रमस्तिधातुमापिशिलराचार्यः प्रतिजानीते। तथाहि-न तस्य पाणिनेरिव 'ग्रस भुवि' इति गणपाठः। किं तहि ? 'स भुवि' इति स पठित। ग्रागमौ गुणवृद्धी ग्रातिष्ठत इति। स त्वागमौ गुण-वृद्धी ग्रातिष्ठते। एवं हि स प्रतिजानीते इत्यर्थः।'

अर्थात् — आपिशलि आचार्य 'अस' घातु को 'स' मात्र स्वीकार करता है। उसका पाणिनि के समान 'असि भुवि' पाठ नहीं है, अपि तु 'स भुवि' ऐसा वह पढ़ता है। [ अस्ति आदि में ] गुण ( = अट्) और [ आसीत् आदि में ] वृद्धि (=आट्) का आगम मानता है। इस प्रकार वह [रूपसिद्धि ] स्वीकार करता है। काशिका के उक्त पाठ पर हरदत्त भी लिखता है—

'स्तः सन्तीत्यादौ सकारमात्रस्य दर्शनात् 'स भुवि' इत्येव घातुः पाठ्यः । श्रस्तीत्यादौ पिति सार्वधातुके श्रडागमो विधेयः । श्रास्ता-मासन्नित्यादौ श्राडागमः स्याद् इत्यापिशला मन्यन्ते ।'

ग्रर्थात्—'स्तः सन्ति' ग्रादि में सकारमात्र दिखाई पड़ने से 'स भुवि' ऐसा ही धातु पढ़ना चाहिए। ग्रस्ति ग्रादि में ग्रद्, ग्रीर ग्रास्ताम्, ग्रासन् ग्रादि में ग्राट् ग्रागम का विधान करना चाहिए, ऐसा ग्रापिशनिप्रोक्त शास्त्र के ग्रध्येता मानते हैं।

२-स्कन्दस्वामी निरुक्त-व्याख्या २।२ में लिखता है-

'उधिजिघर्ती छान्दसौ धातू व्याकरणस्य शाखान्तर स्रापिश-लादौ स्मणात्'।

अर्थात्—'उष' और 'घृ' ये छान्दस धातुएं हैं, ऐसा व्या-करण-शास्त्र के शाखान्तर स्नापिशल स्नादि में स्मृत है।

३ - वामन काशिका ७।१।१० में ग्रनिट् कारिका की व्याख्या में लिखता है-

क-'इतरौ (रिहिलिही) तु घातुषु न पठ्येते, कैविचद-

इस पर न्यासकार लिखता है—
'कैश्चिदिति-आपिशिलप्रभृतिभिरिति।' पृष्ठ ६६६।
ख — 'तन्त्रान्तरे चत्वारोऽपरे पठ्यन्ते—सिहमुहिरिहिलिहयः।'
इस पर न्यासकार ने लिखा है—
'तन्त्रान्तर इति—आपिशलेर्व्याकरणे'। पृष्ठ ६६६।
ग—'तथा च तन्त्रान्तरे निजिबिजिष्विञ्जवर्जम् इत्युक्तम्।'
इस पर भी न्यासकार ने लिखा है—
'तन्त्रान्तर इति—आपिशिलिब्याकरणे।' पृष्ठ ७०१।

इन तीन पाठों में से प्रथम दो पाठ साक्षात् धातुपाठ-विषयक है। ग्रन्तिम पाठ सम्भवतः ग्रनुदात्त-धातु-निर्देशक पाठ का ग्रवयव है। ४—पाणिनीय धातुपाठ का व्याख्याता 'मैत्रेयरक्षित' 'तु' के विषय में लिखता है— 'छान्दसोऽयमित्यापिशिलः।' घातुप्रदीप, पृष्ठ ८०।

उपयुंक्त उद्धरणों से श्रापिशल धातुपाठ के विषय में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

१-आपिशलि म्राचार्यं ने किसी धातुपाठ का प्रवचन अवश्य

किया था।

२- ग्रापिशलि के धातुपाठ में कई धातुओं का स्वरूप पाणिनीय पाठ से भिन्न था।

३—धातु के स्वरूप में भिन्नता होने से आपिशल व्याकरण की प्रक्रिया में भी कुछ भेद था।

४—आपिशल धातुपाठ में पाणिनीय धातुपाठ के समान छान्दस धातुग्रों का भी पाठ था।

५ – ग्रापिशल धातुपाठ में बहुत-सी धातुएं पाणिनीय धातुपाठ से अधिक थीं।

आपिशलि आचार्य के काल आदि के विषय में हम पूर्व प्रथम भाग के चतुर्थ अध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं

पाणिनि ने अपने तन्त्र में जिन दस प्राचीन आचार्यों के मतों का निर्देश किया है, उनमें से केवल आपिशिल आचार्य ही ऐसा है, जिसका धातुपाठ-प्रवक्तृत्व प्राचीन ग्रन्थों में साक्षात् निर्दिष्ट है।

इस प्रकार पाणिनि से पूर्ववर्त्ती परिज्ञात २३ वैयाकरणों में से केवल ६ ग्राचार्य ही ऐसे हैं, जिनका धातुपाठ-प्रवक्तृत्व सुविदित है। यद्यपि इन्द्र ग्रीर वायु के धातुपाठ के उद्धरण प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलते, पुनरिप इनके शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय ग्रंश के प्रथम प्रकल्पक होने से इनका घातुपाठ का प्रवक्तृत्व स्वतः सिद्ध है। क्योंकि विना धातुसंग्रह के प्रकृति-प्रत्यय ग्रंश की कल्पना हो ही नहीं सकती। ग्राचार्य भागुरि के उपलब्ध सूत्रों में कितपय धातुग्रों, ग्रीर गुपू में विशिष्ट ग्रनुबन्ध का निर्देश होने से भागुरि ने धातुपाठ का प्रवचन किया था, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। सम्पूर्ण नामशब्दों को धातुज माननेवाले शाकटायन के धातुपाठ-प्रवक्तृत्व में भी सन्देह को कोई स्थान नहीं है। ग्रापिशल धातुपाठ के उद्धरण कई ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। ग्रतः उसका धातुपाठ किसी समय लोक में

प्रचलित था, यह स्पष्ट है। काशकृत्स्न का धातुपाठ तो कन्नड-टीका-सिहत प्रकाश में ग्रा ही चुका है। इस प्रकार पाणिनि से पूर्ववर्ती धातु-पाठों में केवल काशकृत्स्न का धातुपाठ ही इस समय हमें पूर्ण रूप में उपलब्ध है।

इस अध्याय में पाणिनि से पूर्ववर्ती परिज्ञात धातुपाठ-प्रवक्ता आचार्यों का निर्देश करके अगले अध्याय में पाणिनीय धातुपाठ और

उसके वृत्तिकारों का वर्णन करेंगे।



# इक्कीसवां ऋध्याय

धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता (२)
(पाणिनि तथा तत्प्रोक्त धातुपाठ के वृत्तिकार)
इ. पाणिनि (२६०० वि० पूर्व)

सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय में श्राचार्य पाणिनि का शब्दानुशासन ही एकमात्र ऐसा आर्ष-तन्त्र है, जो अपने पांचों अवयवों सहित उपलब्ध है। इसलिए पाणिनीय तन्त्र का महत्त्व अत्यधिक है। इतना ही नहीं, उत्तरवर्त्ती प्रायः सभी वैयाकरण इस शास्त्र के सम्मुख नत-मस्तक हैं। उनका प्रधान उपजीव्य एकमात्र यही तन्त्र है।

पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की कृत्स्नता के लिए सूत्रपाठ के साथ जिन अङ्गों का प्रवचन कियाथा, उन में घातुपाठ प्रधान है। पाणिनि ने स्वप्रोक्त घातुपाठ के अनुकूल ही सूत्रपाठ का प्रवचन किया, यह दोनों की तुलना से स्पष्ट है। पाणिनीय वैयाकरणों में जिस घातुपाठ का पठन-पाठन प्रचलित है, वह प्राणिनिप्रोक्त है, ऐसा प्राय: सभी वैयाकरणों का मत है।

### धातुपाठ के पाणिनीयत्व पर आचेप

न्यासकार का ग्राक्षेप—पाणिनीय वैयाकरणों में काशिका का व्याख्याता जिनेन्द्रबुद्धि ही ऐसा व्यक्ति है, जो धातुपाठ को पाणिनि-प्रोक्त नहीं मानता । वह लिखता है—

१—'प्रतिपादितं हि पूर्वं गणकारः पाणिनिर्न भवतीति । तथा चान्यो गणकारोऽन्यश्च सूत्रकारः ।' ७।४।३, भाग २, पृष्ठ ८४०।

अर्थात्—पहले प्रतिपादन कर चुके हैं कि गणकार (=धातुगण-कार ) पाणिनि नहीं है। अन्य गणकार (=धातुपाठ-प्रवक्ता ) है, और अन्य सूत्रकार।

२—'यद्यत्र त्रिग्रहणं क्रियते निजादीनामन्ते वृत्करणं किमर्थम् ?

एतत् गणकारः प्रष्टव्यः, न सूत्रकारः । अन्यो हि गणकारोऽन्यश्च सूत्रकार इत्युक्तं प्राक् । ७।४।७४ः भाग २, पृष्ठ ८७३ ।

ग्रर्थात् — यदि यहां ( निजां त्रयाणां गुणः श्लौ ।७।४।७५ सूत्र में ) 'त्रि' ग्रहण किया है, तो [ धातुपाठ में ] निजादियों के अन्त में [ समाप्त्यर्थद्योतक ] वृत्करण का क्या प्रयोजन है ? [ उत्तर— ] यह गणकार ( —धातुपाठ-प्रवक्ता ) से पूछना चाहिए, सूत्रकार से नहीं। ग्रन्य हो गणकार है, ग्रन्य सूत्रकार, यह पहले कह चुके।

यहां न्यासकार ने स्पष्ट ही धातुपाठ के पाणिनीय-प्रवचन का प्रत्याख्यान किया है।

विशेष - इन दोनों उद्धरणों में न्यासकार ने 'धातुपाठ-प्रवक्ता सूत्रकार पाणिनि नहीं हो सकता, यह पूर्व कह चुके' लिखा है। परन्तु हमें सम्पूर्ण न्यास में इन दोनों उद्धरणों से पूर्व कहीं पर भी पाणिनि के धातुपाठ-प्रवक्तृत्व का प्रतिषेधक बचन नहीं मिला। हां, प्रादिपदिक गण (=गणपाठ)के अपाणिनीयत्व-प्रतिपादक-वचन तो पूर्वत्र उपलब्ध होता है। हो सकता है, न्यासकार ने 'गण'शब्द से सामान्यतया धातु-गण और प्रातिपदिकगण दोनों का निर्देश किया हो।

न्यासकार का स्वबचन-विरोध — महने न्यासकार के दो वचन ऊपर उद्धृत किए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि वह धातुपाठ को पाणिनि-प्रोक्त नहीं मानता। अब हम उसका एक ऐसा वचन उद्धृत करते हैं, जिसमें उसने धातुपाठ को पाणिनि का प्रवचन स्वीकार किया है। यथा—

'न तस्य पाणिनेरिव 'ग्रस भुवि' इति गणपाठः' ।१।३।२२, भाग

१, पृष्ठ २२६।

ग्रर्थात् — उस ( = ग्रापिशलि ) का पाणिनि के समान 'ग्रस भुवि' ऐसा गण ( = धातुगण = धातुपाठ) का पाठ नहीं है।

इस उद्धरण में जिनेन्द्रबुद्धि ने स्पष्ट ही ग्रापिशिल के समान पाणिनि को भी गणकार (=धातुपाठ-प्रवक्ता ) स्वीकार किया है। न्यायशास्त्रानुसार इस स्ववचन-विरोध के कारण न्यासकार के निग्रह-स्थान में ग्रा जाने से उसका वचन किसी तत्त्व के निर्णय में प्रमाण नहीं हो सकता।

न्यासकार की भ्रान्ति-न्यासकार ने धातुपाठ के भ्रपाणिनी-

यत्व-प्रतिपादन में जो दो हेतु दिए हैं, वे वस्तुत: हेत्वाभास हैं। अपि च, न्यासकार के उपर्युक्त वचनों से प्रतीत होता है कि वह कृत और प्रोक्त ग्रन्थों में जो भेद है, उसे भली प्रकार नहीं जानता था। उसने अष्टाध्यायी और धातुपाठ को पाणिनि के कृत-ग्रन्थ मानकर आलो-चना की है। यदि कृत-ग्रन्थ मानकर केवल श्रष्टाध्यायी की भी आलो-चना की जाए, तो श्रष्टाध्यायी में भी ग्रनेक स्थानों में विरोध दिखाई पड़ता है। यथा—

१—ग्रौङ ग्रापः (७।१।१८) सूत्र में 'ग्रीङ्' पद से ग्रौ-ग्रौट् प्रत्ययों का ग्रहण ग्रभिप्रेत है। परन्तु पाणिनि ने सम्पूर्ण ग्रष्टाष्यायी में कहीं पर भी 'ग्रौ-ग्रौट्' की ग्रौङ् संज्ञा नहीं कही।

२ - आङ चापः; आङो नाऽस्त्रियाम् (७।३।१०४,१२०) सूत्रों में आङ् पद से तृतीया के एकवचन टा का निर्देश अभिष्रेत है। पाणिनि ने कहीं पर भी 'टा' का 'आङ्' संकेत नहीं किया।

इसी प्रकार अनेक स्थानों में अष्टाध्यायी में पारस्परिक विरोध उपस्थित किये जा सकते हैं। यदि अष्टाध्यायी के इन विरोधों का परिहार 'पूवंसूत्रनिर्देश' हेतु द्वारा किया जा सकता है, तो इसी हेतु से अष्टाध्यायी और धातुपाठ के पारस्परिक विरोधों का परिहार क्यों न किया जाए ? वस्तुतः पूवंसूत्र-निर्देश हेतु ही अष्टाध्यायी पाणिनि का कृत ग्रन्थ नहीं है, अपि तु प्रोक्त ग्रन्थ है, का प्रतिपादक है।

कृत ग्रौर प्रोक्त में भेद - वैयाकरणों ने सम्पूर्ण वाङ्मय को दृष्ट-प्रोक्त-उपज्ञात-कृत-व्याख्यान इन पांच विभागों में बांटा है । इसीलिये पाणिनि ने तेन प्रोक्तम् (४।३।१०१); कृते ग्रन्थे (४।३।१९६) सूत्रों में कृत ग्रौर प्रोक्त ग्रन्थों का भेद से निर्देश किया है।

कृत ग्रन्थों में ग्रन्थ की सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी उस ग्रन्थ के रचयिता द्वारा ही ग्रथित होती है, परन्तु प्रोक्त ग्रन्थों की सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी

२. यथाक्रम—४।२।७ ॥ ४।३।१०१ ॥ ४।३।११४ ॥ ४।३।७७,११६ ॥ ४।३।६६ ॥

तिर्देशोऽयं पूर्वंसूत्रेण वा स्यात् । महा० ७।१।१८ । इसी प्रकार स्रन्यत्र
 १।२।६८ ।। प्र।१।१४।। ।। ६।१।१६३ ।। ८।४।७ स्रादि में भी पूर्वंसूत्रनिर्देश
 दर्शाया है ।

उस ग्रन्थ के प्रवक्ता द्वारा ग्रथित नहीं होती। प्रवक्ता लोग पूर्वतः विद्यमान शास्त्र के परिष्कारकमात्र होते हैं, सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी के रचियता नहीं होते। प्रोक्त ग्रन्थों में प्रवक्ता का स्वोपज्ञ ग्रंश ग्रौर स्वीय वर्णानुपूर्वी स्वल्पमात्रा में होती है। इस प्रकार के प्रोक्तविभाग को ही ग्रायुर्वेदीय चरक संहिता में 'संस्कृत' पद से कहा गया है। चरक में संस्कृत का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है—

विस्तारयित लेशोक्तं संक्षिपत्यितिविस्तरम् । संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणंच पुनर्नवम् ॥ ग्रतस्तन्त्रोत्तमिवं चरकेणातिबुद्धिना । संस्कृतं तत् ।। सिद्धि० १२।६६,६७॥

वस्तुतः संस्कृत वाङ्मय की स्थित यह है कि उसके जितने भी मूलभूत शास्त्रपद अलङ्कृत ग्रन्थ सम्प्रित उपलब्ध होते हैं, वे सब प्रोक्त ग्रन्थ हैं, कृत नहीं। अष्टाध्यायी और धातुपाठ भी पाणिनि के प्रोक्त ग्रन्थ हैं। सभी वंयाकरण 'पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयं शब्दा-नुशासनम्' प्रयोग करते हैं, न कि पाणिनिना कृतम्। यतः प्रोक्त ग्रन्थों में बहुत-सो वर्णानुपूर्वो अथवा बहुत-सा अंश पूर्व ग्रन्थ अथवा ग्रन्थों का होता है, और कुछ अंश प्रवक्ता का अपना भी होता है।। इसिलए प्रायः सभी प्रोक्त ग्रन्थों में कहीं-कहीं पर परस्पर विरोध और ग्रान्थंक्य दिखाई पड़ता है। प्रोक्त ग्रन्थों के इस विरोध और ग्रान्थंक्य का समाधान पूर्वाचार्य पूर्वसूत्रनिदंश हेतु द्वारा करते हैं। यही समाधान का राजमार्ग अष्टाध्यायी और धातुपाठ के विरोधपरिहार के लिए युक्त है। प्रोक्त ग्रन्थों में विरोध-दर्शन मात्र से भिन्न कर्तृ कत्व की कल्पना करना अन्याय्य है।

भ्रान्ति का भ्रन्य कारण—पाणिनीय धातुपाठ का जो पाठ सम्प्रति उपलब्ध होता है, वह आज उसी रूप में नहीं मिलता, जैसा उसका पाणिनि ने प्रवचन किया था। उसके पाठ का बहुत बार परिष्कार हो चुका है। (इस विषय में हम आगे विस्तार से लिखेंगे)। अतः उत्तरवर्ती परिष्कृत पाठ के आधार पर मूल ग्रन्थ के विषय में जो भी आलोचना की जाएगी, वह युक्त न होगी। इस दृष्टि से भी यह चिन्तनीय है कि धातुपाठ के जिन ग्रंशों के कारण न्यासकार ने अष्टाध्यायी के साथ विरोध दर्शाया है, वे ग्रंश मूल ग्रन्थ के ही हैं, अथवा उत्तरवर्ती परिष्कार के कारण सिन्नविष्ट हुए हैं। ग्रब हम धातुपाठ के पाणिनीयत्व में कतिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं—

धातुपाठ के पाणि नीयत्व में प्रमाण

भगवान् पाणिनि ने शब्दानुशासन का प्रवचन करते हुए 'सूवा-दयो धातवः' (१।३।१) सूत्र-विज्ञापित खिलरूप धातुपाठ का भी प्रवचन किया था, इसमें अनेक प्रमाण हैं। यथा –

१-पाणिनि ने पुषाि दिशुतादच् नृदितः परस्मैपदेषु (३।१।४४); किरइच पञ्चभ्यः (७।२।७४); शमामष्टानां दीर्घः श्यिन (७।३।७४) इत्यादि अनेक सूत्रों में धातुपाठ के अन्तर्गत धात्वनुपूर्वी को ध्यान में रखकर तत्तत् कार्यों का विधान किया है। इसी प्रकार धातुपाठस्थ धात्वनुबन्धों के द्वारा अपने शब्दानुशासन में अनेक कार्य दर्शाए हैं। यथा—

ग्रनुदात्तङित ग्रात्मनेपदम् (१।३।११); स्वरितित्रितः कर्त्रभिप्राये कियाफले (१।३।७२); ड्वितः क्त्रिः (३।३।८८); द्वितोऽथुच् (३।३।८६)।

सूत्रपाठ में स्मृत धात्वनुपूर्वी और धातुपाठस्थ अनुबन्धों के द्वारा तत्तत् कार्यविधान से स्पष्ट है कि जैसे पाणिनि ने सूत्रपाठ से पूर्व सर्वादि प्रातिपदिकगण का प्रवचन किया, उसी प्रकार धातुपाठ का भी सूत्रपाठ से पूर्व प्रवचन अथवा संग्रथन किया। क्योंकि विना धातुपाठ और धातुसंबंद्ध अनुबन्धों के पूर्व-प्रवचन के सूत्रपाठ का प्रवचन कथंचित भी नहीं हो सकता।

२—महाभाष्यकार पतञ्जलि धातुपाठ को पाणिनि का ही प्रवचन मानते हैं, यह महाभाष्य के अनेक पाठों से अभिव्यक्त होता है। यथा—

'एवं तींह सिद्धे सित यदादिग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः

श्रस्ति च पाठो बाह्यश्च सूत्रात्। महा० १।३।१।।

अर्थात्—इस प्रकार सिद्ध होने पर सूत्रकार ने जो आदि-ग्रहण किया है, उससे आचार्य बताते हैं कि धातुओं का पाठ है, और वह सूत्रपाठ से बाहर (पृथक्) है।

इस वचन से स्पष्ट है कि भगवान् पतञ्जलि सूत्रपाठ के समान

घातपाठ को भी पाणिनीय मानते हैं।

३-'इदं तिह प्रयोजनम् - ग्रोलस्जी लग्नः। निष्ठादेशः सिद्धो वक्तव्यः । नेड्विशकृतीट्प्रतिषेधो यथा स्यात् । ईदित्करणं च न वक्तव्यं भवति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । क्रियते न्यास एव ।' महा० ८।२।६।

यहां महाभाष्यकार ने धातुपाठस्य 'ग्रोलस्जी' के ईदित्करण को प्रमाण मान कर 'निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेड्विधषु' वार्तिकस्थ इट्-विधि प्रयोजन का खण्डन किया है।

४-'ग्रथवा श्राचायंत्रवृत्तिर्जापयति-नैवं जातीयकानामिद्विधि-भंवतीति, यदयमिरितः कांद्रिचम् मनुषक्तान् पठित — उबुन्दिर् निशा-मने, स्कन्दिर् गतिशोषणयोः ।' महा० १।३।७।।

श्रयीत्—श्राचार्य की प्रवृत्ति ( = व्यवहार ) वताता है कि इस प्रकार की धातुश्रों में [ इकार की ] इत्संज्ञा नहीं होती, जो वह किन्हीं 'इरित्' धातुश्रों को नुम् से युक्त पढ़ता है। यथा— उबुन्दिर्, स्कन्दिर्।

महाभाष्यकार आचार्य पद का व्यवहार पाणिनि तथा कात्या-यन के लिए ही करते हैं। इस वाक्य में आचार्य पद से कात्यायन का निर्देश किसी प्रकार नहीं हो सकता। अतः यहां आचार्य पद पाणिनि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, यह स्पष्ट है।

उक्त वाक्य में जो ग्राचार्य ज्ञापयित किया का कर्ता है, वही पठित (धातुपाठ को पढ़ता है) किया का भी कर्ता है। इस वाक्य-रचना से स्पष्ट है कि पाणिनि ही ज्ञापन करता है, ग्रौर वही नुम्-युक्त उबुन्दिर् ग्रादि धातुग्रों को पढ़ता है। यह पाठ निश्चय ही धातुपाठान्तर्गत है।

५- 'तथाजातीयकाः खल्वाचार्येण स्वरितित्रतः पठिता य उभयवन्तः, येषां कर्त्रभिप्रायं चाकर्त्रभिप्रायं च क्रियाफलमस्ति।' महा० १।३।७२।।

१. भाष्य के उक्त वचन की व्याख्या करते हुए नागेश ने 'ईदित्करणं न वक्तव्यम्' का तात्पर्य 'श्वीदितो निष्ठायाम्' (ग्र॰ ७।२।१४) सूत्रस्थ ईदित्-करण दर्शाया है। वह चिन्त्य है। यहां 'क्रियते न्यास एव' का तात्पर्य भी धानुपाठस्थ ईदित्करण से है, न कि सूत्रपाठस्थ ईदित्ग्रहण से।

अर्थात् उसी प्रकार की घातुओं को आचार्य ने स्वरित और त्रित् पढ़ा है जो उभयरूप हैं, अर्थात् जिनका कियाफल कर्तृ गामी भ्रीर अकर्तृ गामी उभयथा है।

यहां पर भी म्राचार्य पाणिनि को ही स्वरित म्रौर त्रित् धातुओं का पाठकर्त्ता कहा है, यह व्यक्त है। यह पाठ धातुपाठ में ही है।

६— 'कृतमनयोः साधुत्वम् । कथम् ? वृधिरस्मायविशेषेणोप-दिष्टः प्रकृतिपाठे । तस्मात् कितन् … ।' महा० १।१।१।।

अर्थात् —वृद्धि और आर्दैच् के साधुत्व का प्रतिपादन कर दिया [ पाणिनि ने ] । कँसे ? 'वृध' धातु सामान्यरूप से उपदिष्ट की गई है प्रकृतिपाठ ( =धातुपाठ ) में, उससे 'क्तिन्' प्रत्यय ।

यहां पर भाष्यकार ने साक्षात् प्रकृतिपाठ ग्रर्थात् धातुपाठ में पाणिनि द्वारा 'वृधि' धातु का उपदेश स्वीकार किया है।

७ 'मृजिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः ।' महा० १।१।१।। अर्थात् — मृज धातु का सामान्यरूप से उपदेश किया है। इस पर छाया-व्याख्याकार वैद्यनाथ पायगुण्ड लिखता है—

८—"पाणिनिना प्रत्ययविशेषानाश्रयेण 'मृजूष् शुद्धौ' इति धातु-पाठ उपदिष्ट इत्यर्थः ।"

अर्थात् पाणिनि ने किसी प्रत्ययविशेष का आश्रयण न करके 'मृजूष् शुद्धी' धातु का धातुपाठ में उपदेश किया है।

६- पदमञ्जरीकार हरदत्त लिखता है -

'यत्राचार्याः स्मरन्ति तत्रैव सूत्रकारेण तावद्विविक्षताः सर्वेऽनु-नासिकाः पठिताः 'डुलभँष् प्राप्तौ' इतिवत् । लेखकैस्तु संकीणं पठिताः ।' भाग १, पृष्ठ २१४ ॥

अर्थात् - जहां व्याख्याता लोग अनुनासिक मानते हैं, वहीं सूत्र-कार ने विवक्षित सारे अनुनासिक 'डुलभंष् प्राप्तौ'' के समान पढ़े थे। लेखकों ने संकीर्णरूप से पढ़ दिया, अर्थात् निरनुनासिकों के साथ सानुनासिकों को भी निरनुनासिक रूप से पढ़ दिया।

१. क्षीरस्वामी क्षीरत० १।७२४ पर लिखता है-इपचँष् पाके सानुनासि-कोऽकारः सर्वेषामुपलक्षणार्थः।

१०-पाणिनीय वैयाकरण सूत्रपाठ के समान धातुपाठ को भी वाणिनीय मानकर धातुपाठस्थ प्रयोगों के स्राधार पर अनेक प्रयोगों के साधुत्व का विधान करते हैं। यथा—

क - 'कथमुद्यमोपरमौ ? ब्रह उद्यमने (क्षीरत० १।२४६), यम उपरमे (क्षीरत॰ १।७११) इति निपातनादनुगन्तव्यौ । काशिका ७।३।३४॥

ग्रर्थात् — उद्यम उपरम प्रयोग कैसे बनेंगे ? 'ग्रड उद्यमने' ग्रौर 'यम उपरमे' पाठ में निपातन से वृद्धि का अभाव जानना चाहिए।

ख-'धू विधूनने ( क्षीरत० ६।६८ ), तृप प्रीणने ( क्षीरत० प्० ३०७, टि० ३) इति निपातनादनयोनुं भिवष्यति ।' न्यास भाग २, पुच्छ ७६२ ।

अर्थात्—धातुपाठ में 'धू विधूनने' और 'तृप प्रीणने' में विधूनन तथा प्रीणन पदों के पाठसामर्थ्य से 'नुक्' का आगम हो जाएगा।

ग-'व्याजीकरणे , लिङ्गाद् घत्रि कुत्वाभावः-व्याजः।' श्रीरत०

६११६॥

अर्थात् — 'व्याज' शब्द में 'घज्' प्रत्यय में कुत्व होना चाहिए, वह 'व्यज व्याजीकरणे' (क्षीरत० ६।१६) पाठ में 'व्याज' पद-निर्देश से नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए।

घ - 'शुभ शुम्भ शोभार्थे ( क्षीरत० ६।३३ ) ग्रत एव निपात-

नात् शोभा साधुः।' क्षीरत० ६।३३॥

अर्थात्—'शुभ शुम्भ शोभार्थे' पाठसामर्थ्य से शोभा'पद का साघुत्व जानना चाहिए।

ऐसा ही क्षीरस्वामी ने क्षीरत० १।४६८ में भी लिखा है-

'ज्ञापकात् शोभा।'

मर्थात् शोभा पद ज्ञापक से साधु है।

इ-वामन भी 'शोभा' पद के साधुत्व-प्रतिपादन के लिए काव्यालङ्कारसूत्र में लिखता है—

क्तोमिति निपातनात् ।' का० सूत्र प्राशिष्ठशा

अर्थात्—शोभा पद धातुपाठ में 'शुभ शुम्भ शोभार्थें' इस निपा-तन से साधु है, ऐसा समभना चाहिए।

इन उपर्युं क्त प्रमाणभूत स्राचार्यों के वचनों से सुस्पष्ट है कि सूत्रपाठ के समान बातुपाठ भी पाणिनि-प्रोक्त है।

# क्या धात्वर्थ-निर्देश अपाणिनीय है ?

जो वैयाकरण घातुपाठ को पाणिनीय मानते हैं, वे भी धात्वर्य-क्दिंश के विषय में विरुद्ध मत रखते हैं। कई वैयाकरण घात्वर्य-निर्देशों को अपाणिनीय कहते हैं, कितपय उन्हें पाणिनीय मानते हैं। इसलिए हम धात्वर्थ-निर्देश के पाणिनीयत्व और अपाणिनीयत्व के प्रतिपादक समस्त प्रमाणों को नीचे उद्धत करते हैं—

अपाणिनीयत्व-प्रतिपादक प्रमाण - पहले हम घात्वर्थनिदेश के

अपाणिनीयत्व प्रतिपादक प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१—'परिमाणग्रहणं च कत्तंव्यम्। इयानविधर्मतुसंज्ञो भवति इति वक्तव्यम्। कृतो ह्यं तद् भूशब्दो धातुसंज्ञो भवति, न पुनम्बेंध-

शब्दः ?' महा० १।३।१॥

ग्रर्थात् [ धातुसंज्ञा-विधायक प्रकरण में ] परिमाण का ग्रहण भी करना चाहिए। इतनी ग्रवधिवाला शब्द धातुसंज्ञक होता है, ऐसा कहना चाहिए। किस हेतु से यह 'भू' शब्द धातुसंज्ञक होता है, 'भ्वेध' शब्द धातुसंज्ञक क्यों नहीं होता ?

इस उद्धरण में महाभाष्यकार ने परिमाण-ग्रहण के श्रभाव में 'भ्वेध' शब्द की धातुसंज्ञा की प्रसक्ति दर्शाई है। यदि धातुपाठ में सू सत्तायाम्, एध वृद्धौ ऐसा घात्वर्थ-निर्देश सहित धातुग्रों का पाठ होता, तो 'भ्वेध' में धातुसंज्ञा की प्रसक्ति का निर्देश उपपन्न ही न होता। क्योंकि दोनों के मध्य में सत्तायाम् पद पढ़ा है। यह प्रसक्ति तभी उपपन्न होती है, जब धातुपाठ में घात्वर्थ-निर्देश न हो, केवल धातुएं 'भ्वेधस्पर्ध' इस प्रकार संहितापाठ से पठित हों। इसीलिए महाभाष्य के उपर्यु क्त पाठ की व्याख्या में कैयट लिखता है —

'न चार्थपाठः परिच्छेदकः, तस्यापाणिनीयत्वात्, ग्रभियुक्तं-' रुपलक्षणतयोक्तत्वात् इति ।'

१. पाश्चात्य भाषामत के मतानुयायी ग्रनेक भारतीय विद्वान् 'ग्रिभि-युक्त' शब्द के विषय में लिखते हैं कि यह शब्द पहले 'प्रामाणिक' ग्रथं में प्रयुक्त होता था। उत्तर काल में इसके ग्रथं का अपकर्ष ग्रथवा ग्रवनित होकर

अर्थात्—[ 'सत्तायाम्' आदि ] अर्थ का पाठ धातुसंज्ञा का परिच्छेदक नहीं होगा, उसके अपाणिनीय होने से। प्रामाणिक पुरुषों ने अर्थ-निर्देश उपलक्षण रूप से पढ़े हैं।

इसकी व्याख्या करते हुए नागेश लिखता है— 'भीमसेनेनेत्यैति ह्यम्।'

ग्रर्थात् - घात्वर्थ-निर्देश भीमसेन ने किया है, यह इतिहास से विदित होता है।

२—'पाठेन धातुसंज्ञायां समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 'या' इति धातुः, 'या' इत्याबन्तः । 'वा' इति धातुः, 'वा' इति निपातः। 'नु' इति धातुः, 'नु' इति प्रत्ययः। 'दिव' इति धातुः, 'दिव' इति प्रातिपदिकम्।' महा० १।३।१।।

अर्थात् - पाठ से धातुसंज्ञा मानने पर भी उसके तुल्य शब्दों की धातु-संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिए। 'या' यह धातु है, 'या' ऐसा आवन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द भी है। 'वा' यह धातु है, 'वा' ऐसा निपात भी है। 'नु' यह धातु है' 'नु' ऐसा प्रत्यय भी है। 'दिव' यह धातु है, 'दिव' ऐसा प्रातिपदिक भी है।

यदि घातुपाठ में या प्रापणे, वा गतिगन्धनयोः ऐसा सार्थपाठ पाणिनीय होता, तो समान शब्दों की धातुसंज्ञा की प्रसक्तिरूप दोष ही उपस्थित नहीं होता। क्योंकि आवन्त 'या' प्रापण अर्थ का वाचक ही नहीं, निपात 'वा' गतिगन्धन अर्थों को कहता ही नहीं ( इसी प्रकार 'नु' तथा 'दिव' के विषय में समभें )। तब इनकी धातुसंज्ञा

यह 'दोषी', 'अपराबी' अर्थं का वाचक वन गया है। वस्तुतः यह अज्ञानमूलक है। अभियुक्त पद की मूल प्रकृति 'अभियुज्' और विववन्त रूप वैदिक
ग्रन्थों में दोषी-अपराधी-शत्रु अर्थं में बहुधा प्रदुक्त है। यथा—'विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य' (ऋ० १।४।१)। महाभारत शल्यपवं ३१।६२ में 'अभियुक्तस्तु यो राजा दातुमिच्छेद्धि मेदिनीम्' में इसी अपकृष्ट अर्थं में प्रयोग उपलब्ध
होता है। इसी प्रकार 'देवानां प्रियः' पद में भी जो अर्थापकर्ष की आधुनिक
भाषाविज्ञ कल्पना करते हैं, वह भी अयुक्त है। वस्तुतः इन प्रयोगों मे अर्थसंकोच हुआ है, अर्थात् दो अर्थों में से एक अर्थं लोकव्यवहार में शेष रहा है।
ग्रर्थापकर्ष नहीं हुआ।

प्राप्त ही नहीं होगी, फिर प्रतिषेध कहने की क्या आवश्यकता ? अतः इस भाष्यपाठ से भी यही प्रतीत होता है कि पाणिनि ने धात्वर्थ-निर्देश नहीं किया।

- ३—(क) नह्यर्था स्रादिश्यन्ते कियावचनता च गम्यते। महा० ३।१।८,११,१६॥
  - ( ख ) कः खल्विप पचादीनां क्रियावचनत्वे यत्नं करोति । महा० ३।१।१६।।
  - (ग) को हि नाम समर्थो धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाता-नामर्थानादेष्ट्रम्। महा० २।१।१।।

इन वचनों से भी यही ध्वनित होता है कि पाणिनि ने धातु आयों के अर्थों का निर्देश नहीं किया। द्वितीय वाक्य की व्याख्या करता हुआ नागेश लिखता है—

'पचादीनामर्थरहितानामेव पाठात्।'

श्रर्थात् पच श्रादि धातुश्रों का श्रर्थरहित ही पाठ होने से।
४ - भट्टोजिदीक्षित ने भी शब्दकौस्तुभ १।३।१ में धात्वर्थनिर्देश को श्रपाणिनीय ही कहा है। वह लिखता है -

"न च 'या प्रापणे' इत्याद्यर्थनिर्देशो नियामकः, तस्यापाणिनी-तत्वात् । भीमसेनादयो ह्यर्थं निदिविक्षुरिति स्मर्यते । पाणिनिस्तु 'स्वेध' इत्याद्यपाठीत् इति भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् ।"

अर्थात् - 'या प्रापणे' इत्यादि अर्थ-निर्देश भी धातुसंज्ञा का नियामक नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपाणिनीय है। भीमसेन आदि ने घातुओं के अर्थों का निर्देश किया था, यह परम्परा से स्मरण किया जाता है। पाणिनि ने तो म्वेध इसी प्रकार (अर्थरहित संहिता-पाठ)पढ़ा था, यह भाष्य और कैयट में स्पष्ट है।

५—भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ १।२।२० में पुनः लिखा है— 'तितिक्षाग्रहणं ज्ञापकं भीमसेनादिकृतोऽर्थनिदेश उदाहरणमात्रम्।'

अर्थात् - सूत्र में 'तितिक्षा' ग्रहण ज्ञापक है कि भीमसेन आदि कृत धात्वर्थ-निदंश उदाहरणमात्र है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनीय धातुपाठ में जो अर्थ-

निर्देश उपलब्ध होता है, वह अपाणिनीय है। पाणिनि ने तो म्वेध-स्पर्ध इस प्रकार अर्थनिर्देशरहित संहितापाठ का ही प्रवचन किया था।

पाणिनीयत्व-प्रतिपादक प्रमाण- अब हम धातुपाठस्थ अर्थ-निर्देश पाणिनीय है, इस मत के प्रतिपादक प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१— महाभाष्य में अनेक धातुएं अर्थनिर्देशपूर्वक उद्धृत हैं। उनसे विदित होता है कि महाभाष्य से पूर्व ही पाणिनीय धातुपाठ में अर्थ-निर्देश विद्यमान था।

२—महाभाष्यकार का निम्न वचन हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं— 'म्राचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयित—नैवं जातीयकानामिद्विधिर्भवतीति यदयमिरितः कांदिचन्नुमनुषक्तान् पठित—उद्गुन्दिर् निज्ञामने, स्कन्दिर् गतिशोषणयोरिति ।१।३।७॥'

इस वचन से धातुपाठ के पाणिनीयत्व का ज्ञापन हम पूर्व कर चुके हैं। इसलिए जिस पाणिनि आचार्य ने उचुन्दिर् भौर स्कन्दिर् को नुम् से युक्त पढ़ा, उसी ने इनके 'निशामन' तथा 'गतिशोषण' अर्थों का भी निर्देश किया, यह इस वचन से स्पष्ट है।

३—महाभाष्यकार ने भूवादि (१।३।१) सूत्र के भाष्य में में लिखा है—

'विषः प्रकिरणे दृष्टः, छेदने चापि वर्तते—केशश्मश्रु वपतीति । ईडिः स्तुतिचोदनायाच्त्रासु दृष्टः, प्रेरणे चापि वर्तते—ग्रग्निर्वा इतो वृष्टिमीट्टे, मरुतोऽमुतश्च्यावयन्ति इति । करोतिरभूतप्रादुर्भवि दृष्टः, निर्मलीकरणे च।पि वर्तते—पृष्ठं फुरु, पादौ कुरु, उन्मृदानेति गम्यते ।'

इस वचन में महाभाष्यकार ने वप-ईड-कृ धातुओं के कितपय अर्थों को दृष्ट कहा है, और कितपय अर्थों में इनका वर्तन ( = व्यवहार ) बताया है। दोनों दृष्ट और वर्तते पद एकार्थक नहीं है, यह तो वाक्य-विन्यास से ही स्पष्ट है। अतः यहां जिन धात्वर्थों को दृष्ट कहा है, वे धातुपाठ में पिठत हैं, अथवा धातुपाठ में देखे गए हैं। और जिनके लिए वर्तते का प्रयोग किया है, वे लोक में व्यवहृत हैं, यही अभिप्राय इस वचन का है।

उक्त वाक्य में महाभाष्यकार ने बीजसन्तान अर्थ का निर्देश प्रकिरण शब्द से किया है, और करणे का अभूतप्रादुर्भाव शब्द से। ईड धातु के स्तुति, चोदना ओर याच्या अर्थों को दृष्ट कहा है, परन्तु वर्तमान धातुपाठ में चोदना याच्या अर्थ उपलब्ध नहीं होते। इसका कारण पाणिनीय धातुपाठ का उत्तर काल में बहुधा परिष्कार होना है। पाणिनीय धातुपाठ के उत्तरकालीन परिष्कारों के विषय में आगे लिखेंगे।

४—हमने काशिका, न्यास, क्षीरतरिङ्गणी, और वामनीय काव्यालङ्कार के पांच वचन पूर्व (पृष्ठ ५०) उद्घृत किए हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थों के रचियता घात्वर्थनिर्देश को भी पाणिनि के सूत्रपाठ के समान ही प्रामाणिक मानते हैं। यदि धात्वर्थनिर्देश पाणिनीय न हो, तो न तो उनमें सूत्रवत् प्रामाण्य-बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, और न उनके आधार पर पाणिनीय सूत्रनियमों का विरोध होने पर भी उन शब्दों का साधुत्व ही स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि काशिका आदि के रचियता घात्वर्थ-निर्देशों को भी पाणिनीय ही मानते हैं।

५—पदमञ्जरीकार हरदत्त घात्वर्थ-निर्देश को पाणिनीय मानता है। वह लिखता है—

'येषां त्वपाणिनीयोऽयंनिदेंश इति पक्षः ।' भाग २, पृष्ठ ८१३। यहां 'येषां पक्षः' पदों से स्पष्ट है कि वह स्वयं इस पक्ष को नहीं मानता ।

६—धातुवृत्तिकार अनेक स्थानों में धातुसूत्रों के संहितापाठ को प्रामाणिक मानकर उनके विच्छेद में विमत दिखाई पड़ते हैं। यथा—

(क) तपऐश्वर्येवावृतुवरणे (क्षीरत० ४।४८,४६) इस पाठ में मध्य में पठ्यमान वा पद पूर्वसूत्र का ग्रवयव है अथवा उत्तरसूत्र का, इस में व्याख्याकारों में मतभेद है। यदि वा शब्द पूर्वसूत्र का ग्रवयव है, तब भूवादि गण में पठित तप सन्तापे (क्षोरत० १।७१२)

१. प्राचीन धातुवृत्तिकार 'भू सत्तायाम् । उदात्तः । एघ वृद्धौ ।' इत्यादि को घातुसूत्र मानते हैं ।

२ यह संहिताबाठ का स्वरूप है।

इस धातु का ही ऐश्वर्य अर्थ में विकल्प से दैवादिकत्व होगा, अर्थात् ऐश्वर्य अर्थ में 'श्यन्' विकल्प से होगा। यदि वा उत्तरसूत्र का अवयव है, तब भी दो व्याख्यायें होती हैं। वा पृथक् स्वतन्त्र पद मानने पर भ्वादि में पठित 'वृतु' धातु (क्षीरत० १।५०४) वरण अर्थ में विकल्प से दैवादिक होगा। अर्थात् वरण में वृतु से श्यन् विकल्प से होगा। वा को पृथक् स्वतन्त्र पद न मानने पर 'वावृतु' धातु होगी।

(ख) पतगतौवापशग्रनुपसर्गात्' (क्षीरतर० १०।२४६, २५०) इस सूत्र में भी वा पद पूर्वसूत्र का अवयव है अथवा उत्तर-सूत्र का, इसमें व्याख्याकारों का मतभेद है। कुछ व्याख्याकार वा को पूर्वसूत्र का अवयव मानते हुए 'पत धातु से विकल्प से णिच् होता है' ऐसी व्याख्या करते हैं। अन्य वृत्तिकार उत्तरसूत्र का अवयव मानते हुए वा को स्वतन्त्र पद मानकर 'पश धातु अनुपसर्ग से णिच्परे विकल्प से अदन्त है' ऐसी व्याख्या करते हैं। इसी पक्ष में जो वा को स्वतन्त्र पद नहीं मानते, वे वापश धातु स्वीकार करते हैं।

उपरिनिर्दिष्ट प्रकार की समस्त व्याख्याएं धात्वर्थ-निर्देशों को पाणिनीय मानकर ही उपपन्न हो सकती हैं। यदि उपर्युं क्त स्थलों में भी म्वेधस्पर्ध के समान तपवावृतु, पतवापन्न ऐसा ग्रर्थ-निर्देश-विरिहत संहिता पाठ होता, तो वावृतु तथा वापन्न धातुग्रों के स्वरूप में सन्देह ही उत्पन्न न होता। यदि ग्रर्थ-निर्देश-सहचरित वा पद (ग्रर्थ-विशेष में दैवादिकत्वबोधक) का भी निर्देश न होता, तब तो सन्देह की कोई स्थित ही नहीं थी। यदि सन्देह होता, तब भी तप वावृतु, तपवा वृतु; पत वापन्न, पतवा पन्न ऐसा सन्देह होता। वृत्तिकारों द्वारा निर्दिष्ट व्याख्या-भेद तो विना धात्वर्थ-निर्देश के सम्भव ही नहीं।

सायणाचार्य घात्वर्थ-निर्देश को पाणिनीय मानकर लिखता है— 'ग्रस्माकं तूभयमपि प्रमाणमाचार्येणोभयथा शिष्याणां प्रति-पादनात् ।'³

१. इन व्याख्यात्रों के लिए देखिए—क्षीरतरिङ्गणी (४।४८,४६), घातु-प्रदीप (पृष्ठ ६३), पुरुषकार (पृष्ठ ६३),माघवीया वातुवृत्ति (पृष्ठ २६३)। भट्टिकार 'ततो वावृत्यमाना सा रामशालामविक्षत' (४।२८) में 'वावृतु' घातु स्वीकार करता है। २. क्षीरत० १०।२४६, २५० द्रष्टव्य।

३. घातु० पृष्ठ० २६३ । तुलना करो--उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं

अर्थात् हमें तो 'तप ऐब्बर्ये वा वृतु वरणे' तथा 'तप ऐक्बर्ये, वावृतु वरणे' दोनों प्रकार का सूत्र-विच्छेद प्रमाण है। क्योंकि आचार्य ने शिष्यों को दोनों प्रकार का सूत्रपाठ बताया था।

७ —यदि पाणिनीय धातुपाठ में अर्थ-निर्देश अपाणिनीय हो तो कई प्रघट्टकों अथवा दण्डकों में एक ही धातु का दो वार पाठ नहीं होना चाहिए। धातु के स्वरूपनिर्देश के लिए एक धातु का एक स्थान पर ही पाठ पर्याप्त है। परन्तु धातुपाठ में समान प्रघट्टक में एक ही धातु का दो-दो वार पाठ बहुत्र उपलब्ध होता है। यथा —

(क) अट्टादि में हुडि का हुडि संघाते, हुडि वरणे (क्षीरत०

१।१७२, १८०)।

(ख) शौट्टादि में किट का — किट खिट त्रासे, इट किट कटी गतौ (धातुवत्ति पृष्ठ ७७, ७६, )।

(ग) मन्यादि में खेलृ का -केलृ खेलृ क्ष्वेलृ वेल्ल चलने, खेलृ खेलृ सेलृ गतौ (धातुवृत्ति पृष्ठ १०५, १०६)

यह द्वि:पाठ घात्वर्यनिर्देशपूर्वक घातुपाठ के प्रवचन में ही सम्भव

हो सकता है, अन्यथा नहीं।

- (८) इसी प्रकार धात्वर्य-निर्देश को अपाणिनीय मानने पर समानार्थक धातु में पठित धातु का अन्यार्थ-निर्देश के लिए पुनः स्वतन्त्र पाठ नहीं हो सकता । यथा—
  - (क) रिघ लिघ गत्यर्थाः, लिघ भोजनिवृत्ताविप (क्षीरत॰ १।७६,७७)।
  - (ख) गज गजि · शब्दार्थाः, गज मदने च (क्षीरत० १।१४६,१४७)।
  - (ग) तय नय गतौ, तय रक्षणे च (क्षीरत०१।१३८, १३६)। इस प्रकार का धात्वर्य-निर्देश-समुच्चायक पुनः पाठ भी

धात्वर्थ-निर्देश के पाणिनीयत्व का ही ज्ञापन करता है।

प्रतिपादिताः । महाभाष्य १।४।१॥ द्वयमपि चैतत् प्रमाणम्, उभयथा सूत्रप्रण-यनात् । काशिका ४।१।११७॥

१. द्र॰—धातुवृत्ति में पाठान्तर।

व्याख्याकारों ने उक्त दोनों प्रकार के धातु के पुन: पाठ में श्रथं-मेद से पुन: पाठ है, यही हेतु दिया है। अर्थ-निर्देश के अभाव में न तो यह हेतु बन सकता है, और न उसके अभाव में धातु का द्वि: पाठ कथंचित् सम्भव हो सकता है।

यदि किसी अर्वाक्कालिक व्यक्ति ने धातुओं के साथ अर्थ जोड़े होते, तो एक स्थान में पठित धातु के एक साथ ही दोनों ( अथवा जितने अभिन्नेत हों ) अर्थ पढ़ देता। अर्थ-भेद से धातु का पुनः पाठ न करता। अङ्गप्राधान्य न्याय से अङ्गरूष ( वाद में जोड़े गए ) अर्थ के कारण प्रधान रूप धातु का पुनः पाठ कदापि युक्त नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट हैं कि जैसे सूत्रपाठ में पाणिनि ने समान आनुपूर्वी वाला बहुलं छन्दिस सूत्र प्रकरणभेद से १४ स्थानों में पढ़ा, वैसे ही उसने एक धातु का ही अर्थभेद से २-३ बार पाठ किया।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि धात्वर्थ-निर्देश भी पाणिनीय है। धातुपाठ का द्विविध प्रवचन

दोनों वादों का निर्णय — धातुपाठ में पठित अर्थनिर्देश पाणि-नीय है अथवा अपाणिनीय, इन दोनों विषयों में दोनों प्रकार के प्रमाण ऊपर दर्शा चुके। इस विवाद का वास्तविक निर्णय यह है कि आचार्य पाणिनि ने धातुपाठ का अर्थ निर्देश-युक्त और अर्थनिर्देश-रहित दोनों प्रकार का प्रवचन किया है। किन्हीं शिष्यों के लिए अर्थनिर्देश के विना म्वेधस्पर्ध इस प्रकार संहितापाठ से प्रवचन किया, और किन्हीं के लिए 'मू सत्तायाम् उदात्तः एध वृद्धौं' इस प्रकार। इसी कारण महाभाष्य में दोनों प्रकार के निर्देश उपलब्ध होते हैं।

लघु पाठ और वृद्ध पाठ — अर्थ-निर्देश के विना धातुओं का जो पाठ है वह लघु पाठ है, और अर्थनिर्देश-युक्त वृद्ध पाठ है।

प्रष्टाध्यायी के लघु ग्रौर वृद्ध पाठ—भगवान् पाणिनि ने केवल धातुपाठ का ही लधु ग्रौर वृद्धरूप द्विविध प्रवचन नहीं किया, अपितु अष्टाध्यायी का भी द्विविध प्रवचन किया था। वार्ति-कार ने अष्टाध्यायी के जिस पाठ पर वार्तिक लिखे हैं, वह लघु पाठ है, ग्रौर काशिका वृत्ति वृद्ध पाठ पर लिखी गई है। अष्टाध्यायी के इन दोनों प्रकार के पाठों के विषय में इसी ग्रंथ के पांचवें अध्याय

(भाग १ पृष्ठ २२१, तृ० सं०) में लिख चुके हैं। संस्कृत वाङ्मय में पचासों ऐसे प्राचीन ग्रन्थ हैं, जिनके ग्रन्थप्रवक्ता ने ही लघु और वृद्ध दो-दो प्रकार का प्रवचन किया था। किन्हों-किन्हों ग्रन्थों का तो लघु, मध्यम ग्रीर वृद्ध तोन प्रकार का भी पाठ उपलब्ध होता है। प्राचीन ग्राचार्यों ने ग्रपने ग्रन्थों का दो-दो प्रकार से प्रवचन क्यों किया, इसका उत्तर भारत और महाभारत के द्विविध प्रवचनप्रकरण में सीति ने इस प्रकार दिया है

विस्तीयँतन्महज्ज्ञानमृषिः संक्षिप्य चात्रवीत् । इष्टं हि विदुषां लोके समासन्यासधारणम् ॥

आदिपर्व १।५१॥

श्रर्थात् ऋषि ने विस्तार से महाभारत का उपदेश करके संक्षेप से ( उपारूयानों से रहित ) भारत का उपदेश किया। क्योंकि लोक में समास = संक्षेप श्रीर ब्यास = विस्तार दोनों प्रकार से ग्रन्थ का धारण करना विद्वानों को इष्ट है।

वार्तिकपाठ का ग्राश्रयभूत लघुपाठ — जिस प्रकार वार्तिककार कात्यायान ने अष्टाध्यायी के लघुपाठ पर अपने वार्तिक रचे, इसी प्रकार उसने धातुपाठ के अर्थरहित लघुपाठ को स्वीकार करके 'परिमाणग्रहणं च' (महा० १।३।१) वार्तिक को रचना को।

सूत्रपाठ का आश्रय महत् पाठ—पाणिनि के सूत्रपाठ के अव-गाहन से प्रतीत होता है कि पाणिनि ने सूत्रपाठ का प्रवचन करते हुए धातुपाठ के वृद्धपाठ को अपने ध्यान में रखा था। पाणिनि के अनेक नियम धातुपाठ के लघुपाठ के आधार पर उपपन्न ही नहीं होते। यथा

पाणिनि ने इट्-ग्रागम के प्रतिषेध के लिए नियम बताया है — एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् । अ० १७१२।१०॥

१. सुश्रुत के त्रिविध पाठ थे—लघुसुश्रुत-मध्यमसुश्रुत और वृद्धसुश्रुत । देखिए पं० सूरमचन्द्र कृत 'ग्रायुवेंद का इतिहास' भाग १, पृष्ठ २४४ । सम्भवतः भरत नाटच शास्त्र के भी लघु (षट् साहस्र), मध्यम (द्वादश साहस्र) तथा वृद्ध (ग्रष्टादश साहस्र) त्रिविध पाठ थे। द्र० कृष्णमाचारियर एम० ए० कृत हिस्ट्री ग्राफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ८१० टिप्पण।

अर्थात् — उपदेश में अनुदात्त एक अच् वाली धातु को इट् का

ग्रागम नहीं होता।

धातुपाठ के वृद्धपाठ में प्रत्येक प्रघट्टक के अन्त में उदात्तः, उदात्तः, अनुदात्ताः इत्यादि सूत्र उपलब्ध होते हैं। उनसे कीन-सी धातु उदात्त है, कौन सी अनुदात्त, यह परिलक्षित होता है। धातु-वृत्तिकार 'भू सत्तायाम्' आदि अन्य धातुसूत्रों के समान इन सूत्रों की भी व्याख्या करते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये सूत्र भी पाणिनीय हैं। अर्थनिदेंश-विरहित लघुपाठ में ये सूत्र नहीं थे। यह 'परिमाणग्रहणं च' (महा० १।३।१) बार्तिक के भाष्य तथा टीका-ग्रन्थों से स्पष्ट है। वहां म्वेधस्पर्ध इस प्रकार केवल धातुओं का पाठ मान कर ही वार्ति-ककार ने वार्तिक पढ़ा है। लघु पाठ में भी यदि इस प्रकार के सूत्र होते, तो म्वेधस्पर्ध के स्थान पर भूदात्त एधस्पर्ध ऐसा व्यवहित पाठ होता। इससे व्यक्त है कि पाणिनि ने सूत्रपाठ में धातु के अनुदात्त आदि स्वरूपों का उल्लेख करते हुए धातुपाठ के बृहत् पाठ को ही ध्यान में रखा है।

नागेश भट्ट की भ्रान्ति नागेश ने महाभाष्य में अर्थनिर्देश-

युक्त घातुसूत्रों के उद्धरण देखकर लिखा है-

नुमेति—एतत्प्रामाण्यात् केषांचिद् धातूनामर्थनिर्देश-सहितोऽिप पाठ इति विज्ञायते । उद्योत १।३।१॥

नागेश की यह वस्तुतः भूल है। उसे सम्भवतः न तो संस्कृत वाङ्मय के द्विविध-पाठ-प्रवचन-शंली का परिज्ञान था, और न अष्टा-ध्यायी तथा धातुपाठ के द्विविध-पाठ का ही। अतः जब वह भाष्य के उभयविध पाठों की संगति न लगा सका, तब उसने अर्धजरतीय' न्याय से एक ही ग्रन्थ में कही अर्थनिदेंश-विरहित पाठ स्वोकार किया, श्रीर कहीं अर्थनिदेंशसहित।

क्या अर्थ-निर्देश भीमसेन का है ?

श्रौत्तरकालिक अनेक पाणिनीय विद्वानों का कथन है कि पाणि-नीय धातुपाठ में निर्दिष्ट अर्थ भीमसेन नामक किसी वैयाकरण ने पाणिनि के पश्चात् पढ़ें हैं। यथा —

१. ग्रबं जरत्याः कामयन्ते ग्रबं न । महाभाष्य ४।१।७८।। इस पर कैयट लिखता है—मुखं न कामयन्ते, ग्रङ्गान्तरं तु जरत्याः कामयन्ते ।

१—नागेशभट्ट कैयट के 'न चार्यपाठः परिच्छेदकः, तस्यापाणि-नीयत्वात्'वचन की व्याख्या करता हुआ लिखता है—भीमसेनेनेत्यैति-ह्यम् । प्रदीपोद्योत १।३।१॥

अर्थात् अर्थनिद्श भीमसेन ने पढ़े हैं, यह ऐतिहा में प्रसिद्ध है।

२ - भट्टोजिदीक्षित ने भी लिखा है -

क-'तितिक्षाग्रहणं ज्ञापकं भीमसेनादिकृतोऽर्थनिर्देश उदाहरण-

मात्रम् ।' शब्दकौस्तुभ १।२।२०।।

ख--'न च या प्रापणे इत्याद्यर्थनिदेशो नियामकः, तस्यापाणि-नीयत्वात् । भीमसेनादयो हार्थं निर्दिदिक्षुरिति स्मर्यते ।' श० कौ० १।३।१॥

अर्थात् भीमसेन आदि ने अर्थ-निर्देश किया है, ऐसा परम्परा

से स्मरण किया जाता है।

३--धातुप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित भी लिखता है--'बहुनोऽमून् यथा भीमः प्रोक्तवांस्तद्वदागमात्।'

घातुप्रदीप, पृष्ठ १॥

अर्थात्—जैसे भीमसेन ने इनका प्रवचन किया है, उसी प्रकार आगम से ।

४-- 'उमास्वाति' भाष्य का व्याख्याता सिद्धसेन गणी ( सं०

७०० ) लिखतऽ है-

'भीमसेनात् परतोऽन्यैवँयाकरणैर्थरद्वयेऽपिठतोऽपि [ चिति ]

धातुः संज्ञाने विशुद्धौ च वर्तते ।' पृष्ठ २१४।

अर्थात्—भीमसेन से परवर्ती अन्य वैयाकरणों द्वारा चिति धातु दो अर्थों में पठित न होने पर भी संज्ञान और विशुद्धि अर्थ में

वर्तमान है।
यद्यपि इन प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि धात्वर्य-निर्देश
भीमसेनप्रोक्त है, तथापि पूर्वनिदिष्ट प्राचीन सुदृढ़ प्रमाणों द्वारा
'धात्वर्थ-निर्देश पाणिनीय है' ऐसा सिद्ध होने पर न।गेश भट्ट आदि
के वचन भ्रममूलक ही हैं। तृतीय और चतुर्थ उद्धरणों में घात्वर्थनिर्देश भीमसेनकृत है, इसका कोई निर्देश नहीं है। हां, इनसे इतना
अवश्य विदित होता है कि किसी भीमसेन का पाणिनीय धातुपाठ

साथ कुछ विशिष्ट सम्बन्ध है।

नागेश स्रादि की भ्रान्ति का कारण—भीमसेन नामक कोई वैयाकरण पाणिनीय धातुपाठ का व्याख्याता था, यह हम आगे वृत्तिकारप्रकरण में कहेंगे। सम्भव है, इसी सम्बन्ध के कारण घात्वर्थ-निर्देश-विषयक पूर्वनिर्दिष्ट भ्रान्ति हुई हो।

दूसरी भ्रान्ति—इतिहास से अनिभन्न कई वैयाकरण नाम-सादृश्य के कारण धातुवृत्तिकार भीमसेन को पाण्डुपुत्र समभते हैं। यह सर्वथा चित्त्य है। भगवान् पाणिनि भारत युद्ध से लगभग दो सौ वर्ष पीछे हुए, यह हम इस ग्रन्थ के पांचवें अध्याय (भाग १, पृष्ठ १६०-२०५, तृ० सं०) में सिवस्तर लिख चुके हैं। इसिलए यह भीमसेन पाण्डुपुत्र नहीं हो सकता।

## लघुपाठ का उच्छेद

धातुपाठ का अर्थनिर्देश-विरहित जो लघुपाठ था, वह इस समय उपलब्घ नहीं होता । प्रतीत होता है कि सार्थ वृद्धपाठ के पठन-पाठन में व्यवहृत होने और लघुपाठ के अव्यवहृत होने से वह उत्सन्न हो गया।

## बृद्धपाठ का त्रिविधन्व

भारतीय वाङ्मय में बहुत से ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनके देशभेद से विविध पाठ उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के कितपय ग्रन्थों की भी यही दशा देखी जाती है। यथा—

ग्रष्टाध्यायी—पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्राच्य, उदीच्य (पिश्चमोत्तर), ग्रीर दाक्षिणात्य तीन प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं। काशी में लिखी गई काशिका वृत्ति अष्टाध्यायी के जिस पाठ का आश्रयण करती है, वह प्राच्य पाठ है। क्षीरस्वामी क्षीरतर-िङ्गणी में अष्टाध्यायी के जिस सूत्रपाठ को उद्धृत करता है, वह उदीच्य पाठ है। दाक्षिणात्य कात्यायन' ने जिस सूत्रपाठ पर वार्तिक लिखे हैं, वह दाक्षिणात्य पाठ है। इन तीनों पाठों में प्राच्य पाठ वृद्ध पाठ है, उदीच्य तथा दाक्षिणात्य लघु पाठ हैं। इन दोनों में स्पल्प ही भेद है।

१. द्रष्टव्य--प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः । महाभाष्य १।१, ग्रा० १। तथा इसी ग्रन्थ का ग्राठवां ग्रव्याय पृष्ठ ३०४, ३०५ (तृ० सं०) ।

पञ्चपादी उणादि -पाणिनीय संप्रदाय से संबद्ध पञ्चपादी उणादि सूत्रों के भी तीन प्रकार के पाठ हैं। उज्ज्वलदत्त ग्रादि की वृत्ति जिस पाठ पर है, वह प्राच्य पाठ है। क्षीरस्वामी द्वारा क्षीरतर- क्षिणी में उद्धृत पाठ उदीच्य पाठ है। नारायण तथा श्वेतवनवासी को वृत्तियां दाक्षिणात्य पाठ पर हैं। इनमें भी प्राच्य पाठ वृद्ध पाठ है, अन्य दोनों लघु पाठ हैं।

थातुपाठ के त्रिविध पाठ—इसी प्रकार सार्थ धातुपाठ के भी देशभेद से तीन प्रकार के पाठ हैं। यथा -

प्राच्य पाठ — धातुपाठ के प्राग्देशीय मैत्रेय प्रभृति व्याख्याता जिस पाठ की व्याख्या करते हैं, वह प्राच्य पाठ है। न्यासकार भी प्राच्य पाठ को ही उद्घृत करता है।

उदीच्य पाठ—उदीच्य क्षीरस्वामी प्रभृति ने जिस पाठ पर अपनी वृत्ति लिखी है, वह उदीच्य पाठ है। 3

दाक्षिणात्य पाठ—धातुपाठ का दाक्षिणात्य पाठ हमें साक्षात् उपलब्ध नहीं हुँग्रा है, परन्तु दक्षिणात्य पाल्यकीर्ति ग्राचार्य ( जैन शाकटायन-प्रवक्ता ) ने पाणिनि के जिस धातुपाठ का ग्राश्रयण

१. पञ्चपादी के त्रिविध पाठों का प्रथम परिज्ञान हमें कुछ समय पूर्व ही हुआ है। इस विषय में 'भारतीय ज्ञानपीठ काशी' से प्रकाशित 'जैनेन्द्र महावृत्ति' में 'जैनेन्द्र व्याकरण और उसके खिलपाठ' शीर्षक हमारा लेख देखें। पञ्चपादी पाठ का भी मूल कोई त्रिपादी पाठ था। इस सब का विस्तार आगे 'उणादि सूत्र के प्रवक्ता और व्याख्याता' नामक २४ वें अध्याय में देखें।

२. क्षीरतरिङ्गणी का जब सम्पादन किया था, तब हमें यह रहस्य ज्ञात नहीं था। इसलिए उणादिसूत्रों में प्राच्यपाठ से जहां पाठमेद उपलब्ध हुआ, वहां हमने दशपादी उणादि के पते दे दिए। दशपादी के भी दो पाठ हैं। हमारे दशपादी संस्करण के आधारभूत हस्तलेखों में 'क' संज्ञक हस्तलेख का पाठ क्षीरस्वामी के पाठ के साथ प्रायः मिलता है। अन्य हस्तलेखों के पाठ पञ्चपादी के दाक्षिणात्य पाठ के साथ समानता रखते हैं।

३. तुलना करो—'यष्टीकपारश्विषकौ, यष्टिपरशुहेतिकौ' (ग्रमर० २।=।७१) पर क्षीरस्वामी लिखता है—'पश्वैद्यः परशौ न दृष्टः । ग्रतो 'यष्टि-स्विवितहेतिकौ' इति काश्मीराः पठन्ति' ।

करके अपने धातुपाठ का प्रवचन किया, वह संभवतः दाक्षिणात्य पाठ था। पाल्यकीर्ति का धातुपाठ प्राच्य पाठ के साथ उतना नहीं मिलता, जितना उदीच्च पाठ के साथ। इस से अनुमान होता है, कि जैसे पञ्चपादी उणादिसूत्रों के उदीच्य और दाक्षिणात्य पाठ समान होने पर भी क्वचित् विषमता रखते हैं। उसी प्रकार धातु-पाठ के उदीच्य और दाक्षिणात्य पाठ में प्रायिक समानता होने पर भी कुछ भेद रहा होगा।

धातुपाठ के पाठों का परिचायक चित्र

धातुपाठ के जिन विविध पाठों का हमने ऊपर निर्देश किया है, उनका परिज्ञान निम्नािंद्धुत चित्र से सुगमता से हो जाएगा—



धातुपाठ का साम्प्रतिक पाठ—सम्प्रति पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा धातुपाठ का जो पाठ पठन-पाठन में व्यवहृत हो रहा है, वह पूर्वनिदिष्ट तीनों पाठों से विलक्षण है। यह पाठ आचार्य सायण द्वारा परिष्कृत है, हम आगे लिखेंगे।

#### पाठ की अन्यवस्था

जो अर्थनिर्देशयुक्त धातुपाठ सम्प्रति उपलब्ध है, उसमें पाठों की महती अव्यवस्था दिखाई देती है। उसमें किन्हीं धातुओं का क्रमविपर्यास, किन्हीं का अर्थविपर्यास, किन्हीं का अभाव प्रौर किन्ही का आधिक्य देखा जाता है। धातुपाठ के किन्ही भी दो वृत्तिग्रन्थों का पाठ समान उपलब्ध नहीं होता। धातुपाठ की यह अव्यवस्था चिरकाल से हो रही है, और उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती गई है। यथा—

१-महाभाष्य ६।१।६ में लिखा है-

'जिक्षित्यादयः षट् .....न वार्थः परिगणनेन श्रागणान्तमभ्यस्त-संज्ञा । इहापि तर्हि प्राप्नोति श्राङः शासु .....।'

अर्थात्—'जिक्षित्यादयः' षट् (६।१।६) [ षट् ] परिगणन की यावस्यकता नहीं है। [ यदादि] गण के अन्त तक अभ्यस्त संज्ञा हो जाए। ऐसा होने पर यहां भी अभ्यस्त संज्ञा प्राप्त होगी—ग्राङः ज्ञासु इच्छायाम् ।

इस भाष्यवचन से स्पष्ट है कि भगवान् पतञ्जलि के काल में ग्राङ: शासु इच्छायाम् धातु का पाठ वेवीङ् वेतिना तुल्ये (क्षीरतः २।७८)के ग्रनन्तर कहीं पर था। भाष्य के व्याख्याता केयट के काल में ग्राङ: शासु का पाठ वेवीङ् के ग्रागे नहीं था, यह उसके व्याख्यान से स्पष्ट है। नागेश भट्ट ने भी प्रदीप के व्याख्यान में लिखा है—

'ननु जिक्षत्यादिम्यः पूर्वमेव ग्रास उपवेशने इत्यनन्तरमाङः शासु इति पठचते । तत्कथं तस्याभ्यस्तसंज्ञा स्यात् । ग्रत ग्राह—वेवीङोऽ-नन्तरं [कंश्चित् पठचत ] इति ।'

श्रयात् — जक्ष धातु से पूर्व श्रास उपवेशने के अनन्तर ही आडः शासु का पाठ है। उस अवस्था में उसकी अभ्यस्त संज्ञा कैसे होगी? इसलिए [ कैयट ने ] कहा है वेबीङ् के अनन्तर कई लोग आडः शासु को पढ़ते हैं।

इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि आङ: शासु का पाठ महाभाष्यकार पतञ्जलि के काल में वेबीङ् के अनन्तर था, परन्तु कैयट के काल में उसका पाठ जक्ष धातु से पूर्व परिवर्तित हो गया था<sup>र</sup>।

२ - जिक्षत्यादयः षट् (६।१।६) में षट् पद न रखने पर अदादि गण के अन्त तक अभ्यस्त संज्ञा की जो प्राप्ति होती है, निम्नमित्तक दोषों का परिहार करते हुए महाभाष्यकार कहते हैं —

#### 'षसिवशी छान्दसौ।'

#### इस पर कैयट लिखता है-

१. इस प्रकरण की स्पष्टता के लिए भाष्य प्रदीप ६ । १ । ७ देखें । २. भाष्यकार ने अन्य सम्प्रदाय के धातुपाठ को दृष्टि में रखकर अभ्यस्त-संज्ञाविषयक दोष तथा उसका परिहार लिखा है, यह भी सम्भव है। हमने तो कैयट की व्याख्यानुसार यहां पाठभ्रं त दोष दर्शाया है । 'षस शस्ति स्वप्ने इति ये न पठन्ति, केवलं वस स्वप्ने, वश कान्तौ इति तन्मतेनैदुक्तम् ।

अर्थात्—जो लोग 'पस शस्ति स्वप्ने' ऐसा पाठ नहीं पढ़ते, केवल पस स्वप्ने, वश कान्तौ ऐसा पढ़ते हैं, उनके मत से भाष्यकार ने उक्त वचन कहा है।

इस व्याख्या से प्रतीत होता है कि कैयट के काल में इस प्रकरण का दो प्रकार का पाठ था। क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी में वस स्वप्ने, वश कान्तौ (२।८१,८२) पाठ माना है, और मैत्रेयरिक्षत ने धातु-प्रदीप में वस सस्ति स्वप्ने, वश कान्तौ पाठ का व्याख्यान किया है।

३-क्षीरस्वामी धातुपाठ के पाठभ्रंश से खिन्नमना होकर लिखता है-

'पाठेऽथं चागमभ्रंशान्महतामि मोहतः। न विद्यः किन्तु जहीमः किं वात्रादध्महे वयम्।।' क्षीरतरिङ्गणी, चुरादिगण के अन्त में।

अर्थात् —पाठ और अर्थ-निर्देश में परम्परा के अष्ट हो जाने से बहुजों के भी मोहित होने से हम नहीं जानते कि किस पाठ को छोड़ें, अथवा किसको ग्रहण करें।

४-धातुवृत्तिकार सायण अनेक स्थानों पर लिखता है-

क—इह केचिद् धृत्र् धारणे इति पठन्ति, सोऽनार्षः .....। ग्रस्माभिस्तु मैत्रेयाद्यनुरोधेन जित्प्रकरणे हस्तेरनन्तरं पटित्वाऽय-मुदाहृतः ।' धातुवृत्ति पृष्ठ १८४।

अर्थात् —यहां पर कई व्याख्याता धृत्र् धारणे धातु पढ़ते हैं, वह पाठ अनार्ष है। ... हमने मैत्रेय आदि के अनुरोध से जित्प्रकरण में हुत्र् हरणे के अनन्तर पढ़ कर उदाहरण दिए हैं।

ख—गाङ् गतौ गापोष्टक् इत्यत्र न्यासपदमञ्जर्योरगं घातुरादादिक इति स्थितम् । श्रिप पाठे प्रयोजनं नास्ति । श्रस्मा-भिस्तु ववाष्ययं पठितव्य इति मैत्रेयाद्यनुसारेणेह पठितः । घातुवृत्ति पृष्ठ १८५ ।

१. काशी संस्करण में यहां पाठ प्रशुद्ध है।

श्रर्थात्—गाङ् गतौ ..... 'गापोष्टक्' (श्रष्टा० ३।२।६) सूत्र पर न्यास श्रौर पदमञ्जरी में यह घातु श्रदादिगण की मानी है। शप्विकरण (भ्वादि) में पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है। हमने इसे कहीं भी पढ़ना चाहिए, यह समभकर मैत्रेय श्रादि के श्रनुसार यहीं (भ्वादि में) पढ़ा है।

ग — षच समवाये प्वं च न्यासकारादीनां बहूनामभि-मतत्वादयं धातुरस्माभिः पठितः । धातुवृत्ति पृष्ठ २०२।

अर्थात्—षच समवाये · · · इस प्रकार न्यासकार आदि बहुत से व्याख्याकारों से स्वोकृत होने से इस धातु को हमने पढ़ा है।

घ—यथा तु भाष्यवृत्तिन्यासपदमञ्जयिदिषु तथायं धातुर्नेति प्रतीयत इति जीर्यतावुपपादितम् । स्रात्रेयमैत्रेयपुरुषकारादिषु दर्शना-दिहास्माभिलिखितम् । धातुवृत्ति पृष्ठ ३६९ ॥

अर्थात्—जैसा भाष्य, वृत्ति (काशिका), न्यास पदमञ्जरी आदि में उल्लेख है, तदनुसार यह धातु नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, यह हमने जीयंति (जृष् वयोहानौ दिवादि) धातु पर लिखा है। आत्रेय, मैत्रेय, पुरुषकार आदि के ग्रन्थों में दिखाई पड़ने से हमने इसे यहां (क्यादि गण में) लिखा है।

ङ-एते पञ्चदश स्वामिकाश्यपानुसारेण लिख्यन्ते । घातुवृत्ति पृष्ठ २१३ ।

अर्थात् - ये पन्द्रह धातुएं हमने [क्षीर] स्वामी काश्यप आदि के अनुसार लिखी हैं।

च—तत्राद्यौ वृहिश्च मैत्रेयानुरोधेनास्माभिदंण्डके पठितः। धातुवृत्ति पृष्ठ ३६३।

अर्थात् — प्रारम्भिक (दो = पट, पुट) तथा वहि ये तीन घातुएं मैत्रेय आदि के अनुरोध से हमने इस दण्डक (= पट पुट लुट आदि) में पढ़ी हैं।

छ -यद्यपि मैत्रेयेणादितस्त्रय इदित उल्लिबल्लिमलयः, मूर्धन्यादि-मेलिरनिदित इल्लिश्च न पठचते, तथापि इतरानेकव्याल्यातृणां प्रामाण्यादस्माभिः पठितः । घातुवृत्ति पृष्ठ ४५६ ।

ध्यर्थात् —यद्यपि मैत्रेय ने धारम्भ की तीन इदित् उखि वखि

मिख, मूर्चन्यादि निख, अनिदित इख नहीं पढ़ी, पुनर्राप अन्य अनेक व्याख्याताओं के अनुरोध से इन्हें हमने पढ़ा है।

ज—डुकुत्र् करणे इति भूवादौ पठचते। श्रनेन प्रकारे-णास्माभिर्धातुवृत्तावयं धार्तुनिराकृतः'।ऋग्भाष्य १।८२।१॥

अर्थात् — डुक्नुज् करणे इसे भूवादि में पढ़ते हैं। · · इस प्रकार हमने धातुवित में इस धातु का पाठ हटा दिया है। '

५-महाभाष्य १।३।१ में लिखा है-

'ईडि: स्तुतिचोदनायाच्जासु दृष्ट: ।

अर्थात् -ईड धातु स्तुति चोदना और याच्या अर्थों में देखी (पढ़ी) गई है।

सम्प्रति घातुपाठ में ईड घातु का स्तुति अर्थ ही उपलब्ध होता है, चोदना याच्या अर्थ उपलब्ध नहीं होते।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनीय धातुपाठ में चिरकाल से पाठ की अव्यवस्था अथवा विषयीं आरम्भ हो गया था। सायण ने तो धातुपाठ में बड़ी स्वच्छन्दता से पाठ परिवर्त्तन-परिवर्धन तथा निष्कासन कार्य किया है यह भी सायण के पूर्व उद्धरणों से व्यक्त हैं।

## माम्प्रतिक पाठ सायश-परिष्कृत है

पाणिनीय वेयाकरणों में धातुपाठ का जो पाठ पठनपाठन में व्यवहृत हो रहा है, वह प्राचीन ग्रार्षपाठ नहीं है। ग्रापतु विविध ग्रन्थों के साहाय्य से सायण द्वारा परिष्कृत पाठ है। सायण ने इस परिष्कार में ग्रति स्वच्छन्दता से कार्य किया है, यह पूर्व उद्धरणों से सर्वथा विस्पष्ट है।

सायण के पश्चात् भट्टोजिदीक्षित ने भी धातुपाठ में कुछ परिष्कार किया है। दीक्षितविरचित 'बेंदसार' ग्रन्थ के सम्पादक ने

१. घातुवृत्ति में 'घृब् घारणे' घातु के व्याख्यान के अनन्तर 'अत्र केचित् कृत्र् करणे घातुं पठन्ति तदनार्षम् ? आदि लिखा है (द्र० पृष्ठ १६३) उसकी घोर यह संकेत है। सायणाचार्य ने ऋग्भाष्य में अनेक स्थानों पर घातुवृत्ति का निर्देश किया है। यथा—१। ४२। ७; १। ५१। = ॥ आदि।

भूमिका में दोक्षितविरचित ३४ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। उनमें 'बातुपाठनिणंय' का नाम भो मिलता है।

सायण और दोक्षित द्वारा .परिष्कृत घातुपाठ ही सम्प्रति पाणिनि-प्रोक्त समका जाता है। परन्तु सायण द्वारा तन्त्रान्तरप्रसिद्ध पचासों घातुओं के प्रक्षेप और स्वशास्त्रपठित बहुत सी घातुओं के परित्याग के कारण यह 'पाणिनीय' पद से व्यवहर्तव्य नहों है। सूयसा व्यपदेश: न्याय से इसे सायणीय पाठ कहना ही युक्त है।

भोटलिङ्गीय पाठ—सम्प्रति पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके अनुयायियों द्वारा धातुपाठ का जो पाठ प्रामाणिक माना जाता है, वह जमंनदेशीय भोटलिङ्ग द्वारा संगृहीत अथवा परिष्कृत है। उसे भी पाणिनीय कहना अनुचित है। इस पाठ में भोटलिङ्ग ने विना विशेष विचार के तन्त्रान्तरप्रसिद्ध प्रायः सभी धातुओं का संग्रह कर दिया है। ग्रतः भोटलिङ्ग का पाठ तो सायण के पाठ से भी ग्रधिक भ्रष्ट और प्रमाणरहित है।

#### संहिता-पाठ का प्रामाएय

प्रायः सभी प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में मन्त्रसंहिता के समान संहितापाठ ही प्रामाणिक माना जाता है। भगवन् पतञ्जलि आदि श्राचार्यों ने ग्रष्टाध्यायी के संहितापाठ को ही प्रामाणिक माना है। यथा

क-कुतः पुनरियं विचारणा ? उभयथा हि तुल्या संहिता-'स्थाने-न्तरतम उरण्रपरः' इति । महा० १।१।५०।

ग्रर्थात् – उक्त विचार कँसे उत्पन्न हुग्रा ? [उत्तर] दोनों प्रकार में संहिता तुल्य है—स्थानेन्तरतम उरण्रपर । ग्रर्थात् इस संहितापाठ का स्थानेन्तरतमः तथा स्थानेन्तरतमे दोनों प्रकार का विच्छेद हो सकता है ।

ख - नैवं विज्ञायते-कज्ष्वरपो यज्ञञ्चेति । कथं तहि? कज्क्वर-पोऽयज्ञ इचेति । महा० ४।१।१।१६॥

अर्थात्—इस प्रकार का सूत्रच्छेद नहीं है — कत्र्वरपः — यंत्रश्च, ग्रिप तु कत्र्वरपः — ग्रयत्रश्च। क्यों कि संहिता उभयथा तुल्य ही है — कत्र्वरपोयत्रश्च।

इसी प्रकार घातुपाठ में भी घातुसूत्रों का संहितापाठ ही प्रामा-णिक माना जाता है। इसीलिए धातुसूत्रों के विच्छेद में वृत्तिकारों ६। बहुत मतभेद उपलब्ध होता है। यथा —

क—तपऐश्वयंवावृतुवरणे।'
ख—पतगतावापशानुपसर्गात्।'

हम पूर्व 'अर्थ-निर्देश पाणिनीय है' प्रकरण में कर चुके हैं। ख पाठ के विषय में सायण लिखता है—

'ब्रत्र स्वामी संहितायां धातुपाठाद् वाशब्दमुत्तरधातुशेषं विष्ट।' धातुवृत्ति पृष्ठ ३६०।

ग्रर्थात्—यहां क्षीरस्वामी धातुपाठ के संहिता होने से वा शब्द को उत्तर धातु का शेष मानता है।

- पाणिनीय तथा तत्पूर्ववर्ती धातुपाठों में एक सूत्र है— रादाने । क्षीरत० २।४०।।

यास्क ने अप्सरा पद के निर्वचन में इस सूत्र के रा दाने, रा आदाने उभयथा विच्छेद को मानकर दान और आदान अर्थों का निर्देश किया है। यथा—

'अप्सरा · · चप्स इति रूपनाम · · · · तदनया ः ऽत्तमिति वा, तदस्यै दत्तमिति वा। निरुक्त ४।१३॥

ध्रयात् - अप्सरा : अप्स नाम रूप का है ... उस रूप को इसने आत्त (= ग्रहण) किया है, अथवा उसे इसके लिए दिया है।

यहां स्पष्ट ही यास्क ने संहिता पाठ को प्रामाणिक मानकर रा दाने, रा ग्रादाने उभयथा विच्छेद स्वीकार किया है।

# उभयथा सूत्र-विच्छेद पाणिनीय है

धातुपाठ के संहितापाठ को प्रामाणिक मानकर वृत्तिकारों ने

१. इसके विषय में क्षीरतरिङ्गणी ४। ४८, ४६; घातुप्रदीप (पृष्ट ६३), पृष्पकार (पृष्ट ६३) माघवीया घानुवृत्ति (पृष्ट २६३) द्रष्टव्य हैं। २. इसके विषय में क्षीरतरिङ्गणी १०। २४६, २५०; माघवीया धातु-वृत्ति (पृष्ट ३६७) द्रष्टव्य हैं। जो विविध प्रकार का सूत्र-विच्छेद दर्शाया है वह पाणिनीय है, ऐसा वैयाकरणों का मत है। इसीलिए तपऐश्वयंवावृतुवरणे सूत्र पर सायण लिखता है—

ग्रस्माकं तूभयनिष प्रमाणम्, ग्राचार्येणोभयया शिष्याणां प्रति-

पादनात् । घातुवृत्ति पृष्ठ २६३।

अर्थात् — हमें तो दोनों प्रकार का सूत्र-विच्छेद प्रमाण है। क्योंकि ग्राचार्य (पाणिनि) ने दोनों प्रकार से शिष्यों को पढ़ाया था।

इसका भाव यह है कि पाणिनि ने धातुपाठ का प्रवचन करते समय किन्हीं शिष्यों को तप ऐश्वयं वा, वृतु वरणे इस प्रकार विच्छेद करके पढ़ाया था, और किन्हीं को तप ऐश्वयं, वावृतु वरणे इस प्रकार।

#### घातुपाठ सस्बर था

जिस प्रकार घातुपाठ से अनुनासिक चिह्न नष्ट हो गए, उसी प्रकार घातुओं के उदात्त, अनुदात्त निर्देशक चिह्न भी समाप्त हो गए। पूर्वकाल में इड्विघान के लिए जिन घातुओं का उदात्तत्व इष्ट या, वे उदात्त पढ़ी गई थीं। और जिनसे इडागम इष्ट नहीं या उन्हें अनुदात्त पढ़ा था। और उसी का निर्देश पाषिनि ने एकाच उपदेश अनुदात्तात् (७।२।१०) आदि सूत्रों में किया था। इसी प्रकार इत्संज्ञाविशिष्ट स्वर भी कोई उदात्त पढ़े गए थे, तो कोई अनुदात्त और स्वरित। इन्हीं का निर्देश पाणिनि ने—

ग्रनुदात्तिङ्त ग्रात्मनेपदम् । १।३।१२।। स्वरित्रज्ञितः कर्त्रभित्राये कियाफले । १।३।७२।।

ग्रादि सूत्रों में किया है। इसी लिए घातुपाठ के व्याख्याकारों ने भी लिखा है—

'म्रत एव चुरादिमूतान् स्वरान्वितान् नाकरोत्।' (क्षीरत॰ १०।१३१।)

अर्थात्—इसीलिए चुरादि धातुओं को स्वरयुक्त नहीं पढ़ा है।
यही बात क्षीरस्वामी से पूर्ववर्त्ती काश्यप ने लिखी है—
'कार्याभावादेकअत्या पठचन्ते इति।' द्र०-धातुवृत्ति पृष्ठ ३७०।

ग्रर्थात्—स्वरिनर्देश का कार्य न होने से चुरादियों को एकश्रुति में पढा है।

इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि 'ह शेष गणस्य घातुएं किसी समय सस्वर पढ़ी गई थीं।

### पाणिनीय घातुपाठ का आश्रय प्राचीन घातुपाठ

धातुपाठ पाणिनि का प्रोक्त ग्रन्थ है, कृत नहीं। प्रोक्त ग्रन्थों में प्रवक्ता पूर्व ग्रन्थों से ही उपयोगी अशों को शब्दतः ग्रीर श्रयंतः संग्रह किया करता है। ग्रन्थ की सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी प्रवक्ता की ग्रपनी नहीं होती, यह हम पूर्व कह चुके हैं। इसलिए जिस प्रकार पाणिनि ने प्रायः प्राचीन श्राचार्यों के सूत्रों को ही ग्रहण करके अपने शब्दानुशासन का प्रवचन किया, उसी प्रकार धातुपाठ में भी प्रायः प्राचीन श्राचार्यों के धातुस्त्रों का ही श्राश्रयण किया, इसमें लेशमात्र भी सन्देह का श्रवसर नहीं है। यथा

१—जिस प्रकार अष्टाध्यायी के सूत्र पाणिनि से पूर्ववर्ती आपि-शिल, काशकृत्सन, भागुरि, आदि के सूत्रों से मिलते हैं, जिस प्रकार पाणिनीय शिक्षा आपिशल शिक्षा से मिलती है, उसी प्रकार पाणिनि के धातु सूत्र भी कमवैपरीत्य होने पर भी काशकृत्स्नीय वातुसूत्रों से प्रायः अक्षरशः मिलते हैं।

२—जिस प्रकार श्रष्टाध्यायी में यत्र तत्र प्राचीन श्लोकबद्ध सूत्रों का सद्भाव उपलब्ध होता है, उसी प्रकार पाणिनीय बातुसूत्रों में भी किन्हीं प्राचीन छन्दोबद्ध धातुसूत्रों का सद्भाव मिलता है। यथा—

क—भ्वादि में एक घातुसूत्र है—

खते चदे च याचने । क्षीरत० १।६०८॥

लाज लाजि च भत्सने । घातुप्रदीप, पृष्ठ २५।

१. यथा—'पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्यं च तिष्ठिति' (४।४।३५, ३६) अनुष्टुप् के दो चरण। 'वृद्धिरादैजदेङ्गणः' (१।४।१,२) अनुष्टुप को एक चरणं। विशेष द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ के पांचवें अध्याय में पृष्ठ २३३,२३४।

२. घातुप्रदीप में मुद्रितपाठ 'लाज लाजि भत्संने च' पाठ छपा है वह दशुद्ध है। क्योंकि इस पाठ में चकार भिन्न. कम नहीं है यथास्थान ही है। इन सूत्रों में चकार ग्रस्थान में पठित है। प्रथमसूत्र में पठित चकार परिभाषण ग्रर्थ के समुच्चय के लिए है। ग्रतः सूत्रपाठ होना चाहिए था चते चदे याचने च। दूसरे सूत्र में चकार भर्जन के समुच्चय के लिये है। ग्रतः यहां भी 'लाज लाजि भत्संने च' सूत्रपाठ होना चाहिये था। ग्रतएव इस पर मैत्रेयरक्षित लिखता है – चकारो भिन्नक्रमः। यहां दोनों धातुसूत्रों में ग्रस्थान में चकार का पाठ छन्दोऽनुरोध से है।

अष्टाध्यायी ४।४।३६ के परिपन्थं च तिष्ठित सूत्र में भी चकार का अस्थान में पाठ छन्दोऽनुरोध से ही है। इस तुलना से स्पष्ट है कि जिस प्रकार अष्टाध्यायों का परिपन्थं च तिष्ठित सूत्र तथा तत्पूर्ववर्ती सूत्र प्राचीन श्लोकबद्ध शब्दानुशासन से संगृहीत है, उसी प्रकार चते चदे च याचने और लाज लाजि च भत्संने धातुसूत्र में भी किसी प्राचीन श्लोकबद्ध धातुपाठ से संगृहीत है।

क्षीरस्वामी का भ्रम—क्षीरस्वामी ने इस तथ्य को न जानकर इस सूत्र पर लिखा है कि चकार पूर्वपठित रेट्ट धातु के समुच्चय के लिए है, अर्थात् रेट्ट के परिभाषण और याचन दोनों अर्थ हैं। क्षीरस्वामी का यह व्याख्यान अयुक्त है। क्योंकि सम्पूर्ण धातुपाठ में अन्यत्र कहीं पर भी पूर्व धातु के समुच्चय के लिए चकार का निर्देश उपलब्ध नहीं होता।

हेमचन्द्र द्वारा क्षीरस्वामी का अनुसरण—आचार्य हेमचन्द्र ने अपने धातुपारायण में क्षीरस्वामी का अनुसरण करके रेट्टग् परि-भाषणयाचनयोः (१।८६७) में रेट्ट के परिभाषण और याचन दोनों अर्थों का निर्देश किया।

यह भी ध्यान रहे कि चते चदे च याचने यह क्षीरस्वामी का पाठ है। मैत्रेय चकार नहीं पढ़ता। सायण ने याचने च ऐसा पाठ-विपर्यास किया है। उससे विदित होता है कि वह पूर्व पाठ में चकार को परिभाषण अर्थ के समुच्चय के लिए ही मानता है। अध्येताओं को भ्रम न हो, इसलिए उसने चकार को यथास्थान रख दिया।

मैत्रियं रक्षित व्याख्या करता हुआ लिखता है—'चकारो भिन्नकमः'। यह निर्देश उपरि निर्दिष्ट पाठ की ग्रोर ही संकेत करता है।

ख - स्वादिगण में पाठ है-

िटघ आस्कन्दने, उदात्तावनुदात्तेती, तिक तिग च, षघ हिंसायाम्। क्षीरत० ४।२२-२४॥

यहां क्षीरस्वामी ग्रीर मैत्रेय ने चकार को पूर्वपठित ग्रास्कन्दन ग्रथं का समुच्चायक माना है। परन्तु उदात्ताबनुदात्तेतौ सूत्र का व्यवधान होने पर चकार पूर्वपठित ग्रास्कन्दन ग्रथं का समुच्चय कैसे करेगा, यह वृत्तिकारों ने स्पष्ट नहीं किया। काशकृत्स्न, कातन्त्र, हैम, शाकटायन के धातुपाठों में तिक तिग धातुग्रों का केवल हिसा ग्रथं ही लिखा है, आस्कन्दन नहीं। इतना ही नहीं, षघ हिसायाम् (४।२४) सूत्र पर क्षीरस्वामी ने लिखा है—

## तिक तिग चषघ हिसायाम् इत्येके चषघ्नोति ।

इससे स्पष्ट होता है कि छन्दः पूर्त्यर्थं पढ़े गए चकार का वास्तविक प्रयोजन न जानकर किसी वृत्तिकार ने उसे ग्रास्कन्दन ग्रयं का समुच्चायक मान लिया, तो ग्रन्य ने उसे घात्ववयव बनाकर चषघ षातु की कल्पना कर ली। वस्तुतः यहां —

### ब्टिघ ब्रास्कन्दने तिक, तिग च षघ हिंसायाम्

इस प्रकार अनुष्टुप् के दो चरण किसी प्राचीन श्लोकबद्ध धातुपाठ में थे। पाणिनि ने उन्हें यथावत् ग्रहण करके मध्य में उदात्तावनुदात्तेतौ सूत्र और जोड़ दिया। इस अवस्था में चकार अनर्थक हो गया।

ग—चुरादिगण में एक सूत्र है—
उपसर्गाच्च दैंध्यें। क्षीरत० १०।२२६॥

यहां क्षीरस्वामी ने चकारं भिन्नकममाहुः लिखकर ज्ञापित किया है कि वास्तविक सूत्रपाठ उपसर्गाद् दैध्यं च होना चाहिए। हमाराविचार तो यही है कि यहां पर भी चकार का ग्रस्थान में पाठ छन्दोऽनुरोध से ही है।

घ-चुरादिगण के कुछ सूत्र हैं-

रच प्रतियत्ने, कल गतौ संख्याने च, चह कल्कने, मह पूजायाम्, शार कृप श्रथ दौबंल्ये । क्षीरत० १०।२५२-२५६॥

इन्हें ग्राप इस रूप में पढ़िए-

## रच प्रतियत्ते कल, गती संख्याने च चत । कल्कने मह पूजायाम्, शार कृप श्रथ दौर्बल्ये ।।

यह पूरा यथाश्रुत भुरिक् (एकाक्षर ग्रधिक) ग्रनुष्दुप् श्लोक है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व कोई छन्दोबद्ध घातु-पाठ भी विद्यमान था। उसके ही कतिपय अंश पाणिनि के धातुपाठ में सुरक्षित दिखाई देते हैं।

३ - पाणिनीय धातुपाठ में बहुत्र प्रकरणिवरोध उपलब्ध होता

है। यथा-

क-उदात्त चवर्गान्त धातुग्रों में ग्रनुदात इकारान्त क्षि धातु का पाठ उपलब्ध होता है। इ०-क्षीरत० १। १४६॥

ल-उदात्त अन्तस्थान्त धातुओं में अनुदात्त इकारान्त जि धातु का पाठ मिलता है। द्र०-क्षीरत० १।३७४।।

ग-ऊष्मान्त धातुम्रों में वान्त (म्रन्तस्थान्त) कव धातु का पाठ देखा जाता है। द्र०-क्षीरत० १।४७६।।

यह प्रकरणिवरोध पूर्वाचार्यों के अनुरोध के कारण है, ऐसा प्राचीन वृत्तिकार कहते हैं। इसी कारण क्षि क्षये (क्षीरत० १।१४६) घातुव्याख्यान में क्षीरस्वामी वक्ष्यति च लिखकर किसी प्राचीन व्याख्याकार का स्लोक उद्धृत करता है—

## पाठमध्येऽनुदात्तानामुदात्तः कथितः क्वचित् ।। ब्रनुदात्तोऽप्युदात्तानां पूर्वेषामनुरोधतः ॥

अर्थात् - पाणिनीय घानुपाठ में कहीं-कहीं अनुदातों के मध्य उदात्त और उदात्तों के मध्य अनुदात्त घातुओं का जो पाठ उपलब्ध होता है, वह पूर्वाचायों के अनुरोध से है।

यह भी ध्यान रहे कि काशकृत्स्न धातुपाठ में भी चवर्गान्त उदात्त धातुक्यों के मध्य इकारान्त अनुदात्त क्षि धातु का पाठ उपलब्ध होता है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने ग्रपने घातुपाठ के प्रवचन में पूर्वाचार्यों के घातुपाठ का पर्याप्त ग्राश्रय लिया है। पाणिनीय घातु-पाठ दण्डकपाठ कहाता है।

१. द्र॰ 'वृतु वृधु भाषार्था इत्यन्ते दण्डकधातुषाठे' । पुरुषकार पृष्ठ ४०

#### श्लोकबद्ध धातुपाठ

पाणिनि से पूर्व किसी आचार्य का श्लोकवद्ध धातुपाठ भी विद्यमान था, यह हम ऊपर दर्शा चुके हैं। अर्वाचीन ग्रन्थों में भी श्लोकबद्ध घातुपाठ के कुछ वचन उपलब्ध होते हैं। यथा—

१—तथा च 'पूरी भ्राप्यायने व्वदास्वाद' इति क्लोकधातुपाठः । पुरुषकार पृष्ठ ४० ।

२—यत्तु इलोकघातुपाठे 'फनक नीचैर्गतौ तक्क मर्षणे बुक्क भषणे' इति द्विककारस्तिकः । पुरुषकार पृष्ठ ४२ ।

३—तथा च क्लोकधातुपाठः - 'जुड प्रेरणवाची शुठालस्ये गज मार्ज च । शब्दाथं पचिवस्तारे' इति । पुरुषकार पृष्ठ ४५।

४—तथा च 'गुध रुषि मृद संक्षोदे मृड सुखार्थे च कुन्य संक्लेषे' इति क्लोकधातुपाठे । पुरुषकार पृष्ठ ६६ ।

४—इलोकघातुपाठः—यत उपसंस्कारनिराकारार्थः स निरक्च धान्यधनवाची' इति । पुरुषकार पृष्ठ ७० ।

६—'विश मृश णुद प्रवेशामर्शक्षेपेषु षद्लृ विशरणार्थः' इति च क्लोकधातुपाठः । पुरुषकार पृष्ठ ७६।

७—तथा च 'तव' पत ऐश्वयें वावृतु वर्तने कासृ दीप्त्यथें' इति इलोकधात्कारः । वेदराजयज्वा, निधण्डुव्याख्या २ । ११ । २ ॥

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुरुषकार के रचयिता लीलाशुक मुनि और देवराज यज्वा के काल में कोई इलोकबद्ध धातुपाठ भी विद्यमान था ।

१. यह तथा आगे की पृष्ठ संख्या पुरुषकार के हमारे संस्करण की है।

२. यहां 'तप' पाठ होना चाहिए ।

३ यह पाठ सत्यवत सामश्रमी के संस्करण में त्रुटित हैं। हमने यह पाठ ग्रपने मित्र पं० शुचित्रत जी शास्त्री द्वारा सम्पादित निषक्षुव्याख्या से लिया है। शास्त्री जी ने श्रनेक हस्तलेखों के ग्राह्यार पर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का महान् परिश्रम से सम्पादन किया है। ग्रभी यह प्रकाशित नहीं हुन्मा।

<sup>(</sup>हमारा संस्क०)। 'कविकामधेनुकारश्च दण्डकघातुपाठमेव ....। पुरुषकार, पृष्ठ ४१।

# धातुपाठ से संबद्ध अन्य ग्रन्थ

घातुपाठ से संम्बद्ध कतिपय अन्य प्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। उनमें अधिकतर ग्रन्थ का सम्बन्ध पाणिनीय घातुपाठ से प्रतीत होता है। ग्रतः हम उनका निर्देश पाणिनीय धातुपाठ के प्रसङ्ग में ही करते

१—ग्राख्यात-निघण्टु—इस ग्रन्थ के तीन उद्धरण लीलाश्क मुनि ने अपने दैव व्याख्यान पुरुषकार में दिये हैं-

'स्नाति स्नायत्याप्लवते' इति चाख्यातिनघण्टुः । पृष्ठ २० । तथा चाल्यातनिघण्टु :- 'यत्ने प्रैषे निराकारे यातयेदप्युपस्कृतो इति । पुष्ठ ७० ।

'कृन्तत्यचोटयदचुण्टयदच्छुरच्च' इत्याख्यातिनघण्टुरच । पृष्ठ १४।

लीलाशुक मुनि का काल विक्रम की तेरहवीं शती का उत्तरार्घ है। यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६११-६१२ (तृ० सं०) पर सप्रमाण लिख चुके हैं। अतः 'ऋयानिघण्टु' १३ शती से प्राचीन है, यह सृव्यक्त है।

इसके ग्रन्थकर्ता का नाम ग्रादि कुछ ज्ञात नहीं है।

२-ग्रास्यातचित्रका-इस ग्रन्थ का कर्ता भट्टमल्ल है। भट्ट-मुल्ल को मिल्लिनाथ ने अपनी नंषधव्याख्या(४।८४)में उद्धृत किया है। श्रतः भट्टमल्ल मल्लिनाथ से प्राचीन है, इतना ही कहा जा सकता है। मिल्लिनाथ ने नैषघ १।११ की व्याख्या में साहित्यदर्पण १०।४६ को उद्धृत किया है। साहित्यदर्पण का काल वि० सं० १३६३ के म्रासपास है।

'आस्यातचिन्द्रका' के सम्पादक वेष्ट्वट रङ्गनाथ स्वामी ने लिखा है कि ग्रमरकोष की सर्वानन्द विरचित टीका सर्वस्वव्याख्या में बास्यातचिन्द्रका उद्धत है। यदि सम्पादक का यह लेख युक्त हो (हमें उक्त वचन उपलब्ध नहीं हुआ ) तो निश्चय ही भट्टमल वि॰ सं॰ १२२४ से प्राचीन है।

१. द्र०-कन्हैयालाल पोद्दार लिखित 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' भाव १, वृष्ठ २७३।

क्षीरस्वामी ने विट आकोशे (क्षीरत॰ १।३१६) धातुसूत्र के व्याख्यान में एक मल्ल नामक विद्वान् को उद्धत किया है—

'म्रत एव विट शब्दे पिट म्राक्रोशे इति मल्लः पर्यटुकान्तरे विभङ्-ग्याह।'

यह मल्ल ग्राख्यातचित्रका के रचियता भट्टमल्ल से भिन्न व्यक्ति है ग्रथवा ग्रभिन्न, इसमें कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा ।

वेद्धट रङ्गनाथ स्वामी ने श्राख्यातचिन्द्रका की भूमिका में श्राख्यातों के श्रथंबोधक निम्न (३-१) ग्रन्थों का निर्देश किया है —

३—किव रहस्य – यह हलायुध की कृति है। हलायुध का काल वि० सं० १२३०-१२६० तक माना जाता है।

४ - क्रियाकलाप - इसका रचिंदता विजयानन्द है। कहीं कहीं विद्यानन्द नाम भी मिलता है। इसका काल आदि अज्ञात है।

थ्—क्रियापर्यायदीपिका—इसका रचियता वीर पाण्ड्य है। इसका काल ग्रादि भी अज्ञात है।

६— कियाकोश—इसका रचयिता विश्वनाथ सूनु रामचन्द्र है। विशिष्ट प्रमाण के अभाव में इसका कालनिणंषु भी अभी नहीं हो सकता। यह ग्रन्थ जैन प्रभाकर यन्त्रालय (काशों) में छपा था। यह भट्टमल्लकृत आस्यातचन्द्रिका का संक्षेप है।

७—प्रयुक्ताख्यातयञ्जरी—इसका रचियता कवि सारङ्ग है।

द—क्रियारत्नसमुच्चय—इस ग्रन्थ का रचियता गुणरत्न सूरि है। यह ग्रन्थ हम धातुषाठ का व्याख्यारूप है। ग्रतः इसका वर्णन हम हैम धातुषाठ के प्रकरण में करेंगे।

६-धातुरूपभेद-दशबल श्रथवा बरदराज की यह कृति है।

१० — धातुसंग्रह — इस ग्रन्थ का निर्देश जगद्धर ने मालतीमाधव १।१७ की टीका में किया है —

१. इति विस्वनाथसूनुरामचन्द्रविरचिते त्रियाकोशे द्वितीयं काण्डं समाप्तम् ।

२. क्रियाकोशं भट्टमल्लो यद्यपीमं व्यदघात् पुरा । तथापि तेषु संचित्य क्रिया भूरिप्रयोगिणीः । कोशोऽयमतिसंक्षिप्तो व्यदघाद् बालबुद्धये ।

जगद्धर का काल वि० सं० १३५० है। अतः वातुसंग्रह उससे पूर्ववर्ती है, इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

११— ग्रोड्यकारिका — इसमें केवल ६ कारिकाएं हैं। इनमें पवर्गीय ब वर्ण वाली धातुओं का संग्रह है। वस्तुतः इन कारिकाओं में समस्त ब वर्णवाली धातुओं का संग्रह नहीं है, क्योंकि धातुपाठ में इनसे भिन्न भी बहुत-सी बकार वाली धातुएं देखी जाती हैं। अतः सम्भव है कि इन कारिकाओं का सम्बन्ध किसी ग्रज्ञात संक्षिप्त धातु-पाठ के साथ हो। ग्रमरटीका सर्वस्वकार ने अपने व्याख्यान में (भाग १ पृष्ठ ७) उद्धृत किया है। अतः वि० सं० १२२४ से प्राचीन ग्रवस्य है।

इन कारिकायों के रचियता का नाम आदि अज्ञात है।

१२ - ग्रनिट् कारिका — यह ग्रन्थ ग्राचार्य व्याघ्रभूति का माना जाता है। ग्राचार्य व्याघ्रभूति ग्राची न व्यक्ति है। वह निश्चय ही २८०० विक्रमपूर्व से पूर्ववर्ती है। पं गुरुपद हालदार ने इसे पाणिनि का साक्षात् शिष्य लिखा है। इसमें प्रमाण ग्रन्वेषणीय है।

इन कारिकाओं में कीन सी घार अनिट् अथवा सेट् हैं, का परिगणन कराया है।

# धातुषाठ के व्याख्याता

# प्रभिसन्धिवंञ्चनायं इति घातुसंग्रहः।

भगवान् पाणिनि के धातुप्रवचनकाल से लेकर ग्रद्य यावत् ग्रनेक ग्राचार्यों ने पाणिनीय धातुपाठ के व्याख्यान लिखे, इस में कोई सन्देह नहीं। किन्तु उनमें से कतिपय व्याख्याग्रन्थ ही सम्प्रति ज्ञात ग्रथवा

१. द्र० अमरटीकासवंस्व भाग १, पृष्ठ ८—अवं पबं बबं कवं खबं गर्व मवं सबं चवं गती इत्ययमिष भीमसेनेन पवर्गान्तप्रकरणे पिटतः। मुद्रित ग्रन्थ में अवं पवं आदि अन्तस्थ वका रवान् पाठ छपा है, वह चिन्त्य है।

२. यमित्रं मन्तेष्वनिडेक इष्यते इति व्याघ्रभूतिना व्याहृतस्य । शब्दकौस्तुभ १।१। आ०२, पृष्ठ २२। तींप तिपिमिति व्याघ्रभूतिवचनिवरोघाच्च। बातुवृत्ति पृष्ठ ६२॥

३. व्याकरण दर्शनेर इतिहास, पृष्ठ ४४४।

उपलब्ध हैं। बहुतों के तो नाम भी करालकाल के गह्वर में विलीन हो गए। हम यहां उन धातुवृत्तिकारों का वर्णन करेंगे, जिनके नाम ग्रथवा ग्रन्थ परिज्ञात हैं।

## १-पाणिनि

भगवान् पाणिनि ने शब्दानुशासन का प्रवचन करते हुए अब्टा-ध्यायी के सूत्रों की कोई वृत्ति भी अवश्य बताई, यह हम अनेक सुदृढ़ प्रमाणों के आधार पर इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ३१४-३१७ (प्र० सं०) में विस्तार से लिख चुके। इसी प्रकार पाणिनि ने अपने धातु-पाठ का प्रवचन करते हुए उसकी भी कोई वृत्ति शिष्यों को अवश्य बताई होगी, यह अनुमान स्वतः ही उत्पन्न होता है। बिना वृत्ति बताए सूत्रग्रन्थ का प्रवचन सर्वथा अशक्य है। इतना ही नहीं, हमारे धनुमान के उपोद्दलक ग्रनेक प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

१—जिस प्रकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी का प्रवचन करते समय किन्हीं शिष्यों को किसी प्रकार सूत्रपाठ बताया और दूसरे समय अन्य शिष्यों को दूसरी प्रकार का सूत्र बताया। तथा किन्हीं शिष्यों को किसी सूत्र की कोई वृत्ति बताई, अन्यों को उसी सूत्र की दूसरी प्रकार से वृत्ति समक्षाई। इसी प्रकार धातुपाठ के प्रवचनकाल में किन्हीं शिष्यों को तप ऐस्वयें वा, वृत् वर्णने इस प्रकार सूत्रविच्छेद बताया, अन्यों को दूसरे समय तप ऐस्वयें, बावृतु वर्णने इस प्रकार पढ़ाया। इसी परम्परा को ध्यान में रखकर आचार्य सायण ने लिखा है।

ग्रस्माकं तूभयमपि प्रमाणम् उभयथा शिष्याणां प्रतिपादनात् धातुवृत्ति पृष्ठ २६३।

१. उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः । केचिदाकडारादेका मंज्ञा, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यम् । महाभाष्य १ । ४ । १ ॥ शुङ्गाशब्दं स्त्रीलिङ्गमन्ये पठन्ति, ततो ढकं प्रत्युदाहरन्ति शौङ्गय इति । ढयमपि चैतत् प्रमाणमुभयथा सूत्रप्रणयनात् । काशिका ४ । १ । ११८ ॥

२. उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः, केचिद् वाक्यस्य [संप्रसार-संज्ञा] केचिद् वर्णस्य । भर्तृंहरिकृत महाभाष्य दीपिका, पृष्ठ ३४१, हमारा हस्तलेख । सूत्रार्थंद्वयमपि चैतदाचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः । काशिका ॥ । १ । ५० ॥

२ उदात्त चान्त घातु श्रों के प्रकरण में श्रनुदात्त इकारान्त क्षि धातु के पाठ के कारण का निर्देश करते हुए क्षीरस्वामी ने लिखा है—

वक्ष्यति च

पाठमध्येऽनुदात्तानामुदात्तः कथितः कचित् । ग्रनुदात्तोऽप्युदात्तानां पूर्वेषामनुरोधतः ।। क्षीरत० १ । १४६ ।।

यहां बक्ष्यित किया का कर्ता कौन है, यह क्षीरस्वामी ने व्यक्त नहीं किया। क्षीरस्वामी के वाक्यविन्यास प्रकार से हमारा अनुमान है कि बक्ष्यित किया का कर्ता भगवान् पाणिनि ही है। उसने धातुपाठ का प्रवचन करते हुए और व्याख्या समभाने के लिए जो वृत्ति लिखी होगी, अथवा पढ़ाई होगी, उसी में उक्त क्लोक रहा होगा।

#### २--- मुनाग

महाभाष्य में बहुधा सौनाग वार्तिक उपलब्ध हैं। हरदत्त के वचनानुसार इन वार्तिकों का प्रवक्ता सुनाग नाम का आचार्य है। यह भगवान् कात्यायन से अर्वाचीन है, ऐसा कैयट के लेख से व्यक्त होता है। अाचार्य सुनाग के काल आदि के सम्बन्ध में हम इस प्रन्थ के आठवें आध्याय में लिख चुके हैं। (द्र० भाग १, पृष्ठ ३१५ तृ० मं०)

वार्तिकों के प्रवचनकर्त्ता सुनाग ने पाणिनीय धातुपाठ पर भी कोई व्याख्यान लिखा था, यह कितपय प्रमाणों से जाना जाता है। यथा—

१—काशिका में विभाषा भावादिकर्मणीः (७।२।१७) सूत्र की व्याख्या में वामन लिखता है—

सौनागाः कर्मणि निष्ठायां शकेरिटमिच्छन्ति विकल्पेन, ग्रस्यतेभवि।

१. महाभाष्य २।२।१८; ३।२।४६; ४।१।७४,८७; ४।३।१४६;६।१।६४॥

२. सुनागस्याचार्यस्य शिष्याः सौनागाः । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ७६१ ॥

३. कात्यायनाभिप्रायमेव प्रदर्शयितुं सौनार्गीवस्तरेण पठितमित्यर्थः । भाष्यप्रतीप २ । २ । १६ ॥

अर्थात्—सुनाग के शिष्य कर्म में प्रयुक्त निष्ठा में शक धातु से विकल्प से इट् चाहते हैं और असु क्षेपे से भाव में ।

२—इसी सौनाग मत का निर्देश सायण ने अनेक स्थानों पर किया है।

३ - क्षीरतरिङ्गणी के ग्रादि ग्रीर ग्रन्त में घात्वर्थसंबन्धी सौनाग मत इस प्रकार उद्धृत है —

धातूनामर्थनिदेशोऽयं निदर्शनार्थं इति सौनागाः । यदाहुः— क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकोऽत्रार्थः प्रदक्षितः । प्रयोगतोऽनुगन्तव्या श्रनेकार्था हि धातवः ॥

अर्थात् — घातुओं का अर्थ-निर्देश निदर्शनार्थ है, ऐसा सौनागों का मत है। जैसा कि कहा है — यहां घातओं का कियावाचित्व दर्शाने के लिए एक अर्थ लिखा है। घातुएं अनेकार्थ हैं, उनके अर्थ प्रयोग से जानने चाहिएं।

वामन और क्षीरस्वामी द्वारा उद्धृत मत धातुपाठविषयक ही हैं, यह स्पष्ट है। इन मतों का प्रतिपादन भगवान् सुनाग ने कहां किया था, यह उद्धर्ता लोगों ने नहीं बताया। इनमें प्रथम मत उसके वार्तिक पाठ में भी निर्दिष्ट हो सकता है। परन्तु क्षीरस्वामी द्वारा उद्घृत मत का निर्देश उसके धातुव्याख्यान में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इससे अनुमान होता है कि आचार्य सुनाग ने भी पाणिनीय धातपाठ पर किसी व्याख्यान का प्रवचन किया था।

### 3 — भीमसेन

किसी भीमसेननामा वैयाकरण का पाणिनीय धातपाठ के साथ कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध था, यह अनेक ग्रन्थकारों के वचनों से स्पष्ट विदित होता है। यथा—

१. शक वातु, पृष्ठ ३०१; अस वातु, पृष्ठ ३०७; शक्लृ वातु, पृष्ठ ३१६। २. क्षीरत० पृष्ठ ३, ३२३ हमारा संस्क०। चुरादि (पष्ठ ३२३) में हितीय चरण 'एकैंकोऽथॉ निर्दाशतः' है और तृतीय चरण 'प्रयोगतोऽनुमा-तब्याः' है। यह श्लोक चान्द्र वातुपाठ के अन्त में भी उपलब्ध होता है। वहां तृतीय चरण 'प्रयोगतोऽनुगन्तव्याः' है।

१—िकियारत्नसमुच्चय का लेखक गणरत्न सूरि (संवत् १४६६) लिखता है-

श्चांच-श्चांद-र्ताप-वदि-मृषयः परस्मैपदिन इति भीमसेनीयाः। कियारत्नसमुच्चय पृष्ठ २८४।

अर्थात्—अर्चि अदि तर्पि वदि मृषि ये परस्मैपदी हैं, ऐसा भीमसेन्प्रोक्त ग्रन्थ के अध्येता मानते हैं।

२ - सर्वानन्द (सं० १२१४) अपने अमरटीका सर्वस्व नामक व्याख्यान में लिखता है—

अवं पर्व वर्व कवं खर्व गर्व मर्व सर्व चर्व गतौ इत्ययमि भूवादी भीमसेनेन पवर्गान्तप्रकरणे पठितः। अमर टीका १।१।७, भाग १, पृष्ठ ८ ।

अयांत्—भीमसेन ने अर्ब आदि धातुओं को भ्वादि गण में पवर्गान्त प्रकरण में पढ़ा है।

३—सर्वानन्द से प्राचीन मैत्रेय रक्षित (सं० ११६४) धातुप्रदीप के आदि में भीमसेन को स्मरण करता है—

## · बहुषोऽमून् यथा भीमः प्रोक्तवांस्तद्वदागमात् ।\*

४—मैत्रेय से भी बहुत प्राचीन उमास्वाति-भाष्य का व्याख्याता सिद्धसैन गणी लिखता है—

भीमसेनात् परतोऽन्यैर्वेयाकरणैरथंद्वयेऽपिठतोऽपि ....।

५—भट्टोजिदीक्षित, नागेश भट्ट ग्रादि का मत है कि पाणिनीय धातुपाठ के ग्रथों का निर्देश भीमसेन ने किया है (प्रमाण पूर्व पृष्ठ ६१ पर उद्धृत कर चुके)।

६—भीमसेनीय घातुपाठ के हस्तलेख अनेक हस्तलेख-संग्रहों में विद्यमान हैं। एक हस्तलेख लाहीर के दयानन्द महाविद्यालय अन्तर्गन लालचन्द पुस्तकालय में था (लालचन्द पुस्तकालय के हस्तलेख सम्प्रति

१—टीकासर्वस्व में ये धातुएं वकारान्त (ग्रन्तस्थान्त) छपी हैं। वह मुद्रणदोप है। २ - इसकी व्याख्या पूर्व (पृष्ठ ६१) कर चुके हैं। ३—इस उद्धरण का निर्देश भी पहले (पृष्ठ ६१) कर चुके हैं।

साधु ग्राश्रम होशियारपुर में सुरक्षित हैं)। इसकी एक प्रतिलिपि हमारे भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के संग्रह में भी है।

इन प्रमाणों से इतना सुन्यक्त है कि भीमसेन का पाणिनीय धातुपाठ के साथ कोई विशिष्ट संबन्ध ग्रवश्य था।

भीमसेन का काल—इस वैयाकरण भीमसेन ने अपने जन्म से किस देश और काल को अलंकत किया, यह अज्ञात है। भीमसेन-संबन्धी जितने निर्देश विविध अन्थों में उपलब्ध होते हैं, उनमें सिद्धसेन गणी का निर्देश सब से प्राचीन है। सिद्धसेन गणी का काल विक्रम की ७वीं शती है, ऐसा ऐतिहासिकों का मत है। भीमसेन इससे भी बहुत प्राचीन है, यह उसकी अवरसीमा है। कई लोग इसको पाण्डुपुत्र धर्म-राज का अनुज मानते हैं, यह नाम सादृश्यमूलक भ्रान्ति है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ६२) लिख चुके हैं।

धातुपाठ के साथ भीमसेन का सम्बन्ध—भीमसेनसम्बन्धी जो निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, उनसे इतना स्पष्ट है कि भीमसेन का पाणिनीय धातुपाठ के साथ कोई विशिष्ट सम्बन्ध है। 'भीमसेनीय धातुपाठ' नाम से हस्तिलिखत पुस्तक संग्रहालयों में उपलभ्यमान धातुपाठ के कोश भी इस विशिष्ट सम्बन्ध के प्रज्ञापक हैं। परन्तु यह विशिष्ट सम्बन्ध किस प्रकार का है, इस विषय में वैयाकरणों में मतभेद है। कई ग्रन्थकार कहते हैं कि भीमसेन ने पाणिनीय धातुग्रों का प्रथमतः ग्रथंनिदंश किया। ग्रन्य लेखकों का मत है कि भीमसेन ने पाणिनीय धातुपाठ पर कोई व्याख्या लिखी थी। इन में से प्रथम मत प्रमाणशून्य है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ४१-४८) प्रतिपादन कर चुके हैं। ग्रब द्वितीय मत के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

धातुवृत्तिकार – हमारा अपना मत है कि भीमसेन ने पाणिनीय धातुपाठ पर कोई वृत्तिग्रन्थ लिखा था। इसके उपोद्वलक निम्न प्रमाण हैं—

१ - ग्राचार्य हेमचन्द्र हैमशब्दानुशासन २।१।८८ की बृहद् वृत्ति में लिखता है—

अन्ये त्वद्दि पठन्ति । इसकी स्वोपज्ञ बृहन्त्यास नाम्नी व्याख्या में हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है—

ग्रन्ये त्विति-भीमसेनादयः ।

२ - कविकल्पद्रुम की टीका में दुर्गादास लिखता है -स्तम्भ इह कियानिरोध इति भीमसेनः। पृष्ठ १७१।

स्तुन्भु स्तम्भे सौत्र धातु है। इसका धातुपाठ में उपदेश नहीं है। धातुवृत्तिकार प्रसंगवश सौत्र धातुग्रों का व्याख्यान भी अपनी वृत्तियों में करते हैं। दुर्गादास का कथन है कि स्तन्भ स्तम्भे धातु का जो स्तम्भ अर्थ है, उसका अभिप्राय यहां कियानिरोध है, ऐसा भीमसेन का कथन है। भीमसेन स्तम्भ का कियानिरोध अर्थ धातुवृत्ति में ही लिख सकता है, धात्वर्यनिर्देश में इसका कोई प्रसंग ही नहीं, क्योंकि धात्वर्यनिर्देश तो 'स्तम्भ' हो है। इसमे स्पष्ट है कि भीमसेन ने कोई धातुवृत्ति ग्रन्थ लिखा था, उसी में स्तम्भ का कियानिरोध अर्थ दर्शाया होगा।

३—'दैव' ग्रन्थ का व्याख्याता कृष्णलीलाशुक मुनि लिखता है –

क्षप प्रेरणे भीमसेनेन कथादिष्वपिठतोऽप्ययं बहुलमेतिन्निदर्शनम् इत्युदाहरणत्वेन धातुवृत्तौ पठचते । पृष्ठ ८८ ।

ग्रयात्—कथादि में ग्रपठित 'क्षप प्रेरणे' घातु को भीमसेन ने 'बहुलमेतन्निदर्शनम्' के उदाहरण रूप से घातुवृत्ति में पढ़ा है।

४—यही पाठ स्वल्प भेद से देवराज यज्वा के निधण्टु व्याख्यान (पृष्ठ ४३, १०६) में दो बार उपलब्ध होता है।

उपर्यु क्त पाठ में 'घातुवृत्तौ पठचते' का कर्ता भीमसेन के अति-रिक्त दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे कर्ता का निर्देश वाक्य में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भीमसेन ने कोई धातुवृत्ति नामक धातु-व्याख्यान ग्रन्थ लिखा था, उसी में उसने बहुलमेत न्निदर्शनम् धातुसूत्र की ज्याख्या में अपठित क्षप प्रेरणे धातु का निर्देश किया था और उसी में स्तम्भु स्तम्भे धातु के स्तम्भ का अर्थ कियानिरोध लिखा था।

सम्भवतः हैमचन्द्राचार्यं ने अपने धातु-व्याख्यान का नाम 'धातु-पारायण' इसी की अनुकृति पर रक्खा है।

#### ४-धातु-पारायणकार

धातुषाठ पर 'पारायण' नाम का कोई प्राचीन ग्रन्थ कई ग्रन्थों में

उद्धृत है। पाणिनीय व्याकरण से सम्बद्ध प्रन्थों में इस का निर्देश होने से यह पाणिनीय धातुपाठ पर था ऐसी सम्भावना है। यथा—

१ नामधातुपारायणादिषु। काशिका के ग्रारम्भ में।

२—ततः श्रभ्र बभ्रे ति ..... बाबभ्रयते भवतीति पारायणिकाः । ज्ञापकसमुच्चय, पृष्ठ १००।

३ — ग्रनिदित् पारायणेष्वपाठि, गोजित जुगोज । दैव पुरुषकार, पृष्ठ ५४।

४—पारायणिकैरनुक्तोऽपि क्षिपिर्देवादिको ....। पुरुषकार पृष्ठ ५५।

५—किस गतिशासनयोरिति पारायणिकैस्दाहारि, कंस्ते कंस्तः इति । पुरुषकार पृष्ठ १११ ।

#### ५—अज्ञातनामा

किसी प्राचीन अज्ञातनामा विद्वान् ने धातुपाठ पर एक वृत्तिग्रन्थ लिखा था। इस वृत्तिकार और इसके वृत्ति ग्रन्थ के ग्रनेक उद्धरण क्षीरतरिङ्गणी, पुरुषकार और निघण्डुच्याख्या ग्रादि में उपलब्ध होते हैं। यथा—

१—क्षीरस्वामी 'श्रिष शैषिल्ये' घातुसूत्र के व्याख्यान में लिखता है—

शश्रनथे ..... इदित्त्वादनुनासिकलोपाभावः । श्रेथे इति तूदाहरन् वृत्तिकृद् भ्रान्तः । क्षीरत० १।२११।।

श्रर्थात् — श्रथन्थे में धातु के इदित् होने से नकार का लोप नहीं होता । श्रेथे ऐसा उदाहरण देता हुग्रा वृत्तिकृद् भ्रान्त हुआ है ।

वृत्तिकृद् = धातुवृत्तिकार — 'वृत्तिकृद्' तथा 'वृत्तिकार' शब्द प्रायः काशिकावृत्ति के रचियताश्रों के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां वृत्तिकृद् पद किसी धातुवृत्ति के रचियता का वोधक है। सायणा-चार्य ने क्षीरस्वामी के उपर्युक्त पाठ को उद्धत करके लिखा है

अत्र तरिङ्गणी—इदिस्वादनुनासिकलोपाभावात् अथे ग्रेथे इत्यु-दाहरन् वृत्तिकारो भ्रान्त इति । प्रत्र वृत्तिकारो धातुवृत्तिकृदुच्यते । धातुवृत्ति पृष्ठ ४६ । २—देवराज यज्वा निघण्टु १।१।३ की व्याख्या में लिखता है— श्रञ्जू व्यक्तिस्रक्षणकान्तिगतिषु, स्रक्षणं सेचनमिति तद्वृत्तिः। श्रथत्—स्रक्षण का श्रथं सेचन है, ऐसा वृत्ति का मत है।

इन उद्धरणों में स्मृत धातुवृत्तिकार ग्रथवा धातुवृत्ति भीमसेन ग्रथवा उसका धातुवृत्ति ग्रन्थ न हो, तो क्षीरस्वामी से पूववर्ती किसी वैयाकरण ने धातुवृत्ति लिखी थी, ऐसा निःसंशय कहा जा सकता है।

### ६ - निदस्वामी

क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी में बहुत्र नन्दी के नाम से धातुपाठ विषयक पाठ उद्धत किए हैं। क्षोरतरिङ्गणी धातुसूत्र १। २२६। (पृष्ठ ५६) में निन्दस्वामिनौ पाठ मिलता है। इसका पाठान्तर 'निन्दस्वामी' भी है। दैव व्याख्यान पुरुषकार (पृष्ठ ५१) में सुधाकर का जो पाठ उद्धत है, उसमें 'निन्दस्वामी' का भी निर्देश है।

यह निन्दस्वामी यदि जैनेन्द्रव्याकरणप्रवक्ता देवनन्दी से भिन्न व्यक्ति हो, तब निश्चय ही यह पाणिनीय धातुपाठ का व्याख्याता हो सकता है; अन्यथा सन्दिग्घ है।

# ७ - राजश्री-धातुवृत्तिकार (१२१५ वि० पू०)

सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व भाग १ पृष्ठ १५३ पर राजश्री-घातुवृत्ति का एक पाठ उद्धृत किया है—

दीर्घत्वे सूक्षणमिति राजश्रीधातुवृत्तिः।

इस राजश्री-धातुवृत्ति का लेखक कौन था. यह अज्ञात है। सम्भव है लेखक का नाम राजश्री हो। यह धातुवृत्ति क्षीरस्वामी से पूर्वभावी है अथवा उत्तरवर्ती, यह अज्ञात है।

# —नाथीय धातुवृत्ति (१२१५ वि० पू०).

सर्वानन्द ने ग्रमरटीका सर्वस्व २।६।१०० में लिखा है— नाथीयधातुवत्ताविष कोषवन्सूर्धन्यषत्वं तालध्यत्वं चोक्तम् । भाग २, पृष्ठ ३६०।

इस नाथीय धातुवृत्ति के लेखक का नाम अज्ञात है। इस सम्बन्ध किस ब्याकरण के साथ है, यह भी स्रज्ञात है।

3 1 Th

रमानाथ-विरचित कातन्त्र घातुवृत्ति का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। पर्दकदेशन्याय से रमानाथविरचित घातुवृत्ति भी नाथीय नाम से व्यवहृत हो सकती है, परन्तु रमानाथ का काल १५६३ विकम सं० है, यह हम उसी प्रकरण में लिखेंगे। अतः इस धातुवृत्ति का रमानथ के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।

सरस्वतीकण्ठाभरण के टीकाकार दण्डनाथ को प्रक्रियासर्वस्व-कार प्रायः नाथ नाम से उदधृत करता है। अतः यह वृत्ति दण्डनाथ की हो सकती है। इस अवस्था में यह सरस्वतीकण्ठाभरण से सम्बद्ध धातुपाठ की मानी जा सकती है।

# ६—चीरस्वामी ११०० से पूर्व)

क्षीरस्वामो नामक शब्दशास्त्रनिष्णात व्यक्ति ने पाणिनीय धातु-पाठ के ग्रीदीच्य पाठ पर क्षीरतरिङ्गणी नाम का एक वृत्तिग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ को प्रथमवार प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मन विद्वान् लिबिश को है। उसने इस ग्रन्थ को रोमन ग्रक्षरों में प्रकाशित किया था। उसके चिरकाल से उत्सन्न हो जाने पर इसका एक संस्करण हमने प्रकाशित किया। वह रामलाल कपूर ट्रस्ट (ग्रमृतसर) की ग्रन्थमाला में छपा है।

#### परिचय

क्षीरस्वामा ने क्षीरतरिङ्गणी और अमरकोशोद्धाटन में अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। अतः इस महावयाकरण का वृत्तान्त सर्वथा अज्ञात है।

षितृनाम-क्षीरतरिङ्गणी में भ्वादि ग्रीर ग्रदादि गण के ग्रन्त में भट्टे श्वरस्वामिपुत्रक्षीरस्वाम्युत्प्रेक्षितायां .....

पाठ उपलब्ध होता है। इससे विदित होता है कि क्षीरस्वामी के पिता का नाम भट्ट ईश्वरस्वामी था।

शाखा—क्षीरस्वामी ने यज धातु की व्याख्या में लिखा है— यजुः काठकम् । १।७२१।।

१. प्रक्रियासर्वस्व, मद्रास सस्क० द्र० सूत्र ६४, २१६, ५३४, ५७२, ७६५, ६६४, १०१०, १०२१, १०२३ ॥

एकसी एक शाखावाले यजुर्वेद में यजुः के उदाहरण-प्रसंग में काठक नाम का उल्लेख करना सूचित करता है कि क्षीरस्वामी सम्भवतः काठक शाखाच्येता था।

देश—क्षोरस्वामी ने अपने जन्म से भारत के किस प्रान्त, नगर वा ग्राम को अलङ्कृत किया, इसका कुछ भी साक्षात् परिचय नहीं मिलता। क्षीरतरिष्ट्रणी और अमरकोश के आरम्भ में बाग्देवी की प्रशंसा करने से तथा क्षीरतरिष्ट्रणी के अन्त में दृश्यमान श्लोक' से प्रतीत होता है कि क्षीरस्वामी संभवतः कश्मीर प्रदेश का निवासी था। क्षीरस्वामी का कठशाखाध्यायी होना भी इस अनुमान का पोषक है। कठशाखाध्येता बाह्मण कश्मीर में ही उपलब्ध होते हैं।

काल – क्षीरस्वामी किस काल में हुग्रा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तथापि उसके काल के परिच्छेदक निम्न प्रमाण हैं—

१ — एक क्षीर नामक शब्दविद्योपाध्याय कह्नण कृत राज-तरिङ्गणी में स्मृत है —

'देशान्तरादागमय्याथ व्याचक्षाणान् क्ष्मापितः । प्रावतंयद् विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले ।। श्लीराभिधानाच्छव्दविद्योपाध्यायात् सम्भृतश्रुतः । बुधः सह ययौ वृद्धि संजयापीडपण्डितः ॥४।४८८,४८६॥

ग्रर्थात् जयापीड नृपति ने देशान्तर से क्षीरतंज्ञक शब्द विद्यो-पाच्याय को बुलाकर ग्रपने मण्डल (कश्मीर) में विच्छिन्न महाभाष्य को पुनः प्रवृत्त किया।

कश्मीर-नृपति जयापीड का राज्यकाल वि० सं० द०द-द३६ प्रयंन्त माना जाता है। क्षीरस्वामी ने क्षीरतरङ्गिणी ग्रीर ग्रमरकोश टीका में श्री भोज ग्रीर उसके सरस्वतीकण्ठाभरण को बहुधा उद्धृत किया है। भोज का काल सं० १०७५-१११० है। यजुनदभाष्य में उच्वट ने महीं भोजे प्रशासित जिल्ला। उच्चट यजुः २५।६ में क्षीर-स्वामी को उद्धृत करता है।

श. काश्मीरमण्डलभुवं जयसिंहनाम्नि विश्वमभरापरिवृढे दृढदीघंदोष्णि ।
 शासत्यमात्यवरसूनुरिमां लिलेख भक्त्या स्वयं द्रविणवानिष घातुपाठम् ॥

श्रतः क्षीरस्वामी का काल वि० सं० ११०० से पूर्व होना चाहिये। इसलिए यह क्षीरस्वामी कह्नण द्वारा स्मृत क्षीरसंज्ञक वैयाकरण से भिन्न है, यह स्पष्ट है।

२—वर्धमान ने वि० संवत् ११६७ में स्वविरचित गणरतन महो-दिध में क्षीरस्वामी को दो बार उद्धृत किया है—

(क) ज्योतीं प्रहनक्षत्रादीनि वेत्ति ज्योतिषिक इति वामन-क्षीरस्वामिनौ । ४।३०३, पृष्ठ १८३ ।।

इस का पाठान्तर इस प्रकार है-

'ज्योतीं बि ग्रहादीन धिकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषः, ज्योतिषं वैद ज्योतिषिकः ।' द्र०—पृष्ठ १८३, टि० २।

इनमें पाठान्तर में निर्दिष्ट पाठ क्षीरस्वामी की श्रमरकोश-व्याख्या (२।८।१४) से श्रक्षरशः मिलता है।

(ख) क्षीरस्वामिना मार्ष मारिष इत्यपि, यथा पर्वत् परिषदिति टीकायां विवृतम् । ७।४३०, पृष्ठ २३८ ।।

इसका पाठान्तर इस प्रकार है-

'मर्बणात् सहनात् मारिषः । मार्षोऽपि । यथा परिषत् [पर्वत्]' द्र०-- पृष्ठ २३८, टि० २।

इनमें भी पाठान्तर में निर्दिष्ट पाठ क्षीरस्वामी की अमरटीका में मारिष पद के व्याख्यान में उपलब्ध होता है।

गणरत्न-महोदधि के मुद्रित संस्करणों की अष्टता— उन्युं क उद्धरणों की तुलना से स्पष्ट है कि गणरत्न-महोदधि का योरोपीय और उसके आधार पर छपा भारतीय दोनों संस्करण अत्यन्त अष्ट हैं। गणरत्न-महोदधि जैसे महत्त्वपूर्ण अन्य के शुद्ध संस्करण की महती आवश्यकता है। इस समय इसका कोई भी संस्करण सुप्राप्य नहीं है।

३ - ग्राचार्य हेमचन्द्र (वि० सं० ११४५-१२२६) ने हैम ग्रिभ-धान की स्वोपज्ञ चिन्तामणि व्याख्या में क्षीरस्वामी के निम्न पाठ

उद्धृत किये हैं—

(क) क्षीरस्वामी तु—'काष्ठमुपलक्षणम्, काष्ठाऽदमादिमयी जलघारिणी द्रोणी इति व्याचस्यौ।' ३। ४४१, पृष्ठ ३५०॥

क्षीरस्वामी का यह पाठ उसकी ग्रमरकोश १।६।११ की व्याख्या (पृष्ठ ६३) में उपलब्ध होता है।

(ख) 'हितजलापभ्रंशो हिज्जलः' इति क्षीरस्वामी। ४।२११,

युष्ठ ४६१॥

क्षीरस्वामी का यह पाठ उसकी अमरकोश २।४।६१ की व्याख्या (पृष्ठ ६३) में उपलब्ध होता है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि क्षीरस्वामी ग्राचार्य हेमचन्द्र से

पूर्ववर्ती है।

क्षीरतरिङ्गणी के उपोद्घात (पृष्ठ ३२) में हमने श्री पं॰ चन्द्रसागर सूरि के प्रमाण से क्षीरस्वामी को हैम से पूर्व वर्ती माना था। उस समय तक हमें साक्षात् ऐसा वचन उपलब्ध नहीं हुआ था, जिससे क्षीरस्वामी और हेमचन्द्राचार्य का निश्चित पौर्वापर्य परि- ज्ञात हो।

४ - क्षीरतरिङ्गणी के हस्तलेख के अन्त में निम्न पद्य उपलब्ध

होता है-

कश्मीरभुवमण्डलं जयसिंहनाम्नि विद्वम्भरापरिवृढे दृढदीर्घदोिष्ण। शासत्यमात्यवरसूनुरिमां लिलेख भक्त्या स्वयं प्रविणवानिष घातुपाठम्।।

अर्थात् - कश्मीर-अधिपति जयसिंह के किसी अमात्य के पुत्र ने

क्षीरतरिङ्गणी की प्रतिलिपि की थी।

उक्त इलोक में स्मृत जयसिंह नृपित का राज्यकाल वि० सं० ११८५-११६५ तक है। इस काल के मध्य में क्षीरतरिङ्गणी की प्रतिलिपि करने से विदित होता है कि क्षीरस्वामी उक्त समय से पूर्ववर्ती है।

५ — मैत्रेयरक्षित ने वि० सं०११४० से ११६५ के मध्य अपना 'धातुप्रदीप' ग्रन्थ लिखा था, यह हम इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ २६६ (तृ० पं०) पर लिख चुके हैं। मैत्रेयरक्षित धातुप्रदीप में बहुत स्थानों पर केचित्, एके, ग्रपरे पदों से क्षीरस्वामी के मतों का निर्देश करता है। यथा —

(क) ऋञ्जते, ऋञ्जाञ्चके ....। केचित् ग्रानृञ्जे इति

इत्युदाहरित । पृष्ठ ५० ॥

क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी १।११० में ऋञ्जते, आन्ञ्जे उदाहरण दिए हैं। क्षीरतरिङ्गणी १।११० (पृष्ठ ३६) की हमारी टिप्पणी भी द्रष्टव्य है।

(ख) तुहिर् दुहिर् इत्येके । पृष्ठ ५२।

इसके लिए क्षीरतरिङ्गणी १।४८७ द्रष्टव्य है।

(ग) ग्रपरे तु वावृतु वरणे इति परस्मिन् वाग्रहणं संबध्य धातुमेकार्थमनेकाचं मन्यन्ते वावृतु वरणे इति वावृत्यते । ततो वावृ य-माना सा रामशालां न्यविक्षतेति । पृष्ठ ६३ ॥

क्षीरस्वामी क्षीरतरिङ्गणी ४।४६ में लिखता है-

'वावृतु वरणे । वावृत्यते । ततो वावृत्यमाना सा रामशालाम-विक्षत इति भट्टिः।'

यहां निश्चय ही मैत्रेय अपरे पद से क्षीरस्वामी का ही निर्देश करता है।

(घ) प्रतिचलनयोरित्येके। पृष्ठ १०३।

क्षीरतरिङ्गणी का मुद्रित पाठ 'स्मृ प्रीतिवलनयोः। वलनं जीवनम्' (पृष्ठ २२८) है, तथापि क्षीरस्वामी का स्वपाठ प्रीतिचल-नयोः चलनं जीवनम् ही था, यह माधवीया घातुवृत्ति पृष्ठ ३१८ के निम्न पाठ से व्यक्त है-

'प्रीतिचलनयोरित्यन्ये । चलनं जीवनमिति स्वामी ।'

(ङ) प्वादयस्त्वागणान्ताः । तेषामपि समाप्त्यथंमत्र वृत्करण-भित्येके । पृष्ठ १२७ ।।

यह सकेत भी क्षीरतरिङ्गणी १।३३ के 'वृत्-स्वादयः प्वाद-यदच वर्तिताः पाठ की ग्रोर है।

(च) भासार्था इत्येके भासार्था दीप्त्यर्थाः । पृष्ठ १४४ ।

यद्यपि सम्प्रति क्षीरतरिङ्गणी १०।१६७ में भासार्था दीप्तयर्थाः पाठ नहीं मिलता, पुनरिप सायण के काल में यह पाठ क्षीरतरिङ्गणी में विद्यमान था। सायण लिखता है -

'तथा च क्षीरस्वामी-भासा दीष्तिरथों येवां ते भासार्थाः इति ।'

धात्वृत्ति पृष्ठ ३६३॥

#### (छ) पुरुषकार कृष्णलीला शुकमुनि लिखता है-

तथा च मैत्रेयरक्षितः स्वादिगणे 'तृप प्रीणने' इत्यस्यानन्तरं पठचमानं 'छन्दसि' इत्येतद् व्याचक्षाणः छन्दसीत्यागणपरिसमाप्तेरिष-क्रियते इति क्षीरस्वामिवद् उक्तवा..... । पुरुषकार पृष्ठ २४ ।

इन कतिपय उद्धरणों से व्यक्त है कि क्षीरस्वामी मंत्रेयरिक्षत से प्राचीन है।

६—क्षीरस्वामी क्षीरतरिङ्गणी ग्रीर ग्रमरकोशटीका में श्री भोज ग्रीर उसके सरस्वतीकण्ठाभरण को बहुधा उद्घृत करता है। भोज का काल सं० १०७५-१११० है। यजुबेद का भाष्य उवट ने भोज के राज्यकाल में उज्जैन में रहते हुए लिखा है—

### ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य श्रवन्त्यामुवटो वसन् । मन्त्राणां कृतवान् भाष्यं महीं भोजे प्रशासति ॥ भाष्यान्ते ।

उवट यजुः २४। द के भाष्य में क्षीरस्वामी-विरचित अमरकोश २।६।६५ की टीका को उद्धत करता है—

'हृदयस्य दक्षिणे यकृत् क्लोम वामे प्लीहा पुष्फुसइचेति वैद्यः (?, वैद्या)'इति क्षीरस्वामी।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि क्षीरस्वामी निश्चित ही वि० सं० १११० से पूर्ववर्त्ती है।

# चीरस्वामी स्वीकृत धातुपाठ

क्षीरस्वामी ने पाणिनीय घातुपाठ के औदीच्य पाठ पर अपनी वृत्ति लिखी है, यह हम पूर्व विस्तार से लिख चुके हैं।

### चीरतरङ्गिणी का हमारा संस्करण

जमंन विद्वान् लिबिश ने क्षीरतरिङ्गणी का रोमन अक्षरों में जो संस्करण प्रकाशित किया था, वह उसके महान् परिश्रम का फल था, इस में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे संस्करण का मूल आधार यद्यपि लिविश का संस्करण ही था, पुनरिप हमने व्याकरण के समस्त उपलब्ध वाङ्मय में उद्धत क्षीरतरिङ्गणी के पाठों का संग्रह करके उनके प्रकाश में अपने संस्करण का सम्पादन किया है। प्रतिपृष्ठ व्याकरण आदि विविध शास्त्रसंबद्ध अनेक टिप्पणियां दी हैं। हमारे संस्करण में जर्मन संस्करण की ग्रपेक्षा २६ प्रकार का वैशिष्टच है। यह सब हमारे संस्करण तथा उसके उपोद्घात पृष्ठ ४३-४७ के ग्रवलोकन से ही भले प्रकार ज्ञात हो सकता है।

# चीरस्वामी के अन्य ग्रन्थ

क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी के अतिरिक्त पांच ग्रन्थ ग्रौर लिखे हैं। वह क्षीरतरिङ्गणी के ग्रारम्भ में लिखता है—

'याय्ये बत्मंनि वर्तनाय भवतां षड् वृत्तयः कित्पताः ।'

यही बात अमरकोश की व्याख्या के आदि में भी कही है। शीरतरिङ्गणी के अतिरिक्त पांच अन्य वृत्तियों के नाम इस प्रकार हैं—

१-अमरकोषोद्घाटनम्-यह ग्रन्थ दो तीन बार प्रकाशित हो

चुका है।

२— निपातां व्ययोपसगंबृत्ति—इसका एक हस्तलेख अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसका त्रमाङ्क ४६७ है। यह हस्तलेख तिलक नाम्नी व्याख्या सहित है। हस्तलेख के अन्त में लिखा है—

'भट्टक्षीरस्वाम्युत्प्रेक्षितिनपाताच्ययोपसर्गीये तिलककृता वृत्तिः

संपूर्णित । भद्रं पश्येम प्रचरेम भद्रम् ।'

यह वृत्ति अप्पलसोमेश्वर शर्मा P.O.L. द्वारा सम्पादित, वेद्धुटेश्वर प्राच्यग्रन्थावली सख्या २६ में तिरुपति से सन् १६५१ में प्रकाशित हो चुकी है। इस संस्करण का हस्तलेख सन् १६११ में श्रीपरवस्तु वेद्धुट रङ्गनाथस्वामी द्वारा लिखित है। अडियार के हस्तलेख और तिरुपति से मुद्रित हस्तलेख के अन्त का पाठ समान होने से प्रतीत होता है कि वेद्धुटरङ्गनाथ स्वामी के हस्तलेख का आधार अडियार का हस्तलेख होगा। अथवा दोनों का कोई एक मूल आधार रहा होगा।

यह क्षीरकृत ग्रन्थ सूत्रबद्ध है, उस पर तिलक की वृत्ति है। इसका ३—गणवृत्ति—यह गणपाठ की व्याख्या प्रतीत होती है। इसका इस्तलेख अभी तक अज्ञात है।

४- ग्रमृततरङ्गिणी- इसका निर्देश क्षीरतरङ्गिणी में इस प्रकार उपलब्ध होता है-

'कर्मयोगामृततरङ्गिण्याम् — प्रत्ययोऽकर्मकाद् भावे कर्मणि वा स्यात् सकर्मकात् । सकर्मकाकर्मकत्वं द्रव्यकर्मनिधन्धनम् ॥' १।१, पृष्ठ ७ । इस पर पाठान्तर है— 'यन्ममैवामृततरङ्गिण्यामुक्तम्—प्रत्ययो · · · · · बन्धनम् ।'

इस उद्धरण से प्रतीत होता है कि अमृततरङ्गिणी का दूसरा नाम कमंयोगामृततरङ्गिणों भी है। यह ग्रन्थ व्याकरणशास्त्र-सम्बन्धी प्रतीत होता है।

भू—श्रज्ञात वा संदिग्ध—देवराजयज्वा ने अपनी निघण्टु व्याख्या के आरम्भ में क्षीरस्वामी कृत निघण्टुटीका' को स्मरण किया है। यह निघण्टु टीका वंदिक यास्कीय निघण्टु की प्रतीत नहीं होती, क्योंकि देवराज यज्वा द्वारा निघण्टु टीका में स्मृत क्षोरस्वामी के ३२ उद्धरणों में से ३० उद्धरण क्षीरस्वामी की अमरटीका में उपलब्ध होते हैं। अविशय्द दो उद्धरणों में से एक उद्धरण शब्दनं शब्दः (निघण्टु टीका १।११।३२) क्षीरतरिङ्गणी १।७२७ के व्याख्यान में उपलब्ध होता है। देखिए पृष्ठ १५६ की टिप्पणी में निद्ध्ट 'शब्दः शब्दनम्' पाठ। इस प्रकार अब एक ही उद्धरण ऐसा है, जो अभी अज्ञात है, वह भी सम्भव है कुछ पाठभेद से क्षीरतरिङ्गणों में ही हो।

यतः लोक में कोशग्रन्थों के लिए निषण्टु शब्द का भी व्यवहार होता है, अतः देवराज के 'निषण्टु व्याख्या' पद से वैदिक निषण्टु व्याख्या की कल्पना करना ठीक नहीं है, जब कि क्षीरस्वामों के ३२

१. क्षीरस्वाम्यनन्ताचार्यादिकृतां निघणुच्याख्याम् । पृष्ठ ४ ॥

२. पं० भगवद्त्तकृत 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' वेदों के भाष्यकार पुष्ठ २०८, २०६ ॥

३. इस बात को न समक्षकर मैकडानल ने पड्गुरुशिष्य की सर्वानुक्रमणी की व्याख्या में उद्वृत 'यात्यामो जीणें भुक्तोच्छिष्टेऽपि च इति निघण्टों (पृष्ठ ५६) तथा 'शङ्कावितकंभययोरिति निघण्टों उद्धरणों के विषय में लिखा है— कि यह यास्कीय निघण्टों नहीं हैं। पड्गुरुशिष्य द्वारा उद्घृत दोनों वचन बैजयन्ती कोश में कमशः पृष्ठ २२३, २७४ पर मिलते हैं।

उद्धरणों में से ३० उद्धरण उसकी ग्रमरकोश को व्याक्या में उपलब्ध हो चुके हों।

ऐसी अवस्था में क्षीरस्वामी की छठी वृत्ति किस ग्रन्थ पर थी.

यह अज्ञात है।

# चीरस्वामी का अन्य ग्रन्थ

नाटचदर्पण पृष्ठ १५५ (बड़ोदा सं०) में निम्न पाठ है-यथा क्षीरस्वामिविरचितेऽभिनवराघवे— स्थापकः—(सहवंम्) ग्रायं चिरस्य स्मृतम्। ग्रस्त्येव राघवमहीन कथापवित्रम् काव्यं प्रबन्धघटनाप्रथितप्रथिमनः। भट्टे न्दुराजचरणाब्जमनुव्रतसा

क्षीरस्य नाटकमनन्यसमानसारम् ॥

यह क्षीरस्वामी पूर्वनिदिष्ट क्षीर से भिन्न है अथवा अभिन्न, यह अज्ञात है। यदि उप युक्त श्लोक में स्मृत भट्ट इन्दुराज ही क्षीर-स्वामी द्वारा क्षीरतरिङ्गणी (पृष्ठ ७) में स्मृत भट्ट शशाङ्कधर है, तब तो निश्चय ही दोनों एक हैं, और इसी क्षीरस्वामी का अभिनव-राघव नाटक है, ऐसा मानना पड़ेगा।

# मैत्रेयरचित (मं० ११४०-११६५ वि०)

मैत्रेयरक्षित नाम के बौद्ध विद्वान् ने धातुपाठ पर धातुप्रदोप नाम की एक लघ वृत्ति रची। यह वृत्ति वरेन्द्र रिसर्च सोसाइटी राजशाही बङ्गाल से प्रकाशित हो चुकी है।

### पश्चिय

मैत्रेयरक्षित ने किस कुल में, किस देश या नगर में और किस काल में जन्म लिया, यह अज्ञात है।

सम्भवतः बंगवासी—धातुप्रदीप में अनेक स्थानों पर धातुश्रों के आरंभ में दन्त्योष्ठच वकार होने से न शसददवादिगुणानाम् (प्रष्टा० ६।४।१२६) सूत्र से एत्व और अभ्यासलोप का साक्षात् प्रतिषेध प्राप्त होने पर भी चन्द्राचार्य की सम्मति से एत्व और अभ्यासलोप को उदाहत किया है। यथा-

- (क) वज वज गतौ (१।२४६, २४०) ...... एत्वाभ्यासलोप-प्रतिषेधश्चास्य चान्द्रंश्दाहृतः, ववाज ववजतुः....। पृष्ठ २४ ।।
- (ख) ध्टन वन शब्दे (१।४६०, ४६१) ··· ववान ववनतुः। अस्यत्वाभ्यासलोपनिषेधश्चान्द्रैश्दाहृतः। पृष्ठ ३७॥

साक्षात् पाणिनि के सूत्र से एत्वाभ्यासलोप का निषेध प्राप्त होने पर भी चन्द्राचार्य के मत का आश्रय लेना, इस बात प्रमाण है कि मैत्रेयरिक्षत को दन्त्योष्ठच ब और ओष्ठच ब में साक्षात् भेद-परिज्ञान नहीं था। ब ब में समान उच्चारण दोष के कारण बाज़ विद्वान् इनके भेदग्रह में प्रायः मोहित होते हैं। इसी मोह के कारण मैत्रेयरिक्षत ने भी साक्षात् पाणिनीय नियम का आश्रयण न करके चान्द्र मत का आश्रयण किया। अतः प्रतीत होता है कि मैत्रेयरिक्षत सम्भवतः बज्जदेशवासी था।

काल—मैत्रेयरक्षित का ग्रन्थलेखनकाल वि० सं० ११४०-११६५ के मध्य में रहा होगा, यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ३६६

(तृ० सं०) में विस्तार से लिख चुके हैं।

बिद्वता—मैत्रेयरक्षित व्याकरणशास्त्र का स्रसाधारण विद्वान् था। इसने न्यास पर 'तन्त्रप्रदीप' नाम्नी जो विपुल व्याख्या रची है, उससे इसकी स्रसाधारण विद्वता का परिचय स्रनायास प्राप्त होता है। मैत्रेयरक्षित ने घातुप्रदीप के स्रन्त में स्वयं भी कहा है—

वृत्तिन्यासं समुद्दिश्य कृतवान् ग्रन्थविस्तरम् । भाम्ना तन्त्रप्रदीयं यो विवृतास्तेन घातवः ॥१॥

ब्राकृष्य भाष्यजलधेरथ घातुनामपारायणक्षपणपाणिनिशास्त्रवेदी । कालापचान्द्रमततत्त्वविभागदक्षो घातुप्रदीपमकरोज्जगतो हिताय ॥२॥

श्रर्थात्—जिसने वृत्ति (काशिका) पर लिखे गए न्यास को उद्देश्य करके भाष्य रूपी समृद्ध से [शास्त्र तत्त्व को] निकाल कर तन्त्रप्रदीप नामक विस्तृत ग्रन्थ रचा, उसने धातुश्रों का व्याख्यान किया है। तथा धातुपारायण, नामपारायण, क्षपणक ग्रौर पाणिनीय शास्त्र के जाननेवाले, कालाप तथा चान्द्रमत के तत्त्वविभाग में दक्ष [मैत्रेय ने] जगत् के हित के लिए धातुप्रदीप ग्रन्थ बनाया।

परिभाषावृत्तिकार सीरदेव ने भी लिखा है—

'तस्माद् बोद्धव्योऽयं रक्षितः, बोद्धव्याश्च विस्तरा एव रक्षित-ग्रन्था विद्यन्ते ।' पृष्ठ ६५॥

अन्य ग्रन्थ — मंत्रेयरक्षित ने धातुप्रदीप के अतिरिक्त न्यास पर तन्त्रप्रदीप नाम्नी विस्तृत व्याख्या लिखी है। इसके विषय में हम पूर्व भाग १, पृष्ट ५०७,५०८(तृ सं०)पर लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रेय ने कदाचित् महा भाष्य का भी व्याख्यान किया था। इसके लिए इसी ग्रन्थ का प्रथम भाग पृष्ठ ३६८, ३६६ (तृ० सं०) देखें।

# धातुप्रशेष-टीकाकार

किसी अज्ञातनामा विद्वान् ने मैत्रेयरिक्षत विरचित धातुप्रदीप पर कोई टीका ग्रन्थ लिखा था। इसटी का के कई उद्धरण सर्वानन्द ने अमरकोश की टीका सर्वस्वव्याख्या में दिए हैं। सर्वानन्द का टीका-सर्वस्व लिखने का काल वि० मं० १२१६ है। अतः धातुप्रदोपटोका का रचनाकाल वि० सं० ११६०-१२१५ के मध्य होना चाहिए।

# १०. हरियोगी

हरियोगी नामक किसी विद्वान् ने पाणिनीय धातुपाठ पर शास्त्रिकाभरण नामक एक व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेखसंग्रह में विद्यमान है (सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ A, संख्या ४३१४, पृष्ठ ६३४५)। इसका दूसरा हस्तलेख ट्रिवेण्ड्रम के राजकीय पुस्तकालय में है (सूचीपत्र भाग १, संख्या ६४, सन् १६१२)।

परिचय-हरियोगी का वंशादिवृत्त अज्ञात है। मद्रास राजकीय

पुस्तकालय के पूर्वनिदिष्ट हस्तलेख के अन्त में -

'इति हरियोगिनः प्रोलनाचार्यस्य कृतौ शाब्दिकाभरणे शब्दि-करण मूवादयो धातवः समाप्ताः।'

पाठ उपलब्ध होता है। इसमें हरियोगी के पिता का नाम

प्रोलनाचार्यं लिखा है।

मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ A, संख्या १२८६, पृष्ठ १६१७ पर इसका एक हस्तलेख और निर्दिष्ट है। उसके अन्त में—

'इति हरियोगिनः शैलवाचार्यस्य कृतौ शाब्दिकाभरणे घातुप्रत्यय-पञ्जिकायां सीत्रधातवः समाप्ताः ।'

पाठ मिलता है। इस पाठ में पिता का नाम शैलवाचार्य लिखा है। ग्रतः द्विविध पाठ की उपलब्धि के कारण हरियोगी के पिता का नाम क्या था, यह निश्चय रूप से कहना ग्रशक्य है।

काल—हरियोगी के ग्रन्थ का भ्रवलोकन न करने से इसके काल धादि के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। लीलाशुक-मुनि-विरचित देव व्याख्यान पुरुषकार में हरियोगी का निम्न स्थानों में उल्लेख मिलता है—

१-श्रातेरनुकरणिमति हरियोगी। पृष्ठ १६॥

२—हरियोगी तु स्रत्र 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' इत्येतदनादृत्य क्षेणोतीत्युदाहार्षीत् । पृष्ठ २१ ॥

३—धनपालहरियोगिपूर्णचन्द्रास्तु दरतीत्येवाहुः । पृष्ठ ३७ ॥

४ - इट लुट इति हरियोगी। पृष्ठ ५८।।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि हरियोगी पुरुषकार लीलाशुक मुनि से पूर्ववर्ती है। लीलाशुक मुनि का काल वि० सं० १२४० के लगभग है, यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६११; (तृ० सं०) तथा क्षीर-तरिङ्गणी के उपोद्घात पृष्ठ ३७ पर लिख चुके हैं। अतः हरियोगी का काल सामान्यतया सं० १२०० विकम के लगभग माना जा सकता है।

धातुप्रत्यय-पञ्जिका—मद्रास के द्वितीय हस्तलेख का जो पाठ पूर्व उद्धत किया है उसमें शान्दिकाभरण के साथ धातुप्रत्ययपञ्जिका नाम भी निर्दिष्ट है। इससे प्रतीत होता है कि शाब्दिकाभरण का यह नामान्तर है। अथवा यह भी संभव है कि शाब्दिकाभरण विस्तृत ग्रन्थ हो, उसमें सूत्रपाठ ग्रीर खिलपाठ सभी का व्याख्यान हो, श्रीर तदन्तर्गत घातुप्रकरण की व्याख्या का अपरनाम धातुप्रत्ययपञ्जिका भी हो।

भ्रत्य धातुप्रत्ययप ज्ञिका — तञ्जीर के हस्त लेख संग्रह के सूची-पत्र भाग १० संख्या ५८१६-५८२३ तक (पृष्ठ ४३३६-४२) धातु-प्रत्ययपञ्जिका के पांच हस्तलेख निर्दिष्ट हैं। इनके रचियता का नाम

१. यहां निर्दिष्ट पुरुषकार की पृष्ठ संख्या हमारे संस्करण की है।

धर्मकीति लिखा है। एक धर्मकीति रूपावतार नामक व्याकरण ग्रन्थ का लेखक है। उसका उल्लेख हम इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५२४ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। इस धातु-प्रत्यय-पञ्जिका का लेखक रूपावतारकृद् धर्मकीति ही है, ग्रथवा उससे भिन्न व्यक्ति है, यह सज्जात है।

# ११. देव (सं० ११५०-१२०० वि०)

देव नाम के किसी विद्वान् ने पाणिनीय धातुपाठिवषयक 'दैव' संज्ञक एक क्लोकात्मक ग्रन्थ बनाया। इस ग्रन्थ में समानरूपवाली श्रनेक गणों में पठित धातुश्रों को विभिन्न गणों में पढ़ने का क्या प्रयोजन है, इस विषय पर विचार किया है। ग्रन्थकार ने स्वयं लिखा है—

'इत्यनेकविकरणसरूपधातुव्याख्यानं देवनाम्ना विदुषा विरचितं

देवं समाप्तम्।'

ग्रर्थात् देवनामक विद्वान् द्वारा अनेक विकरणोंवाली सरूप धातुग्रों का दैवनामक व्यास्यान समाप्त हुग्रा।

यह ग्रन्थ श्लोकात्मक है। इसमें २०० श्लोक हैं।

#### परिचय

देव नामक विद्वान् ने किस देश वा नगर अथवा किस काल में जन्म लिया था, यह अज्ञात है। दैवग्रन्थ के सम्पादक गणाति शास्त्री ने देव का काल संस्ताब्द की नवम शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के मध्य माना है। हमारा अनुमान है कि देव ने विक्रम की बारहवीं शती के अन्तिम चरण में 'देव' ग्रन्थ लिखा था। हमारे इस अनुमान में निम्न हेतु हैं—

१- क्षीरस्वामी ने 'दैव' ग्रन्थ ग्रथवा उसके ग्रन्थकार को कहीं स्मरण नहीं किया। क्षीरस्वामी का काल वि० सं० ११६५ पर्यन्त हैं,

यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

२—दैव के व्याख्याता लीलाशुक मुनि ने ऐसा निर्देश किया है, जिससे विदित होता है कि देव मैत्रयरिक्षत का अनुसरण करता है। यथा—

(क) देवेन तु '६ट वे६२ने स्तायित तिष्टापयित' इति मैत्रेय-रक्षितोक्ततकारविरुम्भान्नायमनुसृतः । पृष्ठ २० ॥

(ख) देवेन तु मंत्रेयरक्षितविस्रम्भादेतदुक्तम्। पृष्ठ २५॥

(ग) म्राप्लृ लम्भने इत्यत्र मैं त्रेयरिक्षतेन म्राप्यत इत्यात्मने-पदमप्युदाहृतम् उपलम्यते । दैववशात्तु तस्यापि नैतदस्तीति प्रती-यते । तदनुसारेण हि प्रायेण देवः प्रवर्तमानो दृश्यते । पृष्ठ पद ॥

इनसे स्पष्ट है कि देव मैत्रेयरिक्षत से उत्तरकालीन है। इस-लिए देव का काल सामान्यरूप से ११५०-१२०० के मध्य हो माना जा सकता है।

१२. कृष्णालीलाशुक मुनि (सं० १२२४-१३४० वि०)

कृष्णलीलाशुक मुनि ने देवविरिचत देव ग्रन्थ पर पुरुषकार-संज्ञक वार्तिक लिखा है। ग्रन्थ के ग्रन्त में लिखा है—

# 'कृष्णलीलाशुकेनैव कीर्तितं दैववार्तिकम् ।'

कृष्णलीलाशुक मुनि के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६११-६१२ (तृ० सं०) तथा क्षीरतरङ्गिणी के उपोद्धात पृष्ठ ३७, ३८ पर विस्तार से लिख चुके हैं, ग्रतः यहां पुनः नहीं लिखते।

'दैव' पर कृष्ण लीलाशुक मुनि द्वारा लिखित 'पुरुषकार वार्त्तिक' का एक सुन्दर संस्करण हमने सं० २०१६ में प्रकाशित किया है।

#### अन्य ग्रन्थ

१—सरस्वतीकण्ठाभरण-व्याख्या—इस ग्रन्थ के विषय में हम सं व्या शास्त्र का इतिहास के प्रथम भाग पृ ६११-६१२ (तृ व् सं ) में लिख चुके हैं।

२ - मुप्पुरुषकार - सायण ने माधवीया घातुवृत्ति में सुब्धातु-व्याख्यान में पुरुषकार के नाम से एक पाठ उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है-

१. देव पुरुषकार की यहां उद्धियमाण पृष्ठ संख्या हमारे संस्करण की है। २. मुद्रित घातुप्रदीप (पृष्ठ १४६) में घातमनेपद उपलब्ध नहीं होता। सम्भव है पाठभ्रं श हो गया हो। सायण ने भी घातुवृत्ति (पृष्ठ ३२६) में लिखा है—'भैत्रेयेणापयत इत्यातमनेपदमिप दिशतम्।'

तदुक्तं पुरुषकारे-'बह्यतीत्युदाहृत्येष्ठित यद् दृष्टं कार्यं तदप्यिति-दिश्यते, न चेष्ठित यिट्, नापीष्ठबद्भादश्च । यिट्सिक्तयोगिशिष्टत्वात् तदभावे तु भावयतीति चिन्त्यमाप्तः इति । पृष्ठ ४२८ ।।

यह पाठ मुद्रित दंवटोका पुरुषकार में उपधव्ल नहीं होता इससे प्रतीत होता है कि कृष्णलीलाजुक मुनि ने कदाचित् सुब्धातुव्याख्या-

नात्मक पुरुषकार ग्रन्थ भी लिखा हो।

लोलाञुक मुनि विरचित सरस्वती-कण्ठाभरण की टीका का नाम भी पुरुषकार है। सम्भव है सायण ने उक्त उद्धरण सरस्वती-कण्टाभरण की टीका से लिया हो। परन्तु इसमें एक विप्रतिपत्त भी है—सायण के उद्धरण में 'न चेप्ठिनि यिद्' लिखा है। परन्तु सरस्वती-कण्टाभरण ६।३।१६७ में इप्टन् परे युक् का विधान किया है। यह भी सम्भव हो सकता है कि सायण ने सरस्वती-कण्ठाभरण के 'युक्' ग्रागम के स्थान में 'यिद्' पाठ पाणिनीय व्याकरणानुसार बदल दिया हो।

३—केनोपित्यद्-व्याख्या—श्रीकृष्णलीलाशुक मुनि ने केन उप-निषद् पर शङ्करहृदयङ्गमा नामक एक व्याख्या लिखी थी। इसका एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेख-सग्रह में विद्यमान है। उसका निर्देश सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १ A के पृष्ठ ४२६७ पर है। इस हस्तलेख के ग्रन्त में निम्न पाठ है —

'श्रीकृष्णलीलाजुकमुनिविरचितायां राङ्करहृदयङ्गमास्यायां केनो

पतिषद्व्याख्यायाम् ....।

४--कृष्णलीलामृत--यह कृष्णलीलापरक स्तीत्र ग्रन्थ है।

५-ग्रभिनव-कौस्तुभ-माला।

६—दक्षणामूर्तिस्तव—देव पुरुषकार के सम्पादक गणपित शास्त्री का मत है कि ये दोनों ग्रन्थ भी कृष्णलीलाशुक्त मुनि विरचित हैं। इन ग्रन्थों के भी श्रन्त में 'इति कृष्णलीलाशुक्तमुनि ।' इत्यादि पुरुषकारसदृश ही पाठ उपलब्ध होता है।

१३. सायग (सं० १३७२-१४४४ वि०)

संस्कृत वाङ्मय में ग्राचार्य सायण का नाम ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है। सायण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता माधव के नाम पर पाणिनीय धातुपाठ पर एक घातुवृत्ति लिखी है। वह वैयाकरण वाङ्मय में माघवीया घातुवृत्ति अथवा केवल घातुवृत्ति नाम से प्रसिद्ध ।

#### संचिप्त परिचय

सायण ने स्वविरिचत विविध ग्रन्थों में ग्रपना परिचय दिया है। तदनुसार इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है'—

सायण के पिता का नाम मायण, माता का नाम श्रीमती, ज्येष्ठ भ्राता का नाम माधव, ग्रीर किनष्ठ का नाम भोगनाथ था। सायण की तैत्तिरीय संहिता, बोधायन सूत्र, ग्रीर भारहाज गोत्र था। इसका जन्स वि० सं० १३७२ में ग्रीर स्वर्गवास वि० सं० १४४४ में हुगा था।

सायण ने ३१ वर्ष की अवस्था में विजय-नगर के महाराजा हरिहर प्रथम के अनुज कम्पण (वि० सं० १४ ३-१४१२) का मन्त्रिपद अलंकृत किया। तत्पश्चात् कम्पण पुत्र संगम का शिक्षक तथा मन्त्रिपद (वि० सं० १४१२-१४२०) स्वीकार किया। तद-नन्तर बुक्क प्रथम (वि० सं० १४२१-१४३७) का तथा हरिहर द्वितीय (वि० सं० १४३६-१४४४) का अमात्याद मुशोभित किया।

# घातुवृत्ति का निर्माण-काल

धातुवृत्ति के आदि और अन्त के पाठों से विदित होता है कि सायण ने संगम नृपति के राज्यकाल में धातुवृत्ति लिखी थी। सद्यथा—

आदि पं--ग्रस्तिश्रीसंगमक्ष्मापः पृथिवीतलपुर न्दरः । यत्कीर्तिमीक्तिकमादर्शे त्रिलोक्यां प्रतिविम्बते ॥

अन्त में — इति पूर्वदक्षिणपिश्चमसमुद्राधीव्यरकम्पराजसुत-संगममहाराजमहामन्त्रिणा मायणसुतेन माधवसहोदरेण सायणा-चायण विरचितायां धातुवृत्तौ चुरादयः सम्पूर्णाः ।

इससे विदित होता है कि घातुवृत्ति विक्रम सं० १४१५-१४२० के मध्य किसी समय लिखी गई।

१. जो महानुभाव सायण माघव के विषय में श्रीपक विस्तार से जानना चाहते हैं, वे श्री पं० वलदेव उपाध्याय विरचित 'श्राचार्य सायण ग्रीर माघव' ग्रन्थ देखें।

# धातुवृत्ति का निर्माता

सायण के नाम से जो महती ग्रन्थराशि उपलब्ध होती है, उसको निरन्तर विजयनगर राज्य के मन्त्रिपद के भार को वहन करते हुए सायण ने ही लिखा, यह विश्वासाई नहीं है। प्रतीत होता है उसने अपने निदंश में अनेक सहायक विद्वानों के द्वारा ये ग्रन्थ लिखवाए। यही कारण है कि सायण के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में अनेक स्थानो पर परस्पर विरोध भी उपलब्ध होता है। ऐसी अवस्था में सायण ने माधवीया धातुवृत्ति किस विद्वान् के द्वारा लिखवाई, यह जिज्ञासा स्वभावतः उत्पन्न होगी। धातुवित्त में दो स्थानों पर ऐसे पाठ उपलब्ध होते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि धातुवृत्ति के लेखक का नाम यज्ञनारायण था। यथा—

१— 'क्रमु पादविक्षेपे सूत्र के व्याख्यान के अन्त में लिखा है—
यज्ञनारायणायण प्रक्रियेयं प्रपञ्चिता ।
तस्या निःशेषतस्सन्तु बोद्धारो भाष्यपारगाः ॥ पृष्ठ ६७ ।
२—इसी प्रकार मव्य बन्धने सूत्र के अन्त में भी लिखा है—
अत्रापि शिष्यबोधाय प्रक्रियेयं प्रपञ्चिता ।
यज्ञनारायणार्येण बुध्यतां भाष्यपारगैः ॥ पृष्ठ १०२ ।

धात्वृत्ति का वेशिष्ट्य

सायण की घातुवृत्ति से प्राचीन मैत्रेयरक्षित और क्षीरस्वामी की दो धातुवृत्तियां सम्प्रति उपलब्ध हैं। ये दोनों संक्षिप्त हैं। इनमें भी मैत्रेय का धातुप्रदीप संक्षिप्ततर है। इन दोनों धातुवृत्तियों के साहाय्य से विद्वान् पुरुष भी धातुरूपी गहनवन का अवगाहन करने में असमर्थ रहते हैं, पुनः साधारण जनों का तो क्या कहना। इन वृत्तियों में प्रत्येक धातु के णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त आदि प्रक्रियायों के रूप प्रदिशत ही नहीं किए। माधवीया धातुवृत्ति में प्रायः सभी धातुओं के णिजन्त आदि प्रक्रियाओं के रूप संक्षेप से प्रदिशत किए हैं। इतना ही नहीं, जिन रूपों के विषय में विद्वानों में मतभेद है, उनके विषय में प्राचीन आचायों के विविध मतों को उद्धृत करके निणयात्मक रूप में अपना मत लिखा है। यद्यपि अनेक स्थानों पर अतिसूक्ष्म विचार की चर्चा होने से पर यह ग्रन्थ कुछ कठिन भी हो गया है, तथापि

बुद्धिमान् ग्रध्यापकों के लिए यह परम सहायक है। सिद्धान्तकी मुदी के प्रचलन से पूर्व पाणिनीय वैयाकरणों में धातुपाठ के पटनपाठन की क्या शैली थी, इसका वास्नविक दर्शन इसी ग्रन्थ में होता है। जो लोग पाणिनीय कम का उल्लङ्घन (जो कि की मुदी ग्रादि ग्रन्थों में किया गया है) न करके ग्रापंक्रम से ही पाणिनीय तन्त्र का ग्रध्ययन-ग्रध्यापन करना चाहते हैं, उनके लिए यह 'धातुव् सिं ग्रन्थ का शिका-वृत्ति के समान ही परम सहायक है।

# प्रक्रियाग्रन्थ अन्तर्गत धातुच्याख्यान

वित्रम की १२ वीं शती से पाणिनीय व्याकरण के पठन-पाठन
रें पाणिनीय शब्दानुशासन के सूत्र-कम का परित्याग करके प्रक्रियात्रम से व्याकरण-अध्ययन की प्रवृत्ति आरम्भ हुई। प्रक्रियाग्रन्थकारों
ने धातुपाठ का भी उसी के भीतर अन्तर्भाव कर लिया। इसलिए उन
ग्रन्थों में धातुपाठ की व्याख्या होने पर भी वे सीधे धातुब्याख्यान के
ग्रन्थ नहीं कहे जा सकते।

इतना ही नहीं, इन प्रक्रियाग्रन्थकारों ने जिस प्रकार शब्दानुशासन के सूत्र-क्रम का भक्त किया, उसी प्रकार धातुपाठ की परम्परा से चली धा रही पटन-पाठन की प्रक्रिया का भी परित्याग कर दिया। प्राचीन पठन-पाठन-परिगाटी के अनुसार प्रत्येक धातु की दसों प्रक्रियाग्रों के दसों लकारों के सभी रूपों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता था। परन्तु प्रक्रियाग्रन्थकारों ने केवल सामान्य कर्तृ प्रक्रियमात्र के कितपय रूपों का ही निदर्शन धातुव्याख्यान में किया है। शेष भाव, कर्म, णिजन्त, सन्नन्त आदि सभी प्रक्रियाग्रों का निदर्शन अन्त में कितपय धातुग्रों द्वारा ही कराया है। इस प्रक्रिया में अध्ययन करनेवाले छात्रों को सब धातुग्रों की सभी प्रक्रियाग्रों के रूप गतार्थ नहीं होते। लेट् सकार का तो छन्दोमान्नगोचर: कह कर निदर्शन करना ही व्यथं समभा।

स्वामी दयानन्द सरस्वती की महत्ता - दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाणिनीय कम के पुनरद्वार का जो महान् प्रयत्न किया, उसका उल्लेख हम इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग. पृष्ठ ५२३, ५२४ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सम्पूर्ण भारतवर्ष मे प्रवृत्त प्रक्रियाग्रन्थानुसारी पाणिनीय द्याकरण के पटन-पाटन के विरद्ध दच्चनिर्घोष करके पुनः पाणिनोय कम को प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार स्वामी दयानन्द सर-स्वती ने पाणिनीय घातुपाठ की प्राचीन पठन-पाठन-शैली के परित्याग से होनेवाली महती हानि को जानकर पुनः घातुपाठ की प्राचीन पठन-पाठन-शैली अर्थात् प्रत्येक घातु की सभी प्रक्रियाओं के सभी लकारों के रूपसिद्धिशैली को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ में पठन-पाठन-विधि पर लिखते हुए घातुपाठ के प्रसंग में लिखा है—

इसी प्रकार म्रष्टाध्यायी पढ़ाके धातुपाठ म्रथंसहित म्रौर दश सकारों तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उत्सर्ग .... । तृतीय समुल्लास'।

इसी प्रकार संस्कारविधि में भी लिखा है-

प्रिक्रिया भी सधवानी। पुनः । वेदारम्भ संस्कार ।

जिन प्रक्रियाग्रन्थों में धातुपाठ का प्रसंगतः व्याख्यान हुआ है, उनके तथा उनके लेखकों के नाम इस प्रकार हैं—

| १४-रूपावतार धर्मकी       | तिं ११४० वै० के लगभग      |
|--------------------------|---------------------------|
| १५-प्रक्रियारत्न         | १३०० वै० से पूर्व         |
| १६-रूपमाला विमल          | सरस्वती १४०० वै० से पूर्व |
| १७-प्रक्रियाकौमुदी रामचन | १४४० वै० लगभग             |
| १८-सिद्धान्तकौमुदी महोजि | दीचित १५७०-१६५० वै०       |
| १६-प्रक्रियासईस्व नाराय  | णभट्ट १६१७-१७३३ वै०       |

इनमें से घारम्भ के चार ग्रन्थों में धातुपाठ की सम्पूर्ण धातुश्रों का ध्याख्यान नहीं किया है। उत्तरवर्ती दो ग्रन्थों में यद्यपि सभी धातुश्रों के रूप प्रदिशत किए हैं, तथापि उनमें केवल शुद्ध कर्नु प्रक्रिया के ही रूप लिखे हैं। भाव, कमं, णिजन्त ग्रादि प्रक्रिया के प्रदर्शन के लिए ग्रन्त में कुछ धातुओं के रूप दर्शाए हैं। इन ग्रन्थों में कुछ भी वेशिष्टच नहीं है।

उपर्युं क्त ग्रन्थों पर बहुत से व्याख्या-ग्रन्थ भी लिखे गए। सिद्धान्त-कौ मुदी के पठन-पाठन में अधिक प्रचलित होने से इस पर अनेक व्याख्या-ग्रन्थ लिखे गए।

१. पृष्ठ ६८, रालाकट्र संस्क०। २. पृष्ठ १४२, रालाकट्र संस्क० ३।

इन ग्रन्थों, इनके लेखकों तथा इन पर टीका-टिप्पणी लिखने-वाले वैयाकरणों के विषय में हम इसी ग्रन्थ के 'पाणिनीय व्याकरण' के प्रक्रिया-ग्रन्थकार' नामक १६ वें ग्रध्याय (प्रथम भाग पृष्ठ ५१४-५४४ तृ० सं०)में विस्तार से लिख चुके हैं। उसका पुनः यहां लिखना पिष्टपेषणमात्र होगा। ग्रतः संकेतमात्र करके हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं।

इस प्रकार इस अध्याय में पाणिनीय धातुपाठ और उसके व्या-स्याताओं के विषय में लिखकर अगले अध्याय में पाणिनि से अविचीन धातुपाठ-प्रवक्ता और उनके व्याख्याताओं के विषय में लिखेंगे ।।

# बाइसवां ऋध्याय

# धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता (३)

(पाणिनि से उत्तरवर्ती)

धाचार्यं पाणिनि से सहस्रों वर्षं पूर्व व्याकरण-शास्त्र-प्रवचन की जिस घारा का आरम्भ इन्द्र से हुआ, और पाणिनिपयंन्त अविच्छिन्न रूप से पहुंची, वह धारा पाणिनि के अनन्तर जी अजस्र रूप से वहती रही। हां, इस बारा ने उत्तरवर्ती काल में एक विशिष्ट दिशा की म्रोर मुख मोड़ा। वह विशिष्ट दिशा है-केवल लौकिक संस्कृत के शब्दों का अन्वाख्यान ।' इस कारण पाणिनि से उत्तरवर्ती व्याकरण वैदिक ग्रन्थों के परिशीलन में किञ्चित भी सहायक नहीं होते। कुछ आगे चलकर इस धारा ने दूसरा मोड़ लिया। वह मोड़ है-साम्प्रदायिकता का । जॅनेन्द्र, जॅन शाकटायन, हैम ग्रादि व्याकरण एकमात्र साम्प्रदायिक हैं। इन्हों के अनुकरण पर उत्तरकाल में हरि लीलामृत आदि कतिपय ऐसे भी व्याकरण लिखे गए, जो अय से इति पर्यन्त साम्प्रदायिकता के रंग में रंगे हुए हैं। साम्प्रदायिकता के इस युग का न्यूनाधिक प्रभाव पाणिनीय व्याकरण के व्याख्याता जयादित्य-वामन, भट्टोजिदीक्षित ग्रादि पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। इन लोगों ने अनेक स्थानों पर प्राचीन परम्परागत उदाहरणों का परित्याग करके स्वसम्प्रदायविशेष से सम्बद्ध उदाहरण अपनी-अपनी व्याख्याओं में दिए हैं। हां, इतना अवश्य है कि जयादित्य और वामन में यह साम्प्रदायिक प्रवृत्ति बहुत स्वल्पमात्रा में है। इस कारण इन्होंने चार स्थानों को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र प्राचीन परम्परागत उदाहरणों की ही रक्षा की है।

१. इसमें चान्द्र और सरस्वतीकण्ठाभरण धपवादरूप हैं। चान्द्र व्याकरण में स्वरवैदिक प्रकरण का समावेश था, परन्तु उत्तरकाल में अध्येताओं के प्रमादवश यह प्रकरण नष्ट हो गया। द्र०—इसी ग्रन्थ का भाग १, पृष्ट ५७२-५७५(तृ० सं०)। २. यही ग्रन्थ, भाग १, पृष्ट ४६७, टि० ४(तृ० सं०)।

अर्वाचीन व्याकरण-प्रवक्ताओं में से प्रधानभूत निम्न अठारह वैयाकरणो का वर्णन हमने इस ग्रन्थ के पन्द्रहवें अध्याय में किया है —

१० - भद्रेश्वर सूरि १-कातन्त्रकार ११-वधमान २-चन्द्रगोमी १२ - हेमचन्द्र ३ क्षपणक १३ - मलयगिरि ४-देवनन्दी १४-- कमदोश्वर ५ वानन १५ -सारस्वतकार ६-भट्ट अकलङ्क १६--वोपदेव ७-पाल्यकीति १७-पद्मनाभ द-शिव स्वामी १८--बुद्धिसागर ६-भोजदेव

अब हम अर्वाचीन वैयाकरणों में से जिनके धातुपाठ सम्प्रति उपलब्ध अथवा परिज्ञात हैं, उनके विषय में क्रमशः लिखते हैं—

# ७. कातन्त्रधातु-प्रवक्ता (१५०० वि० पू०)

कातन्त्र व्याकरण लोक में कलाप, कलापक, कौमार ग्रादि भनेक नामों से प्रसिद्ध है। कातन्त्र व्याकरण के काल ग्रादि क विषय में हम इस प्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५४६-५६० (तृ० सं०) पर विस्तार से लिख चुके है।

#### कातन्त्र धानुपाठ

कातन्त्र व्याकरण को अपना एक स्वतन्त्र धानुपाठ है। इस पर दुगं, मंत्रंय प्रभृति अनेक वैयाकरणों ने वृत्तियां लिखी हैं।

कातन्त्र धातुपाठ काशकृत्स्न धातुपाठ का संक्षेप — कातन्त्र धातुपाठ काशकृत्स्न धातुपाठ का संक्षेप है, यह हम काशकृत्स्न धातु-पाठ के प्रकरण में (भाग २, पृष्ठ ३३-३४) लिख चुके हैं।

कातन्त्र धातुपाठ के हस्तलेख—कातन्त्र धातुपाठ के हस्तलेख श्रित विरल उपलब्ध होते हैं। हमने बड़ प्रयत्न से इस घातुपाठ के दो हस्तलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त की हैं। इन प्रतिलिपियों के प्राप्त होने पर ही हम इस निर्णय पर पहुंचे कि बातन्त्र धातुपाठ काशकृत्सन धातुपाठ का संक्षेप है। इससे पूर्व हम शवंवमं-प्रोक्त धातुपाठ को ही कातन्त्र धातुपाठ समक्ते थे। कातन्त्र धातुपाठ का संक्षेप शर्ववर्म-धातुपाठ— क्षीरतरिङ्गणी के आहा सम्पादक जर्मन विद्वान् लिबिश ने क्षीरतरिङ्गणी के अन्त में शर्ववर्मप्रोक्त धातुपाठ का तिब्बती अनुवाद प्रकाशित किया है। यदि यह तिब्बती अनुवाद शर्ववर्मप्रोक्त धातुपाठ का कक्षरशः अनुवाद है, तब मानना होगा कि शर्ववर्मा ने कातन्त्र धातुपाठ का कोई संक्षेप किया था, और उसी का यह तिब्बती अनुवाद है। यदि यह तिब्बती अनुवाद ही शर्ववर्मप्रोक्त धातुपाठ का सिक्षप्त अनुवाद हो, तब हो सकता है कि यह तिब्बती अनुवाद कातन्त्र धातुपाठ का ही सिक्षप्त अनुवाद हो। इस अवस्था में इस धातुपाठ के साथ शर्ववर्मा का नाम उसका वृत्तिकार होने से सम्बन्ध हो गया होगा। हमारे विचार में यह विषय अभी विशेष अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है।

पं० रामश्रवध पाण्डेय (काशी) ने २०-१२-६१ के पत्र में सूचना दी है कि कातन्त्र धातुपाठ के दो प्रकार पाठ मिलते हैं।

# वृत्तिकार

कातन्त्र धातुपाठ के निम्न वृत्तिकारों का हमें परिज्ञान है—-१— शर्ववर्मा (सं० ४००-५०० वि० पूर्व)

शर्ववर्मा ने कातन्त्र व्याकरण पर एक वृत्ति लिखी थी, यह हुम इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४६० (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। शर्ववर्मा ने कातन्त्र धातुपाठ पर भी कोई वृत्ति लिखी थी, इसका उपोद्धलक निम्न प्रमाण है—

दुर्गादास कविकल्पद्रुम की घातुदीपिका नाम्नी व्याख्या में लिखता है—

विशेषः पाणिनेरिष्टः सामान्यं शर्ववर्मणः ।पृष्ठ ८ ।

श्रर्थात् - [ चुरादि धातुश्रों से कर्त्रभिप्राय कियाफल श्रथं द्योतित होने पर आत्मनेपद होता है, और अकत्रभिप्राय कियाफल द्योतित होने पर परस्मेपद, ऐसा ] विशेष नियम पाणिनि को इष्ट है। सामान्य अर्थात् स्वगामी और परगामी दोनों अर्थों में दोनों पद होते हैं, यह शर्ववर्मा को इष्ट है।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शर्ववर्मा ने धातुपाठ पर कोई वृत्तिग्रन्थ लिखा था, और उसी के चुरादिप्रकरण में उक्त सामान्यता का प्रतिपादन किया था। शर्ववर्मा के काल भ्रादि के विषय में हम पूर्व (प्रथम भाग, पृष्ठ ५५८ तृ० सं०) लिख चुके हैं। कीथ का कहना है कि शर्ववर्मा का धातुपाठ केवल तिब्बती अनुवाद में ही उपलब्ध है।

### २--दुर्गसिह(सं ७ ७०० वि०)

ग्राचायं दुर्गसिंह ने कातन्त्र घातुपाठ पर एक वृत्ति लिखी थी। इसके उद्धरण व्याकरण वाङ्मय में बहुधा उद्धत हैं। यह वृत्ति इतनी महत्त्वपूणं है कि इस वृत्ति के साहचयं से कातन्त्र धातुपाठ भो दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्षीरस्वामी ने मूल कातन्त्र धातुपाठ के उद्धरण भी दुर्गः प्रथवा दौर्गाः के नाम से उद्धत किए हैं।

दुगंवृत्ति के कई हस्तलेख विभिन्न पुस्तकालयों में विद्यमान हैं, परन्तु वे सभी प्रायः अपूणं हैं। इस वृत्ति का प्रकाशन अत्या-वश्यक है।

दुर्गसिंह के काल आदि के विषय में हम प्रथम भाग पृष्ठ ५६१-५६२ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

### ३—ग्र त्रेय (सं० १४१४ से पूर्व )

सायण ने अपनी धातुवृत्ति में आत्रेय के मत बहुधा उद्धत किए हैं। आत्रेय ने धातुपाठ पर कोई वृत्ति ग्रन्थ लिखा था, इसका साक्षात् निर्देश सायण के अथवं भाष्य २।२८।५ में मिलता है। सायण लिखता है—

'श्रियम् — यद्यपि वृत्तौ इगुपधज्ञा० इत्यत्र प्रीणातेरेव प्रहणं कृतं तथापि आत्रेयधातुवृत्त्यनुसारेण ग्रस्मादिष को द्रष्टव्यः ।'

इस उद्धरण में आत्रेय कृत घातुवृत्ति का साक्षात् निदेश है।

आत्रेय की यह धातुवृत्ति कातन्त्र धातुपाठ पर थी, इंसका निर्देश भी सायण ने धातुवृत्ति में किया है। वह लिखता है -

'स्रात्रेयस्तु कातन्त्रे मूर्धन्यान्तोऽयम्(मुष) । तथा च 'राघवस्या-मुषः कान्तम्' इति भट्टिकाव्ये प्रयोगश्चेति पाठान्तरमध्याह ।' पृष्ठ ३०८ ।

इसमें स्पष्ट है कि आत्रेय की धातुवृत्ति का सम्बन्ध कातन्त्र ह्याकरण के साथ था।

१. हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ४११।

आत्रेय का काल-आत्रेय का काल अज्ञात है। सायण ने इसका साक्षात् निदंश किया है, इसलिए यह सायण (१४०० वि०) से पूर्वदर्ती है, इतना स्पष्ट है। यह इसकी उत्तर सीमा है।

सायण ने धातुवृत्ति पृष्ठ ३५ पर मात्रेय का एक पाठ इस प्रकार उद्धत किया है—

'ग्रत्रात्रेयः—'कथं कियतीति पुरुषकारः' इत्युपादाय व्यत्ययो इहुलमिति कर्मण्यपि परस्मैपदसिद्धेः इत्युक्तमित्याहुः।'

इस उद्धरण में यदि पुरुषकार पद लीलाशुकमुनिविरचित सरस्वतीक प्ठाभरण-व्याख्यान पुरुषकार का निदशंक है, तब आत्रय लीलाशुकमुनि से उत्तरभावी सिद्ध होता है। सायण ने आत्रेय का एक पाठ इस प्रकार उद्धत किया है—

'अत्र के चिदसंयोगादि तीम इति दीर्घाःतं चतुर्थमपि धातुं पठिति इत्यात्रेयः।' धातुवृत्ति पृष्ठ २८५।

इस उद्धरण की क्षीरतरिङ्गणी के तिम तीम ब्टिम ब्टीम आर्ड़ी-भावे (४।११) सूत्र के साथ तुलना करने से प्रतीत होता है कि यहां आत्रेय के जित् पद से क्षीरस्वामी का निर्देश करता है। क्षीरस्वामी का काल १११५-११६५ वि० के मध्य है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इसलिए आत्रेय का काल वि० सं० ११६५ से १४०० के मध्य है, इतना ही सामान्य रूप से कहा जा सकता है।

#### ४ - रमानाथ (सं० १५६३ वि०)

रमानाथ ने कातन्त्र धातुपाठ पर एक वृत्तिग्रन्य लिखा था, इसकी सूचना कविकल्पद्रुम के व्याख्याता दुर्गादास विद्यावागीश कृत धातुदीपिका से मिलती है। दुर्गादास लिखता है—

'भरणं पोषणं पूरणं वा इति कातन्त्रधातृवृत्ती रमानाथः।'

दुर्गादास ने रमानाथकृत धातुवृत्ति के अनेक उद्धरण अपनी धातुदीपिका में उद्घृत किए हैं।

परिचय - रमानाथकृत धातुवृत्ति हमारे देखने में नहीं आई। इसलिए इसके वंश और देश आदि के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। काल—रमानाथकृत कातन्त्र घातुवृत्ति का एक हस्तलेख इण्डिया आफिस(लन्दन)के पुस्तकालय में विद्यमान है। उसका उल्लेख इण्डिया आफिस पुस्तकालय के हस्तलेख सूची-पत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ७७५ पर है। इस हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ है—

> 'वसुबाणभुवनगणिते शाके धर्मद्रवीतीरे। कातन्त्रधातुवृत्तिं निर्मितवान् रमानाथः॥'

र थीत् —रमानाथ ने १४५६ शक में कातन्त्र व्याकरणसम्बन्धी धातुवृत्ति ग्रन्थ लिखा ।

धातुवृत्ति के नाम—रमानाथकृत कातन्त्र धातुवृत्ति का नाम मनोरमा है। इसका एक हस्तलेख जम्मू के हस्तलेख पंग्रह में भी विद्य-मान है। इसका निर्देश हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र पृष्ठ ४० पर उप-लब्ध होता है।

नाथीय घातुवृत्ति—वन्द्यघटीय सर्वानन्द ने अमरटीकासवैस्व में किसी नाथीय घातुवृत्ति का निम्न पाठ उद्धृत किया है—

'नाथीयधातुवृत्ताविष कोषवन्मूर्धन्यषत्वं तालब्यशत्वं चोक्तम् ।' २।६।१००; भाग २, पृष्ठ ३६०।

सर्वानन्द का काल वि० सं० १२१५ है। ग्रतः ग्रमरटीकासर्वस्व में उद्धृत नाथीय धातुवृत्ति रमानाथकृत नहीं हो सकती। यह नाथीय धातुवृत्ति किस की है, तथा किस व्याकरण से सम्बद्ध है, यह ग्रनु-सन्धातव्य है।

# =. चन्द्रगोमी (सं० १००० वि० पू०)

ह चार्य चन्द्रगोमी-प्रोक्त शब्दानुशासन के विषय में इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५६१-५७७ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं। ग्राचार्य चन्द्र के देश काल ग्रादि के विषय में भी वहां विस्तार से मीमांसा कर चुके हैं।

### चान्द्र-धातुपाठ

धाचार्यं चन्द्रगोमो ने स्वीय तन्त्र के लिये उपयोगी घातुपाठ का भी प्रवचन किया था। यह घातुपाठ सम्प्रति उपलब्ध है। ब्रुनो लिबिश ने चान्द्रव्याकरण के साथ इसे प्रकाशित किया है। काशकृत्सन धातुपाठ का प्रभाव—चान्द्र धातुपाठ पर काश-कृत्सन धातुपाठ की प्रवचन-शंली का पर्याप्त प्रभाव है। इसका निद-शंन हम काशकृत्सन धातुपाठ के प्रकरण (भाग २, पृष्ठ ३३-३४) में करा चुके हैं।

पाठभंश—चान्द्र-धातुपाठ का जो पाठ लिबिश ने सम्मादित करके प्रकाशित किया है, उसमें बहुत्र पाठभ्रश उपलब्ध होता है। यथा —

१—धातुसूत्र १।३६६ (पृष्ठ १३, कालम १) का मुद्रित पाठ है—केंबृ पेवृ मेवृ रेवृ गतौ। यह पाठ चिन्त्य है, क्योंकि प्रकरण पान्त धातुओं का है। धातुसूत्र ३६५—४०१ तक पान्त धातुएं पढ़ी हैं, उसके पश्चात् बान्त धातुओं का पाठ खारम्भ होता है।

२ - धातुसूत्र १।४१५ का मुद्रित पाठ है - श्रम्भु प्रमादे। धातुवृत्ति में इसके विषय में स्पष्ट निद्श है - दन्त्यादिरिति चन्द्रः (पृष्ठ ८६) । तदनुसार यहां शुद्ध पाठ स्रम्भु प्रमादे होना चाहिए।

३— धातुसूत्र १।१०४ के कटी इ गती पाठ में इ धातु हस्य इकरान्त है, परन्तु धातुप्रदीप पृष्ठ २६ में मंत्रेय ने दीर्घमिच्छन्ति चान्द्राः का निदंश करके चान्द्र पाठ ई दर्शाया है।

४—क्षीरतरिङ्गणी में क्षीरस्वामी ने पाणिनीय घातुपाठ १।४६५ का पाठ स्यमु स्वन स्तन ध्वन शब्दे लिखकर घ्टन इति चन्द्रः (पृष्ठ ११५) लिखा है। चान्द्र घातुपाठ १।५५६ सूत्र का पाठ—स्यन स्वमु ध्वन शब्दे छपा है, इसमें घ्टन घातु का निदेश नहीं है।

५-धातुसूत्र १।३५६ का पाठ छपा है-मच मुचि कल्कने। क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी में मुचेति चन्द्रः का निर्देश करके मोचते उदाहरण दिया है।

ये चान्द्र धातुपाठ के थोड़े से अपभ्रंश दर्शा हैं। चान्द्र धातु-पाठ के भावी सम्पादक को इन पाठभेदों का पूरा-पूरा ज्ञान होना

१. मैंत्रेय के घातुप्रदीप पृष्ठ ३३ पर भी पान्त प्रकरण में पेबृ पेबृ केवने, रेबृ वृष्ले गती दो घातुभूत्रों में बान्त घातुएं पढ़ी हैं। प्रतीत होता है मैंत्रेय ने यह पाठ चोन्द्र के अनुसार स्वीकार किया है। यदि यह अनुसान टीक हो, तो मानना पड़ेगा कि चान्द्र घातुपाठ में पाटश्चंश चिरकाल से दिद्यमान है।

चाहिए। इतना ही नहीं, पाणिनीय तथा ग्रन्य धातुपाठ के व्याख्या-कारों द्वारा उद्धृत पाठों से इसके सम्पादन में ग्रवश्य साहाय्य लेना चाहिए।

# वृत्तिकार

श्राचार्य चन्द्र के धातुपाठ पर अनेक वैयाकरणों ने वृत्तियां लिखीं, उनमें से कतिपय पिश्जात वृत्तिकार ये हैं—

#### १ - म्राचायं चन्द्र (सं० १००० वि०)

श्राचार्य चन्द्र ने जैसे अपने शब्दानुशासन पर स्वीपज्ञ वृत्ति लिखी थी, उसी प्रकार उसने अपने घातुपाठ पर भी कोई स्वापज्ञ वृत्ति अवश्य लिखी थी। इस वृत्ति के निदशंक कतिपय प्रमाण इस प्रकार हैं—

१. धातुवृत्ति में सायण लिखता है-

'चन्द्रस्तु गुणाभावं न सहते । यदाह—म्राणीतीत्युदाहृत्य क्षिणे-र्घातीलंघोरुपान्त्यस्य गुणो नेष्यत इति ।'' पृष्ठ ३५७ ।

चन्द्र का उक्त उद्धृत पाठ उसकी धातुवृत्ति में ही हो सकता है।

२. क्षीरस्वामी ने क्षीरतरङ्गिणी में लिखा है — चन्द्रस्त्वत्राप्युभयपदित्वमाम्नासीत् णिज्विकत्पं च।' १०।१।

श्राचार्यं चन्द्र का उक्त मत उसके धातु-व्याख्यान में ही हो सकता है, श्रन्यत्र नहीं।

३. क्षीरस्वामी पुनः लिखता है—

'चन्द्रः प्रातिपदिकाद् घात्वर्थे (१०।२९४) इत्यनेनैव साधयति ।' १०।१८१॥

यह बात चन्दाचार्य ने घातुपाठ की वृत्ति में ही लिखी होगी। धन्यत्र इसका प्रसङ्ग नहीं हो सकता।

१. प० व्या शस्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४७६, (तृ० सं०)

२. तुलना करो—तथैव चान्डेण, पूर्णचन्द्रेण ऋणु गतौ तृणु श्रदने घृण् दीव्नी इत्यत्र श्रणीति तणीति घर्णोनीत्युदाहृत्योक्तम्—धातोलंघोध्पान्त्यस्यादेङ् नेष्यत इत्यन्यः तस्याभित्रायो मृग्य इति । पुष्पकार पृष्ठ २१ । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि आचार्य चन्द्र ने स्वधातु गठ पर कोई वृत्ति लिखी थी। विभिन्न घातुवृत्तिकारों ने उसी से चन्द्राचार्य के मत उद्धृत किए हैं।

### २-पूर्णचन्द (वि० सं० १११४ से पूर्व)

पूर्णचन्द्र नामक वैयाकरण ने चान्द्र धातुपाठ पर कोई व्या-ख्यान लिखा था। उसके अनेक उद्धरण प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। दैव-व्याख्याता लीलाशुक मुनि लिखता है—

'तथैव चन्द्रेण पूर्णचन्द्रेण ऋणु गती .....।' पुरुषकार पृष्ठ २१।
 पूर्णचन्द्रीय धातुवृत्ति का नाम—पूर्णचन्द्रविरचित चान्द्र धातुपाठ की वृत्ति का नाम 'धातुपारायण' था। टीकासवंस्वकार वन्द्यघटीय
सर्वानन्द लिखता है—

'ऋभुक्षो वज्र इति घातुपारायणे पूर्णचन्द्रः ।' ग्रमरटीका १।१।४४ (भाग १, पृष्ठ ३४) ॥

पूर्णचन्द्र का काल—पूर्णचन्द्र का धातुपारायण हमारे देखने में नहीं ग्राया। ग्रतः इसके काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहने में ग्रसमर्थ हैं। हां, क्षीरस्वामी ने पूर्णचन्द्रविरचित 'धातु-पारायण' का पारायण नाम से कई स्थानों में उल्लेख किया है। दो स्थानों पर उसके साथ चन्द्र तथा चान्द्र विशेषण भी निर्दिष्ट है। यथा—

- १. यम चम इति चन्द्रः पारायणे । क्षीरतरिङ्गणी १०।७५, पृष्ठ २८६ । इसका पाठान्तर है—चन्द्रः पारायणव्याख्यानात् ।
- २. वन श्रद्धोपहिंसनयोरिति चान्द्रं पारायणम् । क्षीरतरिङ्गणी १०।२२६, पृष्ठ ३०६ ॥

इन उद्धरणों से इतना स्पष्ट है कि पूर्णचन्द्र क्षीरस्वामी से प्राचीन है। क्षोरस्वामी का काल वि० सं० १११५-११६५ के मध्य है।

### ३—कश्यपभिक्षु (सं० १२५७ वि०)

कश्यपिक्ष्म ने वि० सं० १२५७ के लगभग चान्द्र सूत्रों पर एक वृत्ति लिखी थी। यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५७७ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। माधवीया धातुवृत्ति में कश्या तथा काश्यप (कश्यप-मतानुयायी) के मत अनेक स्थानों पर उद्घृत हैं। उनसे विदित होता है कि किसी कच्यप ने किसी घातुगाठ पर भी कोई ज्याख्यानग्रन्थ लिखा था। हमारा विचार है कि घातुवृत्ति में स्मृत कच्यप यही कञ्यपभिक्षु है, और उसके मत सायण ने उसकी चान्द्र घातुवृत्ति से ही उद्धृत किए हैं।

# ह. चपणक (वि० सं० प्रथमशती)

क्षपणकप्रोक्त क्षपणक व्याकरण का उल्लेख हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४७७-४७५ (तृ॰ सं॰) पर कर चुके हैं। क्षपणक ने अपने व्याकरण पर वृत्ति और महान्यास नामक ग्रन्थ लिखे थे। उज्ज्वलदत्त ने क्षपणक की उणादिवृत्तिका उल्लेख किया हैं। इन सब पर विचार करने से प्रतीत होता है कि क्षपणक ने अपने घातुपाठ पर भी कोई व्याख्यानग्रन्थ ग्रवश्य लिखा होगा।

क्षपणक के काल आदि के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ५७८ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

# १०. देवनन्दी (वि० संत ४००-४४० पूर्व)

जैन झाचार्य देवनन्दी के जैनेन्द्र ब्याकरण के विषय में इस ग्रंथ के भाग १, पृष्ठ ५७६-५६१ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

श्राचार्य देवनन्दी का काल—श्राचार्य देवनन्दी का काल वि॰ सं॰ ५००-५५० के मध्य है, ऐसा हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ४४८-४५५ (तृ॰ सं०) में विस्तार से निर्णीत चुके हैं।

# जैनेन्द्र धातपाठ और उसके दो पाठ

धाचार्यं पूज्यपाद के जैनेन्द्र व्याकरण के धातुपाठ का मूलपाठ इस समय उपलब्ध नहीं है। ग्राचार्य गुणनन्दी(वि॰ सं॰ ६१०-६६०) ते जैनेन्द्र व्याकरण का एक विशिष्ट प्रवचन किया। उसका नाम है— शब्दार्णव। इसे वर्तमान वैयाकरण दाक्षिणात्य संस्करण के नाम से स्मरण करते हैं। शब्दार्णव का जो संस्करण काशी से प्रकाशित हुआ है, उसके ग्रन्त में जैनेन्द्र धातुपाठ छपा है। इसके ग्रन्त में जो

१. क्षपणकवृत्ती प्रत्र 'इति' शब्द ग्रास्थें व्याख्यात:। पृष्ठ ६०।

क्लोक छपा है, उससे व्वनित होता है कि उक्त पाठ ग्राचार्य गुणनन्दी हारा संशोधित है।

शब्दाणंव के अन्त में छपा धातुपाठ आचार गुणनन्दी द्वारा संस्कृत है। इसमें यह भी प्रमाण है कि जंन्द्र १।२।७३ को महावृत्ति में मित्सज्ञाप्रतिषेधक 'यमोऽपरिवेषणे' धातुमूत्र उद्धृत है। देवनन्दी द्वारा संस्कृत धातुपाठ में न तो कोई मित्सज्ञाविधायक सूत्र मिलता है, और न प्रतिषेधक। प्राचीन धातुप्रन्थों में नन्दी के नाम से जो धातुनिदंश उपलब्ध होते हैं, वे उसी रूप में इस धातुपाठ में सवंथा नहीं मिलते। इससे भी यही प्रतीत होता है कि वतंमान जंनेन्द्र धातुपाठ गुणनन्दी द्वारा परिष्कृत है।

जंतेन्द्र के मूल घातुपाठ के उपलब्ध न होने के कारण भारतीय जानपीठ से प्रकाशित जंतेन्द्रमहावृत्ति के अन्त में मेरे निदंश से गुण-नन्दी द्वारा संशोधित पाठ ही छपा है।

### वृत्तिकार

जंनेन्द्र ध तुपाठ पर अनेक वैयाकरणों ने वृत्तिग्रन्थ लिखे होंगे, परन्तु सम्प्रति उनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है।

### १-प्राचायं देवनन्दी

ध्राचायं देवनन्दी ने अपने धातुपाठ पर कोई ज्याख्यान लिखा, इस विषय में कोई साक्षात् वचन उपलब्ध नहीं होता। परन्तु हैमलिङ्गानुशासन स्वोपज्ञविवरण में नान्दिधातुपारायण (पृष्ठ १३२, पं० २०) तथा नन्दिपारायण (पृष्ठ १३३, पं० २३) के पाठ उद्घृत हैं। इनसे इतना स्पष्ट है कि आचायं देवनन्दी ने धातुपाठ पर कोई वृत्तिग्रन्थ लिखा था, और उसका धातुपारायण था। आचायं देवनन्दी ने पाणिनीय व्याकरण पर भी शब्दावतारन्यास नामक एक ग्रन्थ लिखा था। धातुपारायण नाम का एक धातुव्याख्यान ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ पर भी था। सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व में लिखा है —

१. देवनन्दी द्वारा संस्कृत शब्दार्णंब व्याकरण के विषय में देखिए — पंज व्या॰ शान्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८६-५६० (तृ० स०)।

२. जैनेन्द्र महावृत्ति ज्ञानपीट संस्करण के आरम्भ में, पृष्ठ ४७ । ३. द्र० सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४४७ (तृ० सं०)

'वावदूक:-वदेयंङन्ताद् यजजपदशां यङः इति बहुवचनिर्दे शादन्यतोऽपि ऊक इति धातुपारायणम् ।' भाग ४, पृष्ठ १८ १

यहां उद्धृत यजजपदशां यङः सूत्र पाणिनीय व्याकरण (३।२।१६६) का है। इसलिए उक्त घातुपारायण भी पाणिनोय घातुपाठ पर था, यह स्पष्ट है।

माघवीया धातुवृत्ति में वन षण संभक्ती (पृष्ठ ६४) धातुसूत्र पर धातुपारायण का एक पाठ उद्धत है। उससे भी यही विदित होता है कि धातुपारायण नाम का कोई ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ पर भी था।

ऐसी अवस्था में हम निश्चपपूर्वक नहीं कह सकते कि आचार्य देवनन्दी का धातुपारायण पाणिनीय धातुपाठ पर था, अथवा जैनेन्द्र धातुपाठ पर।

# २-श्रुतपाल (वि॰ ६ शती अथवा कुछ पूर्व)

श्रुतपाल के धातुविषयक अनेक मत धातुव्याख्यानग्रन्थों में उद्घृत हैं। श्रुतपाल ने जनेन्द्र धातुपाठ पर कोई व्याख्यान-ग्रन्थ लिखा था, यह हम इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४६४ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

काल - श्रुतपाल का निश्चित का कान श्रज्ञात है। इसके जो उद्धरण व्याकरणग्रन्थों में उद्वृत हैं, उनसे निम्न परिणाम निकाला जा सकता है—

कातन्त्र व्याकरण की भगवद् दुर्गसिंह की कृद्वृत्ति के व्याख्याता अपर दुर्गसिंह ने कृतसूत्र ४१ तथा ६८ की वृत्ति टीका में श्रुतपाल का उल्लंख किया है। इस कातन्त्रवृत्ति-टीकाकार दुर्गसिंह का काल विक्रम की नवम शती है। इसलिए श्रुतपाल का काल विक्रम की नवम शती अथवा उससे कुछ पूर्व है इतना ही साधारणतया कहा जा सकता है।

१. द्र॰ — सं॰ व्या॰ शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४६४ (त॰ सं॰) । २. द्र॰ — सं॰ व्या॰ शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४६४ (तृ॰ सं॰)।

### ३-म्रायं धुतकीति

आर्यं श्रुतकीर्ति ने जंतेन्द्र व्याकरण पर पञ्चवस्तु नामक एक प्रक्रियाग्रन्थ लिखा है। इस प्रक्रियाग्रन्थ के अन्तगंत जंनेन्द्र घातुपाठ का भी व्याख्यान है। आयं श्रुतकीर्ति का काल विक्रम की १२ वीं शती का प्रथम चरण है।

#### ४-वंशोधर

वंशीधर नामक आधुनिक वंयाकरण ने भी जैनेन्द्र प्रक्रिया ग्रन्थ लिखा है। इसका अभी पूर्वाधं ही प्रकाशित हुआ है। उत्तराधं में घातुपाठ की भी व्याख्या होगी।

## शब्दार्श्यवसंबद्ध जैनेन्द्र धातुपाठ

जैनेन्द्र धातुपाठ के गुणनन्दी-परिष्कृत संस्करण पर किसी वैयाकरण ने कोई वृत्तिग्रन्थ लिखा अथवा नहीं, यह अज्ञात है। हां घट्दाणेव पर किसी अज्ञातनामा ग्रन्थकार ने एक प्रक्रियाग्रन्थ लिखा है । उसके ग्रन्तगंत इस धातुपाठ की ब्याख्या भी है।

## ११. बामन (वि० सं० ४०० अथवा ६०० से पूर्व)

वामनविरचित विश्वान्त-विद्याघर नामक व्याकरण और उसकी स्वोपज्ञ बृहत् व लघ् वृत्तियों का निदेश हम इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ५६५-५६६ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। वहीं पर तार्किक-शिरोमणि मल्लवादी कृत न्यास ग्रन्थ का उल्लेख कर चुके हैं।

वामन ने स्वव्याकरणसंबद्ध घातुपाठ का प्रवचन भी श्रवश्य किया होगा, इसमें कोई सन्देह नहों। परन्तु इस घातुपाठ और इसके किसी व्याख्याता श्रथवा व्याख्या का कोई साक्षात् उद्धरण हमारे देखने में नहीं श्राया। हां, क्षीरस्वामी ने घातुसूत्र १।२१६ की व्याख्या में एक पाठ उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है—

'ग्रत एव विड शब्दे पिट ग्राक्रोशे इति मल्लः पर्यट्टकान्तरे विभ-ङ्गचाह । क्षीरतरङ्गिणी पृष्ठ ४४।'

१. द्र० — सं व व्याव शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १ ६६ (तृ व सं )।

२. इ०-सं व्या शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४६१(तृ० सं०)।

यदि इस उद्धरण में स्मृत 'मल्ल' से आचार्य मल्लवादी का निर्देश हो, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मल्लवादी ने विश्वान्तिवद्याधर व्याकरण से संबद्ध धातुपाठ पर कोई व्याख्यान प्रत्थ लिखा था। आचार्य मल्लवादी ने वामन प्रोक्त विश्वान्तिवद्याधर व्याकरण पर 'न्यास' ग्रन्थ लिखा था, यह हम प्रथम भाग के पृष्ठ ४६६ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

धातुपाठसंबन्धी वाङ्मय में प्रसिद्ध एक मल्ल आस्यातचिन्द्रका का लेखक भट्ट मल्ल भी है। क्षीरतर्राङ्गणी में स्मृत मल्ल भट्ट मल्ल नहीं है। वह तो साक्षात् किसी धातुपाठका व्याख्याता है, यह पर्यट्टकान्तरे विभङ्ग्याह पदों से स्पष्ट है।

इससे अधिक इस व्याकरण के धातुपाठ के सम्बन्य में कुछ नहीं जानते।

१२. वाल्यकीति (शाकटायन) (रं० =७१-२२४ वि०)

आचार्य पाल्यकीति के शाकटायन व्याकयण और उसके काल आदि के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ५६७-६०३ (तृं सं ) तक विस्तार से लिख चुके।

#### शाकटायन धात्पाठ

पाल्यकीर्ति ने स्वीय शब्दानुशासन से संबद्ध धातुपाठ का भी। प्रवचन किया था। यह धातुपाठ काशों से मुद्रित लघुवृत्ति के अन्त में छपा है। शाकटायन धातुपाठ पाणिनि के पश्चिमोत्तर अथवा उदीच्य पाठ से अधिक मिलता है।

## वृत्तिकार

पाल्यकीर्तिप्रोक्त धातुपाठ पर धनेक वैयाकरणों ने व्याख्याएं लिखी होंगी, परन्तु हमें उनमें से नम्न व्याख्याकारों का ही परिज्ञान है।

#### १-पाल्यकीति

पाल्यकीति ने अपने ब्याकरण की स्वोपज्ञा अमोधा वृत्ति लिखी है। इस रुग के प्राय: सभी ग्रन्थकारों ने, विशेषकर सूत्रकारों ने अपने अपने ग्रन्थों पर स्वयं ब्याख्याग्रन्थ लिखे हैं। इससे सम्भावना है कि पाल्यकीर्ति ने भी स्वीय धातुपाठ पर कोई व्याख्याग्रन्थ लिखा हो। सायण ने माधवीया धातुवृत्ति में पाल्यकीर्ति अथवा शाकटायन के जो पाठ उद्धृत किए हैं, उनमें से निम्न दो पाठ विशेष महत्त्व के हैं—

१-सायण तनादिगण की क्षिणु धातु पर लिखता है-

शाकटायनक्षीरस्वामिभ्यामयं धातुर्नं पठचते । ··· शाकटायनः पुनस्तत्र (स्वादौ) छान्दसमेवाह । पृष्ठ ३५६ ।।

अर्थात् शाकटायन ने तनादिगण में क्षिणु वातु नहीं पढ़ी । ..... यह स्वादि में पठित क्षि घातु को छान्दस कहता है।

इससे स्पष्ट है कि शाकटायन ने अपने धातुपाठ पर कोई वृत्ति-ग्रन्थ लिखा था, उसी में उसने स्वादिगणस्थ क्षि धातु को छान्दस कहा होगा।

२ - सायण कण्ड्वादि के व्याख्यान में लिखता है-

तदेतदमोघायां शाकटायनधातुवृत्तौ ग्रथं नदेशर हतेऽ.प गण-पाठे ....। घातुवृत्ति, पृष्ठ ४०४।

३ - व्यक्तं चैतद् धनपालशाकटायनवृत्त्योः । पुरुषकार पृष्ठ २२।

इन उद्धरणों से शाकटायन की स्वोपन्न धातुवृत्ति का सद्भाव विस्पष्ट है। धातुवृत्ति का पाठ कुछ भ्रष्ट है।

शाकटायन विरचित घातुवृति का नाम 'घातु विवरण' था।

#### २-धनपाल

धनपाल ने भी शाकटायन धातुपाठ पर एक व्याख्या लिखी थी ऐसी सम्भावना है।

#### ३--प्रक्रिया ग्रन्थकार

पाल्यकीर्ति के व्याकरण के अनुसार अभयचन्द्राचार्य ने प्रक्रिया-संग्रह, भावसेन त्रैंदिद्य देव ने शाकटायन टीका तथा दयालपालमुनि

१. कण्ड्वादिगण के आरम्भ में 'तेन सायणपुत्रेण व्याख्या काणि विरच्यते' पाठ है। तदनुसार इस अंश का व्याख्याता सायणपुत्र है।

ने रूप सिद्ध नाम के प्रत्रियाग्रन्थ रचे थे। (द्र० प्रथम भाग, पृष्ठ ६०३ तृ० सं०) का भी कुछ ग्रश व्याख्यात हो गया है।

#### १३. शिवस्वामा (२० ६१४-६४०)

शिवस्वामी प्रोक्त शब्दानुशासन तथा उसके काल आदि के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ६०४-६०५(तृ० स०)पर लिख चुके हैं।

## धात्वाठ तथा उमकी दूरित

शिवस्वामी ने धातुपाठ पर सम्भवतः कोई वृत्तिग्रन्थ लिखाः था। क्षीरनरिङ्गणी तथा माधवीया धातुवृत्त में शिवस्वामी के धातुपाठिवषयक अनेक मत उद्घृत हैं। ये उद्धरण सम्भवतः उसके धातुभ्याख्यान से ही उद्घृत किए होंगे।

हम नीचे शिवस्वामी के नाम से उद्भृत कतिपय ऐसे पाठ लिखते हैं, जिन से शिवस्वामी का धातुपाठप्रववतृत्व तथा उसका प्याख्यातृत्व स्पष्ट हो जाता है। यथा —

१—धूत्र् इतीहामुं शिवरवामी दीर्घमाह । क्षीरतरङ्गिणी ५।१०॥

२—शिवस्वामिकादयपौ तु [्त्र् घातुं] दीर्घान्तमाहतुः। घातुवृत्ति, पृष्ठ ३१६॥

३--चान्तोऽयं [सदच] इति क्षिवः। क्षीरतिङ्गणी १।१२२।। ४--क्षिवस्वामी वकरोपधं [धृवु] पपाठ।

घार्वृत्ति, पृष्ठ ३५७॥

इससे ग्रधिक शिदस्वामी के घातुपाठ ग्रौर उसकी घातुवृत्ति के विषय में कुछ नहीं जानते।

## १४. भोजदेव (सं० १०७४-११० वि०

धारार्ध श म्हाराज भोजदेव के सरस्वतीकण्टाभरण नामक व्याकरण और उसके काल आदि के दिषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ६०५-६१३ (तृ० सं०) तक दिस्तार से लिख चुके।

## भोजीय धारुपाठ

महाराज भोजदेव ने अपने शब्दानुशासन में धातुपाठ को छोड़-

कर ग्रन्य सभी श्रङ्कों का यथास्यान मन्निवेश कर दिया, केवल घातु-पाठ का पृथक् प्रवचन किया । भोजदेव के घातुपाठ के उद्धरण क्षीरतरिङ्कणी, माधवीया घातुवृत्ति ग्रादि ग्रन्थों में भरे पड़े हैं ।

### वृत्तिकार

भोजीय घातुपाठ के किसी वृत्तिकार का हमें साक्षात् परिज्ञान निहीं है। क्षीरस्वामी और सायण ने भोज के घातुविषयक अनेक ऐसे मत उद्धृत किए हैं, जो उसके वृत्ति-ग्रन्थ के ही हो सकते हैं।

#### नाथीय धातुवृि।

हमने पाणिनीय धातुपाठ के वृत्तिकार प्रकरण में संख्या ७ पर नाथीय धातुवृत्ति का निदंश किया है। पदे पदैकदेश न्याय से यदि नाथीय शब्द दण्डनाथीय का निदंशक हो, तो यह भोजीय घातुपाठ पर दण्डनाथिवरिचत धातुवृत्ति ग्रन्थ हो सकता है, परन्तु इस विखय का साक्षात् कोई प्रमाण हमें ग्रभो उपलब्ध तहीं हुगा।

#### प्रक्रियान्तर्गत धातुच्याख्या न

सं व्या शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६१३ (तृ० सं०)
।पर सरस्वतीकण्ठाभरण पर लिखे गए पदिनिष्धुसेतु प्रक्रियाग्रन्थ का उल्लेख किया है, उसमें आख्यातप्रक्रिया में धातुव्याख्यान भी अवस्य। रहा होगा। इस ग्रन्थ को प्रक्रियाकौमुदी के टीकाकार विट्ठल ने (भाग २, पृष्ठ ३१३) उद्धृत किया है। अतः इसका काल वि० सं० १५०० से पूर्व है।

## १५. बुद्धिसागर स्रि (सं० १०= वि०)

आचार्य बुद्धिसागर सूरि ७, दं सहस्र श्लोकपरिमाण का पञ्च-ग्रन्थी व्याकरण लिखा था। यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ६१३-६१५ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। वहीं इस ग्राचार्य के के काल का भी निदंश किया है।

## घातुपाठ और उसकी वृत्ति

बुद्धिसागर सूरि प्रोक्त धातुपाठ ग्रौर उसके वृत्तिग्रन्थ का साक्षात् उल्लेख इमें कहीं प्राप्त नहीं हुग्रा। पुनरिप व्याकरण के ांच ग्रन्थों में घातुपाठ का ग्रन्तर्भाव होने तथा हैमलिङ्गानुशासन स्वोपज्ञविवरण (पृष्ठ १००) तथा हैम अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ २४६) में लिङ्गानुशासन का उद्धरण होने से धातुपाठ का प्रवचन तो निश्चित है।

# १६. भद्रश्वा स्रि (सं० १२०० से पूर्व वि०)

आचार्य भद्रेश्वर सूरिविरचित दीपक व्याकरण श्रीर उसके काल आदि के विषय मं इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६१४, ६१५ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

## धातुपाठ और उसकी व्याख्या

सायण ने घातुवृत्ति में श्रीभद्र नाम से भद्रेश्वर सूरि के धातु-पाठविषयक ग्रनेक मत उद्धृत किए हैं। उनसे भद्रेश्वर सूरि का घातुपाठप्रवक्तृत्व स्पष्ट है। घातुवृत्ति में कुछ उद्धरण ऐसे भी हैं, जिनसे श्रीभद्रकृत घातुवृत्ति का भी परिज्ञान होता है। यथा—

१-एवं च 'लक्षज्' इति पिठत्वा 'जित्करणादन्येभ्यश्चुरादिभ्यो णिचश्च इति तङ् न भवति' इति च श्रीभद्रवचनमपि प्रत्युक्तम् ।

पृष्ठ ३८६।

२-- प्रत्र श्रीभद्रादयो 'दीर्घोच्वारणसामर्थ्यात् पक्षे णिज् न'
इति । पृष्ठ ३७६।

इसमे अधिक भद्रेस्वर सूरि के धातुपाठ और वृत्ति के विषय में कुछ नहीं जानते ।

## १७. हेमचन्द्र सुरि (सं० ११४५-१२२६ वि०)

श्राचार्य हेमचन्द्र सूरि के शब्दानुशासन ग्रीर काल के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६१६-६२१ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

#### धातुपाठ

हेमचन्द्र ने अपने व्याकरख से संबद्ध सभी अङ्गों (खिलों) का प्रवचन किया। उसके अन्तर्गत घातुपाठ का प्रवचन भी सम्मिलित है। इस घातु पाठ में भी काशकृत्स्नवत् जुहोत्यादिगण का अदादि-गण में अन्तर्भाव होने से ६ गण है। तथा परस्मैपद आत्मनेपद उभयपद विभाग भी प्रतिगण काशकृत्स्नवत् संगृहीत हैं। हैम धातुः पाठ प्रतिगण अन्त्यस्वरवर्गा नुकम मुक्त ह ।

#### वृत्तिकार

हेमचन्द्र सूरि के धातुपाठ पर जिन वैयाकरणों ने व्याख्या-ग्रन्थ लिखे. उनमें दो प्राचाय पिकात हैं—

#### १-- प्राचार्य हेमचन्द्र

श्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने धातुपाठ पर ५६०० क्लांक प्रमाण स्वोपज्ञ धातुपारायण नाम की विस्तृत व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या छप चुको है, परन्तु इस समय अप्राप्य है।

हातुपारायण-संक्षेप - ग्राचार्य हेमचन्द्र इसे धातुपारायण का एक संक्षेप भी रचा था। इसे हम रुधुपारायण कह सकते हैं।

हैं म धातुपारायण-दिए ण—हैम धातुपारापण पर सं० १४१६ की लिखी किसी विद्वान् की टिप्पणी भी मिलती है।

#### २--गुणरत्न सूरि (सं० १४६६)

आचार्य गुणरत्न सूरि ने हैम घातुपाठ पर कियारत्न-समुच्चय नाम्नी व्याख्या लिखी है।

परिचय- गुणरान सूरि ने श्रियारत्नसमुख्यय के अन्त में ६६ इलोकों में गुरु दंकम वर्णन किया है। इसमें ४६ पूर्व गुरुओं का वर्णन है। गुणरान सूरि के साक्षात् गुरु का नाम श्रीदेवसुन्दर था (दलोक ४६)। देवमुन्दर के पांच उत्कृष्ट शिष्य थे। उनके नाम श्री ज्ञान-सागर श्री कुलमण्डन, श्रीगुणरत्न, श्री सोमसुन्दर और श्री साधुरत्न ६। श्राद्ध-प्रतित्रमण की सूत्र वृत्ति से भी इसी की पुष्टि होती है।

काल-आचार्य गुणरतन सूरि ने त्रियारत्नसमुख्चय लिखने के काल का निर्देश स्वयं इस प्रकार किया है -

काले षड्रस पूर्व १४६६ वत्सर मिते श्री दिश्रमाकित् गो गृहिशवशाद् विमृद्य च सदा स्वान्योपकारं परम्।

<sup>्.</sup> ३० जैन र त्यप्रकाश, व् षं ७, दीपोत्सवी अंक, पृथ्ठ ६७ ।

<sup>ः.</sup> र ही दीपोत्मधी अंक, पृष्ठ ६'७।

इ. इ. कियारत्नसमुच्चय की अंग्रेची कृतिका पृष्ठ १, टि० ४।

ग्रन्थं श्रीगुणरत्नमूरिरतनीत् प्रज्ञाविहीनोष्यमुं निहतूपकु।तप्रधानजननैः शोष्ट्यस्त्वय धीधनैः ॥६३॥

विहरू इवह।

इस श्लोक के प्रनुसार गुणरत्न सूरि ने वि० सं० १४६६ में कियारत्न समुच्चय लिखा।

क्रियारत्नसमुच्चय — गुणरत्न सूरि ने हैम धातुपारायण के अनुसार क्रियारत्नसमुच्चय ग्रन्थ लिखा है। इसमें प्राचीन मत के अनुसार सभी धातुओं के सभी प्रक्रियाओं में रूपों का सक्षिप्त निर्देश किया है। इस ग्रन्थ में धातुरूपसम्बन्धी अनेक ऐसे प्राचीन मतों का उल्लेख है, जो हमें किसी भी अन्य व्याकरण ग्रन्थ में देखने को नहां मिले। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ सक्षिप्त होता हुग्रा भी बहुत महत्त्वपूणे हैं। पं० अम्बालाल प्र० शाह ने क्रियारत्न समुच्चय का परिमाण १६६१ श्लोक लिखा है।

#### ३ - जयवीर गणि (सं० १५०१ से पूर्व)

हैम धातुगाठ पर जयकोर गणि को एक अवबूरी व्याख्या उपलब्ध होती है। इसका लेखनकाल वि० सं० १५०१ वैशाखसुदि ३ सोमवार है। यह भुवनगिरि पर लिखी गई है। द्र० विक्रमविजय सम्पादित हैम धातुगाठ अववूरो, पृष्ठ १११।

यह काल तथा लेखन स्थान मूल ग्रन्थ के लिखने का है अथवा अतिलिपि करने का यह ग्रज्ञात है। सम्भावना यही है कि यह मूल ग्रन्थ के लेखन का काल है।

संम्पादक विकम विजय की भूल-हैम धातुपाठ अवचूरि के सम्पादक ने लिखा है कि चन्द्र ने चुरादि में २, ३ ही धातुए पढ़ी हैं (द्र॰ पृष्ठ ११०-१११)। यह सम्पादक की भारी भूल है। प्रतीत होता है कि उन्होंने मुद्रित चान्द्र धातुपाठ का अवलोकन ही नहीं किया।

#### ४-अज्ञातनाम-टिप्पणीकार (सं० १५१६ वि०)

हैमघातुपाठ पर किसी अज्ञातनाम विद्वान् की सं० १५१६ की लिखी हुई टिप्पणो भी मिलती है। द्र० मुनि दक्षविजय सम्पादित हैम घातुपाठ, सं० १६६६ वि०।

१. वही दीपोत्सवी श्रंक, पृष्ठ ८८।

## ५ - ग्रास्यात-वृत्तिकार

श्री जैन सत्यप्रकाश वर्ष ७, दीपोत्सवी अंक पृष्ठ ६६ पर किसी अज्ञात नाम लेखक की आख्यातवृत्ति का उल्लेख है।

### ६ - श्री हबंकुल गणि (१६ वीं शती वि०)

श्री हर्षकुल गणि ने हैम घातुपाठ को पद्मबद्ध किया है। इसका नाम कविकल्पद्भुम है। इसमें ११ पल्लव हैं। प्रथम पल्लव में घातुस्य अनुबन्धों के फलों का निदंश किया है। २-१० तक ६ पल्लवों में घातुपाठ के ६ गणों का संग्रह है। ११ वें पल्लव में सौत्र घातुओं का निदंश है।

कविकल्पद्रुम की टीका — हपंकुल गणि ने अपने कविकल्पद्रुम पर धातुचिन्तामणि नाम की टीका भी लिखी थी। यह टीका सम्प्रति केवल ११ वें पल्लव पर ही उपलब्ध है।

काल - हषंकुलगणि ने ११ वें पल्लव के १० वें क्लोक की टीका के आगे लिखा है—

'नामवातुःविशेष विस्तरस्तु श्रीगुणरत्नमूरिविरचितिकयारत्न-समुच्चयप्रन्थादवसातब्यः । पृष्ठ ६१।

क्रियारत्नसमुच्चय का काल वि० सं० १४६६ है, यह हम पूर्व (पृष्ठ १२६-१२७) लिख चुके हैं। कविकल्पद्रम के प्रकाशक ने हथंकुलगणि का काल सामान्यतया वि० की १६ वीं शती माना है।

## प्रक्रियाग्रन्थान्तर्भत धातुव्याख्यान

विनयविजय गणी ने हैमलघुप्रिक्या और मेघविजय ने हैंम-कौमुदी नाम के प्रिक्रिया ग्रन्थ लिखे है। इनमें हंम धातुपाठ की धातुओं का व्याख्यान उपलब्ध होता है।

१८—मलयंगरि (मं० ११८ - १२४०)
१६ — क्रमशैरवर (मं० १२४० के लगभग)
२० — सारम्बतकार (सं० १२४० के लगभग)
२१ — वोपदंव (सं० १३२४ - १३७०)
२२ — पद्धनाभदत्त (सं० १४०० वि०)

इन वैयाकरणों के शब्दानुशासनों ना वर्णन हमते इस ग्रत्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६२१-६३६ (तृ० सं०) तक किया है। इन शब्दा-नुशासनों के अपने-अपने धातुपाठ हैं और उन पर कतिपय वैयाकरणों के व्याख्याग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं।

सारस्वत धातुपाठ पर हषंकीति नामक विद्वान् ने व्याख्या लिखी है । इसवा एक हस्तलेख विश्वेदवरानन्द शोध सस्थान होशियारपुर के सग्रह में है। द्र० सूचीपत्र भाग १, पृष्ठ ७०।

## व पद्तीय धातुपाठ-कविकल्पहुम

बोपदेव ने ऋपना धातुपाठ पद्यवद्ध लिखा है। इसका नाम कि विव रुपद्रुम है। एक 'कवि कल्पद्रुम' नामक ग्रन्थ हर्षकुलगणि ने भी लिखा है। यह हैम धातुपाठ पर है (द्र०—भाग २ पृष्ठ १२८)।

## कविव ल्पद्रम की व्याख्या

१—किवकामधेनु किवकलपद्रुम पर ग्रन्थकार ने किवकामधेनु नाम की व्याख्या स्वयं लिखी है। एक 'किवकामधनु' नामक ग्रन्थ देवव्याख्या पुरुषकार में पृष्ठ २६,६४ पर उद्धृत है। यह किवकल्प-द्रुम की कामधेनुव्याख्या में भिन्न ग्रन्थ है। इसमें पाणिनीय सूत्र उद्भृत हैं। देखो — पुरुषकार पृष्ठ ६४।

ः—रामनाथकृत—सग्स्वती भवन वाराणसी के संग्रह में बोपदेव के घातुपाठ पर रामनाथ (रमानाथ?) की टीका सुरक्षित है। इस हस्तलख के अन्त में लेखन्काल १७८३ शकाब्द अञ्कित है। ग्रन्थकार का काल सन्दग्ध है।

३— धातुदी (पका — यह टीकाग्रन्थ वासुदेव सार्वभीम भट्टाचार्यं के झात्मज दुर्गादास दिद्यावार्गी श ने लिखा है। दुर्गादास विद्यावार श का काल ईसा की १७ शती माना जाता है। द्र० — पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृक्त राजशाही संस्क० भूमिका पृष्ठ १।

## धा । पाठ बद्ध कतिपय ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार

धातुपाठ में सम्बद्ध कतिपय ऐसे ग्रन्थों ग्रीर ग्रन्थकारों के नाम धातुत्रृत्तियों में उपलब्ध होते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी तन्त्रविशेष से ग्रज्ञात है। उनका नामनिर्देश हम नीचे करते हैं, जिससे भावी लेखकों को उनके यथावत् सबध के ग्रनुसन्धान में सुभीता हो।

#### ग्रन्थनाम

१-पाञ्चका - क्षीरतिङ्गणी, पृष्ठ ५८,११० पर उद्धृत।

२—पारायण—क्षीरतरिङ्गणी, पृष्ठ १०,२६१,३०५ पर उद्भुत ।

३—प्रक्रियारत्न—धातुवृत्ति में बहुत्र तथा पुरुषकार पृष्ठ ११० पर उद्भृत है।

४-कविकामधेनु-पुरुषकार पृष्ठ २६, ६४ पर उद्धृत।

५ — सम्मता – धातुवृत्ति ६२ तथा बहुत्र । द्र० — सम्मतायां तु वर्धमानवदुवत्वाऽन्यंस्त्वयमिदित् पटचत इत्युवतम् । धातु० पृ० ६२ ।

संस्था ४ का कविकामधेनु ग्रन्थ सम्भवतः धातुपाठ की ब्यास्था न होकर ग्रमरकोश की ब्यास्था हो।'

#### ग्रन्थकारनाम

१ - आर्थ - क्षीरत० पृष्ठ २५२। पुरुषकार पृष्ठ ४२, ६६, ६८, ६८, ६८, ६८,

२- आभरणंकार-धातुवृत्ति, बहुत्र । यथा पृष्ठ २३४।

३—म्रहत—क्षीरनरिङ्गणी, पृष्ठ १०१।

४-उपाध्याय क्षीरत०, पृष्ठ १८।

५-कविकामधेनुकार-पुरुषकार पृष्ठ ४१।

६-काइयप-धातुवृत्ति, बहुत्र।

७-कुलचन्द्र-धातुदीपिका, पृष्ठ २३४।

द्र-कौशिक-क्षीरत०, पृष्ठ १४,१६ आदि अतेकत्र। पुरुष-कार पृष्ठ १२, ६४, २७।

€—गुप्त—क्षीरत०, पृष्ठ ६६, ११२, ३२०, ३२३। पुरुषकार,पृष्ठ ६६,६०।

१० - गोबिन्द भट्ट - घातुदीपिका, पृष्ठ १७३, २३७।

११ - चतुर्भु ज-धातुदीपिका, पृष्ठ २८,२१०, २३७ म्रादि।

१. 'प्रसूतं कुसुमं समम्' (ग्रमर २।४।१७) इत्यत्र कविकामचेनुः पृष्ठ २६ । तथा 'भ्रकुं सश्च (ग्रमर १।६।११,१२) इत्यत्र कविकामचेनु-कारः । पृष्ठ ४१ ।

१२—द्रमिड—क्षीरत०, पृष्ठ २२, ३४ स्रादि बहुत्र । पुरुषकार ३२,४६, ६८, ८३, १०४।

१३—धनपाल—पुरुषकार, पृष्ठ ११, २२, २६ स्रादि बहुत्र । दातुवृत्ति पृष्ठ ६१, १३६ स्रादि स्रनेकत्र ।

१४- धातुवृत्तिकार-पुरुषकार, पृष्ठ ८, २६,४७।

१५-पञ्जिकाकार-कीरत०, पृष्ठ ५८, पं० २० पाठा०।

१६——पारायणिक—कीरत०, पृष्ठ १,२, १८२, ३२३। पुरुष-कार, पृष्ठ ८४, १११।

१७-भरु शशांकधर-क्षीरत०, पृष्ठ ७ ।

१८-मल्ल-क्षीरत०, पृष्ठ ५४।

१६-वर्धमान-धातुवृत्ति, पृष्ठ १३४। घातुदीपिका, पृष्ठ ६।

२०-वृत्तिकृत्-(धातुवृत्तिकृत्) क्षीरत०, पृष्ठ २०।

२१—सम्य—क्षीरत०, पृष्ठ १८, ३६ स्रादि बहुत्र। पुरुषकार, पृ० ६१।

२२—सुधाकर—पुरुषकार, पृष्ठ ११, २८, ३१ म्रादि बहुत्र। गणरत्नमहोदिध, पृष्ठ २३।

२३ - सुबोधनीकार - धातुवृत्ति बहुत्र ।

२४—स्वामी—क्षीरतः, पृष्ठ ४६।

२५ - हेवाकिन-क्षीरत०, पृष्ठ १२५।

#### विशेष

- (१) वर्धमान मैत्रेय का प्रनुयायी—सायण घातुवृत्ति (पृष्ठ १३५) में लिखता है—वर्धमानोऽिष मैत्रेयवल्लकारवन्ति।दितं चापटत्। इससे विदित होता है कि वर्धमान मैत्रेय से उत्तरवर्ती है। एक
  वर्धमान गणरत्नमहोदिध का रचियता है। यह वर्धमान उससे भिन्न
  दतीत होता है।
- (२) धनपाल शाकटायन ना गृहसारी—सायण ने भीवादिक मिच धातु के व्याख्यान में लिखा है—धनपालस्तावत् शाकटायनानु-सारी (धातुवृत्ति पृष्ठ ६१)। इससे स्पष्ट है कि धनपाल शाकटायन का उत्तरवर्ती है, और सम्भवतः शाकटायनीय धातुपाठ का व्याख्या-कार है।

(३) माभरणकार हरदत्त से उत्तरवर्ती—सायण धातुवृत्ति में लिखता है—

'म्राभरणकारस्तु तालब्यान्तं प ठित्वा 'वा निश्चं इति सूत्रपि स्वपाठानुगुणं पपाठ । तत्तु 'नुम्बिसर्जनीयशब्यंबावेऽपि' इत्यत्र वृत्ति-स्यासपदमञ्जयाद्यपर्यालोचनविजृम्भितम्' । पृष्ठ २३४ ।

इससे ध्वनित होता है कि सायण के मत में ब्राभरणकार हरदत्त से उत्तरवर्ती है।

## कतिपय अभिज्ञातसंबंध हम्तलिखित ग्रन्थ

१— धातुमञ्जरी — काशीनाथविरचित धातुमञ्जरी का एक प्रपूर्व कोश जम्मू के रधुनाय मन्दिर के पुस्तकालय में सुरक्षित है। द्व०-सूचीपत्र सं० १४८, पृष्ठ ४२।

२—तिङन्तिशारोमिण प्रिडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र में सं० ३६६ पर धातुपाठ का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। इसमें एक पाठ है—

## 'तिङ विश्वामणिरीत्या धातवो लिख्यते'।

३—धातुमाला—ग्रडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र में संख्या ३६७ पर इसका हस्तलेख निदिष्ट है। यह ग्रन्थ पूर्ण है।

इस प्रकार आचार्य पाणिनि से उत्तरवर्ती घातुगठ के प्रवक्ता भीर व्याख्याताओं के विषय में लिखकर अगले अध्याय में गणपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याताओं के विषय में लिखेंगे।।

# तेईसवां ऋध्याय

# गणगाठ के प्रवस्ता और व्याख्याना

गणपाठ का स्थान - पञ्चाङ्गी ग्रथवा पञ्चग्रन्थी ब्याकरण' में गणपाठ का सूत्रपाठ ग्रीर धातुपाठ के अनन्तर तृतीय स्थान है। जब व्याकरण ग्रथवा शब्दानुशासन का अर्थ केवल सूत्रपाठ तक सीमित समभा जाता है, उस अवस्था में सूत्रपाठ के अतिरिक्त चारों ग्रन्थों को खिल ग्रथवा परिशिष्ट का रूप दिया जाता है। इस दृष्टि से गणाठ का खिलपाठों में दितीय स्थान है।

गण शब्द का अर्थ -गण शब्द गण संख्याने (क्षीरतः) धातु से निष्पन्न माना जाता है। तदनुसार गण शब्द का मूल अर्थ है-जिनकी गिनती की जाए।

गण और समूह में भेद — यद्यपि सामान्यतया गण-समूह-समुदाय समानार्थंक शब्द हैं, तथापि गण और समूह अथवा समुदाय में मौलिक भेद है। गण उस समूह अथवा समुदाय को कहते हैं, जहां पौर्वापयं का कोई विशिष्ट अम अभिप्रेत होता है। समूह अथवा समुदाय में कम की अपेक्षा नहीं होती।

रणपाठ शब्द का ग्रथं गणों का = क्रमिवशेष से पढ़े गए शब्द-समूहों का जिस ग्रन्थ में पाठ (= संकलन) होता है, उसे 'गणपाठ' कहते हैं। इस सामान्य ग्रथं के अनुसार घातुगठ को भी गणपाठ कहा जा सकता हैं, क्योंकि उसमें भी क्रमिवशेष से पठित १० धातुगणों का संकलन है। इसी दृष्टि से धातुपाठ के लिए कहीं कहीं गणपाठ शब्द का प्रयोग भी उपलब्ध होता है । परन्तु वयाकरणवाङ्मय में गणपाठ

१. हेमचन्द्राचार्येः श्रीसिढहेमाभिघानाभिधं पञ्चाङ्गमिष व्याकरण । प्रवन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ४६० । बुद्धिसागर प्रोक्त व्याकरण का एक नाम 'पञ्चप्रन्थी' था । सं० व्या० इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६१३ (तृ० सं०) । व्या- करण के ये पांचों प्रन्थ लोक में 'पञ्चपाठी' नाम से प्रसिद्ध है ।

२. गणपाठस्तु पूर्ववदेवाङ्गीक्रियते । न्यास, भाग १, पृष्ठ २११ ॥ न

शब्द का प्रयोग उसी ग्रन्थ के लिए होता है, जिसमें केवल प्रातिपदिक शब्दों के समूहों का संकलन है, ग्रर्थात् गणपाठ शब्द वंयाकरणनिकाय में शुद्ध यौगिक न रह कर योगरूढ़ बन गया है।

गणपाठ का सूत्रपाठ से पाथंक्य—अति पुराकाल में जब शब्दों का उपदेश प्रतिपद पाठ द्वारा होता था, तब शब्दस्वरूपों की समानता के आधार पर कुछ शब्दसमूह निर्धारित किए गए होंगे। उत्तरवर्ती काल में जब शब्दोपदेश ने प्रतिपदपाठ की प्रिक्रया का परित्याग करके लक्षणात्मक रूप ग्रहण कर लिया, उस काल में भी समान कार्य के ज्ञापन के लिए निर्टेटव्य प्रातिपदिक अथवा नामशब्दों के समूहों को तत्तत् सूत्रों में ही स्थान दिया गया। ग्रीर उस समूह के आदि (= प्रथम) शब्द के आधार पर ही आरम्भ में कुछ संज्ञाएं रखी गई। उत्तरकाल में अर्थ की दृष्टि से अन्वर्थ और शब्दलाधक की दृष्टि से एकाक्षर संज्ञाओं की प्रकल्पना हो जाने पर भी अतिपुराकाल की आदि शब्द पर आधृत संज्ञा का व्यवहार पाणिनीय ब्याकरण में भी कविचत् सुरक्षित रह गया है। ग्री

तस्य पाणिनिरिव ग्रस भुवि इति गणपाठः । न्यास १।३। २२॥

१. एवं हि श्रूयते-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम । मह० नवा० पृष्ठ ५० (निर्णय-सागर)।

२. महाराज भोज द्वारा प्रोक्त सरस्वतीकण्ठाभरण में यह शैली देखी जा सकती है।

३. पाणिनि के शास्त्र में एकाक्षर से बड़ी जो भी संज्ञाएं हैं, वे सब अन्वर्थ हैं। परन्तु एक 'नदी' सजा ऐसी है, जो महती संज्ञा होते हुए भी अन्वर्थ नहीं है। यह संज्ञा पूर्वाचार्यों हारा गणादि शब्द के आधार पर रखी गई संज्ञाओं में से बची हुई संज्ञा है। अर्थात् पूर्वाचार्यों ने स्वीलिंग दीर्घ ईकारान्त शब्दों का ओ समूह पढ़ा होगा, उसमें नदी शब्द का पाठ प्रथम होगा। उसी के आधार पर उम समुदाय की नदी संज्ञा रखी गई होगी (आधुनिक परिभाषा में ऐसे समुदाय को नद्याद कहा जाता है)। इसी प्रकार की 'अग्नि' और 'अद्धा' दो संज्ञाएं कातन्त्र व्याकरण में उपलब्ध होती हैं ('इदुदिग्नः' २।१।६; 'आ अद्धा' २।१।१०)। इन संज्ञाओं के प्रकाश में पाणिनि के 'गोतो णित्' (७।१।)

उत्तरकाल में अध्येताओं के मितमान्य तथा आयुहास के कारण जब समस्त वाङ्मय में सक्षपीकरण आरम्भ हुआ, तब शब्दा-नुशासनों को भी सिक्षप्त करने के लिए समानकार्यज्ञापनार्थं निर्देष्टब्य तत्तद् गण अथवा समुदाय के प्रथम शब्द के साथ आदि अथवा प्रभृति शब्दा को जोड़कर सूत्रपाठ में रखा और आदि पद से निर्देष्टब्य शब्द-समुहों को सूत्रपाठ से पृथक् पढ़ा।

गणशैली का उद्भव और पूर्व वैयाकरणों द्वारा प्रयोग—गण-शैली के उद्भव के मूल में शास्त्र का संक्षेपोकरण मुख्य हेतु है। उसी लाघव के लिए शास्त्रकारों ने गणशैली को जन्म दिया। इस गण-शंला का प्रयोग पाणिनि से पूर्ववर्ती वयाकरणों ने भी अपने शब्दा-मुशासनों में किया है। उनके कित्पय निदंश पूर्ववैयाकरणों के उपलब्ध सूत्रों और वैदिक व्याकरणों में उपलब्ध होते हैं।

## पाणिति से पूर्ववर्ती गरापाठ-प्रवक्ता

श्राचायं पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों के शब्दानुशासन इस समय उपलब्ध नहीं, पत: किस-किस वैयाकरण श्राचार्य ने अपने शब्दानुशासन के साथ गणपाठ का प्रवचन किया था, यह सवथा श्रज्ञात है। प्राचीन वैयाकरणों के उपलब्ध सूत्रों श्रीर उद्धृत मतों से

सूत्र में 'गो' शब्द श्रोकारान्तों की संज्ञा प्रतीत होती है, उससे पञ्चम्यश्वेक तिसल् का प्रयोग है श्रतः 'गोतः' में तपरकरण नहीं हो सकता । गो संज्ञा मान लेने पर 'द्यो' शब्द के उपसंख्यान श्रयवा 'श्रोतो णित्' पाठान्तर कल्पना की भावश्यकता नहीं रहती ।

१. इस बिषय के विस्तार के लिए देखिए हमारे मित्र प्रो॰ किपलदेवजी, साहित्याचार्य, एम. ए., पी. एच. डी. द्वारा लिखित 'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र में गणपाठ की परम्परा और ग्राचार्य पाणिनि' निबन्ध का प्रथम ग्रीर द्वितीय प्रध्याय । यह ग्रन्थ का प्रथम भाग 'भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान' की ग्रोर से छपा है। सम्पूर्ण मूल ग्रन्थ भी ग्रंग्रेजी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से छप चुका है, इसी विषय पर एस. एम. ग्रयाचित का 'गणपाठ ए किटिकल स्टेडि' नाम निबन्ध भी उपयोगी है। यह निबन्ध ('लिङ विस्टिक सोसाइटी ग्राफ इण्डिया' इक्कन कालेज पूना की)'इण्डियन लिङ विस्टिक' पत्रिका के भाग २२ सन् १९६१ में छपा है।

इस विषय में जो प्रकाश पड़ता है, तदनुसार पार्णिन से पूर्ववर्ती निम्न ग्राचार्यों ने गणपाठ का प्रवचन किया था--

## १. भागुरि (४००० वि॰ पूर्व)

श्राचार्य भागुरि के व्याकरणशास्त्र ग्रीर उसके काल श्रादि के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ६६-७४ (प्र० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं। वहीं पर पृष्ठ ७१-७२ पर भागुरि-ध्याकरण के उपलब्ध कति प्रय वचन तथा मत लिखे हैं। उनमें निम्न वचन विशेष द्रष्टिंग्य हैं

मुण्डादेस्तत्करोत्ययं गृह्णात्ययं कृतादितः। वक्तीत्ययं च सत्यादेरङ्गादेस्तन्निः स्यतं।। त्रस्ताद्विघाते संछादेवस्त्रात् पुच्छादितस्तया। सेनातञ्चाभियाने णिः इलोकादेर्प्युपस्तृतौ।

इन उद्धरणों में मुण्डादि, कृतादि, रत्यादि, पुच्छादि और इलोकादि पांच रणों का निर्देश है। विना गणपाठ के पृथक् प्रवचन के इस प्रकार के आदि पद घटित निर्देशों का कोई अर्थ नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि भागुरि ने गणपाठ का पृथक् प्रवचन अवस्य किया था।

एक अन्य प्रमाण - भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तम देव ने ४।१।१० की व्याख्या करते हुए लिखा है नप्तेति भागुरि:। अर्थात् भागुरि के मत में नप्त शब्द भी स्वस्नादि गण में पठित था, इसलिए उससे स्वीलिंग में डीप्न होकर नप्ता प्रयोग ही होता था।

उक्त पाठ में अगुद्धि—पुरुषोत्तम देव द्वारा उद्घृत भागुरि मत-निदशंक पाठ में हमें कुछ अगुद्ध प्रतीत होती है। कातन्त्र परिशिष्ट की गोपीनाथ कृत टीका पृष्ठ ३८६ (गुरुनाथ विद्यापित का सस्क०) में नत्त्रेति भागवृत्तिः, नत्त्रोति भागुरिः पाठ मिलता है। 'नप्ता' में कृप् नहीं होता, यह मत भागवृत्तिकार के नाम से अन्य ग्रन्थों में भी उद्घृत है। यथा—

१. जगदीश तकालंकार कृत शब्दशक्तिप्रकाशिका, पृष्ठ ४४४ (काशी सं०)। २. वही, पृ० ४४६। ३. वही, पृ० ४४६।

'भागवृत्तिकारस्तु नप्तृशब्दमिप स्वस्नादिषु पठित्वा नप्ता कुमारी इत्युदाजहार' । शब्दकौस्तुभ, भाग ३, पृष्ठ १० ।

'भागवृत्तिकृद् नष्तृशब्दं स्वस्नादौ पठितवान्' । दुर्घंटवृत्ति, पृष्ठ ७४।

हमारे विचार में पुरुषोत्तम देव के पाठ में कुछ भ्रंश हुग्रा है। सम्भव है यहां नप्तेति भागवृत्तिः नप्त्रीति भागुरिः ही मूल पाठ हो, ग्रीर लेखक के दृष्टिदोष से दोनों नामों में 'भाग' शब्द की समानता से लेखन में पाठ छूट गया हो। श्रथवा मुद्रणकाल में संशोधक के दृष्टि-दोष से पाठ रह गया हो।

कुछ भी हो, भागुरि का गणपाठप्रवक्तृत्व तो उभयथा प्रज्ञापित होता है। नप्तेति भागुरिः पाठ से प्रतीत होता है कि भागुरि ने 'स्वस्नादि' गण में 'नप्तृ' का भी पाठ किया था। नप्त्रीति भागुरिः से प्रज्ञापित होता है कि भागुरि ने 'स्वस्नादि' गण में 'नप्तृ' का पाठ नहीं किया था। भागुरि ने स्वस्नादि गण पढ़ा था, यह तो सर्वथा स्पष्ट है।

## २. शन्तनु (सं० ३००० वि पूर्व० वि०)

श्राचार्य शन्तुनु कृत शब्दानुशासनं के उपलभ्यमान एकदेश फिट्सूत्रों में कुछ गणों का निदंश मिलता है। यथा— घृतादि, ग्रामादि। ये नियतपिठतगण नहीं हैं, ग्राकृतिग हैं, ऐसा ग्राधुनिक व्याख्याताग्रों का मत है। यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाये तब भी उसके शब्दानुशासन में गणपरम्परा तो माननी ही होगी। शन्तनु के काल ग्रादि के विषय में 'फिट्सूत्रों का प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता' नामक २७ वें ग्रध्याय में लिखेंगे।

## ३. काशक्रत्सन (सं० ३००० वि० पू०)

काशकृत्स्न के घातुपाठ का इसी भाग में पूर्व वर्णन कर चुके। घातुपाठ के पृथक् प्रवचन करने वाले वैयाकरण ने गणपाठ का भी पृथक् प्रवचन अवस्य किया होगा, इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं। चन्नवीर कविकृत धातुपाठ की कन्नड टीका में काशकृत्स्न के जो १३५ सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें एक सूत्र है—

१. इन सूत्रों की विशद व्याख्या के लिए देखिए हमारा 'काशकृत्सन व्या-

#### क्षिप्तादीनां न नो णः पृष्ठ २४७।

अर्थात्—क्षिप्ना प्रभृति शब्दों में न के स्थान में ण नहीं होता। यथा क्षिप्नाति।

इस सूत्र की पाणिनि के **क्षुम्नादिषु च (ग्रष्टा॰ ८।४।३६)**सूत्र में करने पर स्पष्ट है कि काशकृत्सन ने कोई क्षिप्नादि गण ग्रवक्य पढ़ा था।

## प्र. त्र्यापिशालि (२°० २६०० वि० पृ०)

आपिशलि के व्याकरण और उसके काल आदि के विषय में इस यन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६४-१०३ (प्र० स०) तक विस्तार से लिख चुके हैं। पाणिनि द्वारा स्मृत आचार्यों में आपिशिलि हो एक ऐसा आचार्य है, जिसके विषय में हम अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। पदमञ्जरीकार हरदत्त के मतानुसार पाणिनीय तन्त्र की पृष्ठभूमि प्रधानरूप से आपिशल व्याकरण ही है। हरदत्त के लेख की पुष्टि आपिशिल और पाणिनि के उपलब्ध शिक्षासूत्रों की तुलना मे भी होती है। दोनों आचार्यों के शिक्षासूत्रों में कुछ साधारण सा वैशिष्टच है, अन्यथा दोनों में समानता है। आपिशिल के व्याकरण के जो सूत्र, संज्ञा और प्रत्याहार आदि उपलब्ध हुए हैं, वे भी पाणि-नीय सूत्र, संज्ञा और प्रत्याहारों से प्रायः समानता रखते हैं।

#### गगापाठ

आचार्य आपिशलि ने स्वशब्दानुशासन से संबद्ध गणपाठ का

करण और उसके उपलब्ध सूत्र' नामक निवन्ध।

१. उक्त निबन्ध, कमिक सूत्र संख्या ११३।

२. कथं पुनिरिदमाचार्येण पाणिनिनाऽवगतमेते साघव इति ? ग्रापिशलेन पूर्वव्याकररोन --- पदमञ्जरी, भाग १, पृष्ठ ६ । इसी प्रकार पृष्ठ ७ पर भी लेख है।

३. पाणिनीय शिक्षासूत्रों में ग्रष्टाच्यायों के समान ग्रापिशिल का मत भी उद्घृत है। इ० संख्या ११८। दोनों शिक्षासूत्रों का विस्तृत विवेचनायुक्त ग्रादर्श संस्करण हम शीझ प्रकाशित कर रहे हैं।

४. द्र० स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ६८-१०१।।

पृथक प्रवचन किया था। श्रापिशिल के सर्वादिगण के पाठकम का निर्देश करनेवाला श्राचार्य भर्तृ हरि का एक वचन इस प्रकार है—

'इह त्यदादीन्यापिशलेः किमादीन्यस्मत्पर्यन्तानि, ततः पूर्वा-पराधरेति 'गिमहाभाष्यदीपिका, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २८७।

श्रर्थात् आपिशलि के गणपाठ में त्यादि — किम् से लेकर श्रस्मत् पर्यन्त थे, तत्पश्चात् पूर्वापराधर आदि गणसूत्र पठित थे।

भर्तृहरि के उक्त वचन की पुष्टि प्रदीपकार कैयट के निम्न वचन से भी होती है—

'स्यदादीनि पठित्वा गणे कैंडिचत् पूर्वादीनि पठितानि'।' इन उद्धरणों से आपिशलि के गणपाठ की सत्ता स्पष्ट प्रमाणित होती है।

## पाणिनिपूर्ववर्ती अन्य गणकार

पाणिनि के पूर्ववर्ती अन्य वैयाकरणों ने भी गणपाठ का प्रवचन किया होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु उनके स्पष्ट निर्देशक प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए हमने अन्यों का उल्लेख नहीं किया। प्रातिशाख्यप्रवक्ताओं में भी कुछ एक ने गणपाठशैली का आश्रय लिया था, यह उनके विभिन्न सूत्रों से स्पष्ट है। इस विषय के विस्तार के लिए प्राध्यापक किपलदेव साहित्याचार्य एम. ए. पी. एच. डी का "संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि" निवन्ध का द्वितीय अध्याय देखना चाहिए।

पाणिनीय गणपाठ में कितपय ऐसे भी भ्रंश हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि पाणिनि ने उन अंशों को अपने से पूर्ववर्ती किन्हीं गण-पाठों से उसी रूप में ग्रहण कर लिया है। यथा—

वाजा से ।४।१।१०५ वस्कया से ।४।१।६६। राजा से ।५।१।१२८ हृदया से ।५।१।१३०।।

इन गणसूत्रों में असे शब्द से असमासे का निर्देश है। पाणि-नीय व्दानुशासन में कहीं पर भी असमास के लिए अस का निर्देश

१. महा० प्रदीप १।१।३३।

२. यह ग्रन्थ 'आरतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान' की ग्रोर से छव रहा है।

उपलब्ध नहीं होता। पाणिनि से पूर्ववर्ती ऋक्तन्त्र में इस प्रकार के निर्देश बहुधा उपलब्ध होते हैं। यथा—

समासे का मासे शब्द से।' स्वरं का रे शब्द से।' लघु का घु शब्द से।' स्तोभे का भे शब्द से।'

इसी प्रकार अनेक संज्ञाशब्दों का उसके अन्तय अक्षर से निदेश भिला है। इनकी पूर्वनिर्दिष्ट गणसूत्रों में प्रयुक्त असे पद के साथ तुलना करने से निश्चित है कि पाणिनि ने अपने गणपाठ के प्रवचन में पूर्वाचार्यों के उक्त गणसूत्रों को उसी रूप में संगृहीत कर लिया है, उसमें स्वशास्त्र के अनुसार परिष्कार भी नहीं किया। आचार्य पाणिनि की यह शैली उसके शब्दानुशासन में भी परिलक्षित होती है। यथा—

स्रोङ स्रापः । ७।१।१६।। स्राङ्मियाः ।७।३।१०५।। स्राङो नाऽस्त्रियाम् ।७।३।१२०॥

इन सूत्रों में स्मृत आड़् और औड़् प्रत्यय पाणिनि के शब्दा-नुशासन में कहीं पर भी पठित नहीं हैं। यहां पाणिनि ने पूर्व आचार्यों के सूत्रों को ही अपने प्रवचन में स्थान दे दिया। अत एव भाष्यकार ने भी स्पष्ट कहा है—

निर्देशोऽयं पूर्वसूत्रेण वा स्यात् ।७।१।१८।। काशिकाकार ने भी ७।३।१०४ की व्याख्या में लिखा है — , ग्राङ् इति पूर्वाचार्यनिर्देशेन तृतीयैकवचनं गृह्यते ।

इन निर्देशों से स्पष्ट है कि आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती अने क वैयाकरणों के गणपाठ विद्यमान थे। आचार्य पाणिनि ने उनमें कहीं

१. मासे घमृति ३।४।३० (पूर्ण संख्या १०३) ।। स उक्तिमसि संक्रकयोः । ३।७।४; (पूर्ण संख्या १२४) ।

२, न वृद्धं रे ३।१।६; (पूर्ण संख्या ६८) ॥ रे ३।६।६; (पूर्ण संख्या ११६)। ३. युग्मं घु ४।३।१; (पूर्ण संख्या) २२६॥ ४. मे स्वे मान्तस्थी ४।१।२०; (पूर्ण संख्या १४.)।

पर परिष्कार करके और कहीं पर यथातथ रूप में ही उनको अपने गण प्रवचन में स्वीकार कर लिया है।

## ४. पाणिनि (सं० २६००) वि० ए०)

श्राचार्य पाणिनि का गणपाठ हमें उपलब्ध है, यह अत्यन्त सौभाग्य का विषय है। यदि यह लुप्त हो गया होता, तो पाणिनीय शब्दानुशासन के गणसंबन्धी सूत्रों का पूर्ण तात्पर्य कभी समक्ष में न श्राता। पाणिनीय वैयाकरण जिस गणपाठ को अपनाते हैं, उसके पाणिनीयत्व-अपाणिनीयत्व विषय में प्राचोन ग्रन्थकारों में मतवै-भिन्य उपलब्ध होता है। इसलिए उस पर कुछ विचार करना उचित है—

गणपाठ का अपाणिनीयत्व—काशिका के व्याख्याता जिनेन्द्र-बुद्धि ने अपने न्यासग्रन्थ में कई स्थानों पर लिखा है कि यह गणपठ पाणिनीय नहीं है। यथा—

१-- ग्रथ गण एव कौशिकग्रहणं कस्मान्न कृतम् ? कः पुनरेवं सित गुणो भवति ? सूत्रे पुनर्बभ्रुग्रहणं न कर्त्तव्यं भवति । सत्यमेतत् । ग्रपाणिनीयत्वाद् गणस्य नैवं चाकरणे पाणिनिरुपालम्भमहंति । ४।१।१०६॥

अर्थात्—[बभु शब्द गर्गादि में पढ़ा है, उसका प्रयोजन लोहि-तादि अन्तर्गत होने से '६फ' विधान है। यदि ऐसा है तो] गर्गादिगण में ही बभु के साथ कौशिक ग्रहण क्यों नहीं किया ? इस प्रकार करने में क्या लाभ होता ? सूत्र में बभु शब्द के ग्रहण की आवश्यकता न होती। सत्य है। गणपाठ के अपाणिनीय होने से उक्त प्रकार निर्देश न करने के विषय में पाणिनि उपालम्भ के योग्य नहीं है।

२—किंशब्दोऽयं द्वचादिषु पठचते तस्य द्वचादिभ्यः पर्युदासः कियते । तस्मात् सर्वनाम्नोऽपि स्वशब्देनोपादानम् । यद्येवं द्विशब्दात् पूर्वं कि शब्दः पठितव्यः । एवं हि तस्य पृथक्पहणं न कर्तव्यं भवति । सत्यमेतत् । न सूत्रकारस्य इह गणपाठ इति नासा-वुपालम्भमहंति । ४।३।२।।

अर्थात्—'किम्' शब्द को सर्वादि गण में द्वयादि शब्दों में पढ़ा है। उसका अद्वयादिभ्यः पद से प्रतिषेध प्राप्त होता है। उस प्रतिषेध को दूर करने के लिए सूत्र में सर्वनाम होते हुए भी 'किम्' शब्द का ग्रहण किया है। यदि ऐसा ही है तो 'किम्' शब्द को 'द्वि' से पहले पढ़ देना चाहिए [ऐसा करने पर न प्रतिषध प्राप्त होगा और न उसको हटाने के लिए 'किम्' का ग्रहण करना होगा।] सत्य है। यहां सूत्रकार का गणपाठ नहीं है (ग्रर्थात् गणपाठ का कर्ता अन्य है), इसलिए सूत्रकार को उपालम्भ नहीं दिया जा सकता।

कुछ श्रंश का वार्तिककार से भी उत्तरकालीनत्व — न्यांसकार गणपाठ के कुछ श्रंश को वार्तिककार से भी उत्तरकालीन मानता है। वह लिखता है—

३—यद्येवं 'पद्यत्यतदथें' (६।३।५३) इति 'पद्भाव इके चरता-वुपसंख्यानम्, कस्माद् उपसंख्यायते ? नैष दोषः । पादः पदित्यस्या-पौराणिकत्वात् । ४।४।१०।।

अर्थात्—[पर्पादिगण में पठित पादः पत् सूत्र से ही ष्ठन् और पद्भाव होकर पदिकः पदिकी प्रयोग उपपन्न हो जाएंगे]। यदि ऐसा है, तो पद्धत्यतदर्थे (६।३।५३) सूत्र पर पद्भाव इके चरतावुपसंख्यानम् वानिक पढ़कर पद्भाव के विधान की क्या आवश्यकता है? यह कोई नहीं है, पादः पत् गणसूत्र के आधुनिक होने से।

उपर्यु क्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जिनेन्द्रबुद्धि पाणिनीय सम्प्र-दायसंबद्ध गणपाठ को केवल अपाणिनीय ही नहीं मानता, अपितु उसके कुछ अंश को वह वार्तिककार से भी उत्तरकाल का मानता है।

आई. एस. पावते—न्यासकार के उक्त बचनों तथा कतिपय ग्रन्य वचनों के आधार पर ग्राई. एस. पावते ने भी गणपाठ के विषय में लिखा है कि अध्टाध्यायी के कर्ता ने गणपाठ तथा धातुपाठ दोनों को ग्रपने ग्राचार्यों से प्राप्त किया, ग्रर्थात् ये पाणिनीय नहीं हैं।

गणपाठ का पाणिनीयत्व - न्यासकार को छोड़कर प्रायः अन्य सभी पाणिनीय वयाकरण इस गणपाठ को पाणिनि का प्रवचन मानते हैं। पुनरिप हम इसके पाणिनीयत्व के ज्ञापक कतिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१. दी स्ट्रक्चर आफ अष्टाच्यायी, पृष्ठ ६१।

१—गणजैली को अपनाने वाला कोई भी वैयाकरण विना गण-पाठ का निर्धारण किए अपने शब्दानुशासन का प्रवचन नहीं कर सकता। पाणिन ने अपने शब्दानुशासन में सर्वत्र गणशैली का आश्र-यण किया है, इसलिए आवश्यक है कि पाणिनि शब्दानुशासन के प्रवचन से पूर्व, तत्तद्गणसंबद्ध सूत्रों के उपदेश से पूर्व उन-उन गणों के स्वच्न करें। इस दृष्टि से यह सुतरां सिद्ध है कि पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन के गणसंबद्ध सूत्रों के प्रवचन से पूर्व उन-उन गणों के स्वच्न करें । इस दृष्टि से यह सुतरां सिद्ध है कि पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन के गणसंबद्ध सूत्रों के प्रवचन से पूर्व उन-उन गणों के स्वच्न का निर्धारण अवश्य किया होगा। और वह निर्धारण ही वर्तमान पाणिनीय-संप्रदाय-संबद्ध गणपाठ ह।

२—भगवान् भाष्यकार ने जैसे महाभाष्य में अनेक स्थानों पर सूत्रपठित शब्दविशेषों से विभिन्न प्रकार के ज्ञापन करते हुए ज्ञापयित किया के साथ आचार्य पद का निर्देश किया है, उसी प्रकार गणपाठ में पठित अनेक विशिष्ट शब्दों से भी अनेक अर्थविशेषों का ज्ञापन करते हुए आचार्य पद का प्रयोग किया है। यथा—

- (क) यदयं युक्तारोह्यादिषु एकशितिपाच्छव्दं पठित तज्ज्ञापय-त्याचार्यो निमित्तस्वरामित्तिस्वरो बलीयानिति । महा० २।१।१॥
- (ख) यदयं कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दं पठित तज्ज्ञापत्याचार्यो नैकादेशनिमित्तात् षत्यं भवतीति । महा विश्वारिश।
- (ग) एवं तह्याचार्यप्रवृत्तिज्ञाषयित नोदात्तिनवृत्तिस्वरः शुन्य-वतरित यदयं दवन्शव्दं गौरादिषु पठित, श्रन्तोदात्तार्थं यत्नं करोति, सिद्धं हि स्यान्डीपैव । महा० १।४।२७।६।४।२२ ॥
- (घ) एवं तह्याचार्यप्रवृत्तिज्ञापयित न तिहुजेषेम्यो भवति, यदय विपाट्कव्दं भारत्प्रभृतिषु पठति । महा० १।१।२२ ।।
- (ङ) एवं तर्हि सिद्धे सित यत्सवनादिषु ग्रश्वसिनशब्दं पठित, तज्ज्ञापयत्याचार्यो ग्रनिणन्तादिष षत्वं भवतीति । महा०८।३।११०॥
- (च) स्राचार्यप्रवृतिक्रियति भवत्युकरान्नो णत्विमिति, यदयं क्षुभ्नादिषु नृनमनशब्दं पठित । ... यस्तिहि तृष्नोतिशब्दं पठित । महा० १।१। आ० २ (पृष्ठ १०६ निर्णयसागर)

इन उद्धरणों में स्पष्ट है कि महाभाष्यकार सूत्रपाठ के समान

ही गणपाठ का प्रवक्ता भी आचायं पाणिनि को मानते हैं। महाभाष्य-कार जैसे मूर्घाभिषिक्त आचार्य के प्रमाणों के सम्मुख जिनेन्द्रबुद्धि का कथन क्यों कर प्रमाण हो सकता है?

जिनेन्द्रबुद्धि का बदतोव्याघात – घातुपाठ के प्रकरण में ही हम लिख चुके हैं कि जिनेन्द्रबुद्धि धातुपाठ के अपाणिनीयत्व का प्रतिपादन करते हुए अनेक स्थानों में अवहद्ध कण्ठ से उसे पाणिनीय भी स्वीकार करता है। उसी प्रकार गणपाठ के विषय में भी उसके परस्पर विह्ड वचन उपलब्ध होते हैं। गणपाठ के अपाणिनीयत्व-प्रतिपादक वचन हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। अब हम उसके कितपय ऐसे वचन उद् युत करते हैं, जिनमें वह गणपाठ को पाणिनीय भी मानता है। यथा –

१ – उपदेशेऽजनुनासिक इत् (ग्रष्टा० १।३।२) के उपदेश पद की व्याख्या में काशिकाकार ने लिखा है — उपदेशः शास्त्रवाक्यानि, सूत्रपाठः खिलपाठइच । ग्रर्थात् उपदेश नाम शास्त्रवाक्यों का है, वह सूत्रपाठ ग्रीर खिलपाठ रूप है। न्यासकार इसकी व्याख्या में लिखता है —

'सूत्रपाठः खिलपाठश्च । खिलपाठो धातुपाठः । चकारात् प्राति-पदिकपाठश्च' । यहां न्यासकार ने उपदेश पद की व्याख्या में सूत्रपाठ के समान ही प्रातिपदिक पाठ अर्थात् गणपाठ का भी निर्देश किया है । यदि सूत्रपाठ के समान ही गणपाठ भी पाणिनीय अभिप्रेत न होता, तो उसका पाणिनीय उपदेश पद से कथंचित् भी ग्रहण नहीं हो सकता । यतः न्यासकार उपदेश पद की व्याप्ति गणपाठ पर्यन्त मानता है, ग्रतः स्पष्ट है कि गणपाठ भी पाणिनीय है । ग्रन्यथा— सूत्रपाठ ग्रीर गणपाठ के प्रवक्ताग्रों में भिन्नता होने पर पाणिनीय सूत्र की प्रवृत्ति गणपाठ में नहीं हो सकती ।

२—कम्बलाच्च संज्ञायाम् (४।१।३) सूत्र के विषय में न्यास-कार लिखता है—

'श्रथ गवादिष्वेव कम्बलाच्च संज्ञायामिति कस्मान्न पठित । तत्र पाठे न कश्चिद् गुरुलाघवकृतो विशेष इति यत्किञ्चिदेतदिति'। भाग २, पृष्ठ ६ ।

अथांत्—गवादि (५।१।२) गण में ही कम्बलाच्च संज्ञायाम् सूत्र क्यों नहीं पढ़ता। वहां पाठ करने में [और यहां पाठ करने में] कोई गौरवलाघवकृत विशेषता तो है नहीं, इसलिए यहां का पाठ प्रयोजनरहित है।

इस स्थान पर न्यासकार ने कम्बलाच्च संज्ञायाम् सूत्र को सूत्रपाठ में पढ़ने और गणपाठ में पढ़ने के गौरव-लाघव पर विचार किया है। यह विचार तभो उत्पन्न हो सकता है, जब कि दोनों का प्रवक्ता एक ही आचार्य हो। भिन्न-भिन्न प्रवक्ता मानने पर उक्त विचार किया ही नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, कस्मान्न वाक्य में पठित किया का कर्ता पाणिन के अतिरिक्त और कोई नहीं माना जा सकता, क्योंकि कम्बलाच्च संज्ञायाम् सूत्र का पाठ पाणिनि का है, अतः उक्त वाक्य में पठित किया का कर्ता भी पाणिनि ही है, यह निश्चित है।

३—न्यासकार ने अष्टा० १।३।२ के सूत्रपाठ और गणपाठ की तुलना करके सूत्रपाठ में जो दोष दिखाई पड़ा, उसका समाधान न सूत्रकारस्येह गणपाठः इति नासावुपालम्भमहंति अर्थात् यहां सूत्रकार का गणपाठ नहीं है (गणपाठ अन्य आचार्य का है) इसलिए वह उपालम्भ योग्य नहीं है, ऐसा समाधान करके उक्त समाधान से सन्तुष्ट न होकर समाधानान्तर लिखता है—

'ग्रिप च त्यदादीनां यत् यत् परं तत्ति च्छिष्यते इति किमः सर्वे-रेव त्यदादिभिः सहिवदक्षायां शेष इष्यते—त्वं च कश्च कौ, भवांश्च कश्च कौ। स चैवं पाठे न सिद्धचतीति यथान्यासमेवास्तु।

अर्थात्—'त्यदादियों में जो जो परे होता है, उसका शेष इष्ट है' इस नियम से किम् का सभी त्यदादियों के साथ सहिववक्षा में शेषत्व इष्ट है। यथा—त्वं च करच की, भवांरच करच की। वह उक्त प्रकार के पाठ में [त्यदादियों से किम् को पूर्व पढ़ने में] सिद्ध नहीं होता, इसलिए यथान्यास ही पाठ ठीक है।

यहां स्पष्ट ही न्यासकार ने पूर्व समाधान से असन्तुष्ट होकर समाधानान्तर किया, और गणपाठ के यथास्थित पाठ को युक्तियुक्त दर्शाया। इससे तथा पूर्वनिर्दिष्ट दो प्रमाणों से स्पष्ट है कि न्यासकार र णपाठ को पाणिनीय ही मानता है, परन्तु जहां दोनों में उसे विरोध प्रतीत होता है, वहां वह सूत्रपाठ को प्रधानता देने के लिए प्रौढ़िबाद से गणपाठ के अपाणिनीयत्व का प्रतिपादन करता है। न्यासकार की भ्रान्ति का कारण और समाधान—न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि को गणपाठ के पाणिनीयत्व में जो भ्रान्ति हुई है, उसका कारण प्रोक्त ग्रीर कृत ग्रन्थों के भेद का वास्तिवक परिज्ञान न होना है। साम्प्रतिक ग्रनुसंधानकर्त्ता भी प्रोक्त और कृत ग्रन्थों में भेद-ज्ञान नहीं रखते,इसलिए उन के द्वारा निकाले गए परिणाम भी प्रायः ग्रसत्य होते हैं। प्रोक्त और कृत ग्रन्थों में क्या भेद होता है, यह हम विस्तार से पाणिनीय धातुपाठ के प्रकरण में लिख चुके हैं, ग्रतः उसका पुनः पिष्टपेषण करना ग्रयुक्त है। न्यासकार को धातुपाठ के पाणिनीयत्व के संबंध में भी प्रोक्त और कृत ग्रन्थों के भेद का ग्रपरिज्ञान होने से जो भ्रान्ति हुई, उसका निराकरण हम पाणिनीय धातुपाठ के प्रसङ्ग में कर चुके हैं।

पाणिनि का गणपाठ उसका प्रोक्त ग्रन्थ है, इसलिए उसमें भ्रादि से अन्त तक की सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी पाणिनि की अपनी नहीं है। पाणिनि ने पूर्वपरम्परा से पाप्त गणपाठों से उचित सामग्री को कहीं पूर्णतया उन्हीं के शब्दों में, कहीं स्वल्प परिवर्तन अथवा परिवर्षन करके अपने गणपाठ का प्रवचन किया है। पूर्व उद्ध्त

> वाजासे ।४।१।१०४।। वब्कयासे ।४।१।८६।। राजासे ।४।१।१२८।। हृदयासे ।४।१।१३०।।

इत्यादि गणसूत्र पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के गणपाठों से अक्षरशः ग्रहण कर लिए हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इसलिए जैसे पाणिनीय अष्टाध्यायी में पूर्व आचार्यों के सूत्रों के निर्देश से सूत्रपाठ का पाणिनीयत्व खण्डित नहीं होता, उसी प्रकार धातुपाठ और गणपाठ में भी पूर्व आचार्यों की सामग्री का ग्रहण होने से उनके पाणिनीयत्व का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। इन ग्रन्थों में जहां-कहीं भी कुछ विरोध अथवा न्यूनाधिकता प्रतीत हो, उसका समाधान महाभाष्यकार का अनुसरण करते हुए' पूर्वाचार्यनिर्देश मान कर ही करना चाहिए।

१. महाभाष्यकार ने पाणिनीय सूत्रों में प्रतीयमान ग्रसामञ्जस्य के निवा-रण के लिए स्थान स्थान पर 'पूर्वसूत्रनिर्देश' का ग्राश्रयण लिया है। यथा— निर्देशोऽयं पूर्वसूत्रेण वा स्यात् ।७।१।१८।।

### गणपाठ के दो पाठ

हम अप्टाध्यायी और धातुपाठ के प्रकरण में विस्तार से लिख चुके हैं कि इनके पाणिनि द्वारा प्रोक्त ही न्यूनातिन्यून दो-दो संस्करण हैं। एक लघुपाठ है, और दूसरा वृद्धपाठ। इसी प्रकार गणपाठ के भी पाणिनि के दो प्रवचन हैं, अर्थात् दो प्रकार के पाठ हैं — एक लघुपाठ और दूसरा वृद्धपाठ। गणपाठ का जो साम्प्रतिक पाठ है, वह उसका वृद्धपाठ है। लघुपाठ इस समय अप्राप्त है।

दो प्रकार के पाठ में प्रमाण—पाणिनि के गणपाठ का दो प्रकार का पाठ है, इसकी सूचना महाभाष्यकार पतञ्जिल के निम्न पाठ से मिलती है। महाभाष्यकार तृज्वत् कोष्टुः, स्त्रियां च (७।२।६४, ६६) सूत्रों की व्याख्या में लिखते हैं—

तृज्बद्भावनिमित्तकः स ईकारः । नाकृते तृज्बद्भावे ईकारः प्राप्नोति । किं कारणम् ? 'ऋन्नेभ्यो ङीप्' इत्युच्यते । ईकारे च तृज्बद्भावः । तदिदमितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । एवं तर्हि गौरादिषु पाठादीकारो भविष्यति । गौरादिषु न पठचते । निहं किंचित्तुन्नन्तं गौरादिषु पठचते । एवं तर्हि जाप्यत्याचार्यः—भवत्यत्र ईकार इति यदयमीकारे तृज्बद्भावं शास्ति ।

ग्रथात्—तृज्झाव को निमित्त मानकर वह ईकार होता है।
तृज्बद्भाव विना किये ईकार प्राप्त नहीं होता। क्या कारण है?
ऋकारान्तों से ङीप् होता है, ऐसा कहा है(द्र०—ग्रष्टा० ४।१।५)।
ईकार परे होने पर तृज्बद्भाव का विधान किया है (द्र०—ग्रष्टा० ७।२।६६)। यह इतरेतराश्रय होता है (=ईकार हो तो तृज्बद्भाव हो, तृज्बद्भाव होवे तो ईकार हो)। इतरेतराश्रय कार्य सिद्ध नहीं होते। ग्रच्छा तो गौरादि (गणपाठ ४।१।४१) पाठ से ईकार हो जाएगा (ग्रर्थात् गौरादि में तृज्ञन्त कोष्टु शब्द पढ़ा है)। गौरादि में नहीं पढ़ा जाता। कोई भी तृज्ञन्त शब्द गौरादि में नहीं पढ़ा। ग्रच्छा तो ग्राचार्य बतलाते हैं कि यहां ईकार होता है, जो यह [ग्राचार्य] ईकार परे रहने पर तृज्बद्भाव का विधान करते हैं।

इस उद्धरण में दो परस्पर विरुद्ध बातें वाही प्रतीत होती हैं। पहले कहा है कि कोष्टु शब्द गौरादि (४।१।४१) गण में पढ़ा है। ग्रगले वावय में कहा कि कोई भी तुन्तन्त गौरादि में नहीं पढ़ा। जहां पर इस प्रकार का विरोध होता है, उसके समाधान का मार्ग स्वयं भाष्यकार ने ऋलृक् सूत्र के भाष्य में दर्शाया है—

पक्षान्तरैरिप परिहारा भवन्ति । १।१। प्रत्या० सूत्र २ । ग्रर्थात्—जहां विरोध की प्रतीति हो, वहां पक्षान्तर मानकर समाघान करना चाहिए ।

इसी नियम से यहां भी प्रतीयमान विरोध के परिहार का मार्ग यही है कि गणपाठ के जिस पाठ में गौरादि में कोष्टु शब्द का पाठ था, उसे मानकर पूर्व समाधान दिया और जिस पाठ में गौरादि में कोष्टु शब्द का पाठ नहीं था उसे मान कर कहा कि गौरादि में कोई तुम्नन्त शब्द नहीं पढ़ा। यदि पक्षान्तर से परिहार न माना जाए तो भाष्यकार का उक्त कथन परस्परविषद्ध होने से प्रमत्तगीत होगा।

महाभाष्य के इस स्थल की व्याख्या करते हुए कैयट ने स्पष्ट लिखा है —

गौरादिपाठादिति—'पृथिवी कोब्टु पिष्पल्यादयश्च' इति छेदा-ध्यायिनः पठन्ति । निह किञ्चिदिति—संहिताध्यायिनो न पठन्ति ।

धर्यात्—गौरादि गण में पृथिवी कोष्टु पिष्पल्यादयश्च ऐसा पाठ छेदाध्यायी पढ़ते हैं। संहिताध्यायी [उक्त पाठ] नहीं पढ़ते।

हमारे विचार में यहां छेदाध्यायी से गणपाठ के वृद्धपाठ के अध्येता अभिन्नेत हैं और संहिताध्यायी से लचुपाठ के अध्येता। वृद्धपाठ में पिष्पल्यादयदच गणसूत्र के उदाहरणरूप पृथिवो, कोष्टु आदि शब्द भी पढ़े गये थे और लघुपाठ में गणसूत्र ही पठित था, उदाहरणभूत शब्दों का निर्देश नहीं था।

नागेश की मूल-नागेशभट्ट ने कैयट के इस स्थल की व्याख्या में लिखा है-

प्राचार्याणां मतभेदेन कोव्टुशब्दपाठापाठावुक्ती।

धर्यात्—श्राचार्यों के मतभेद से गौरादि गण में कोष्टु शब्द का पाठ अथवा पाठाभाव कहा है।

इससे ऐसा ध्वनित होता है कि नागेश पाणिनि से भिन्न श्राचार्यों द्वारा पठित गणपाठ में कोष्टु शब्द के पाठ अथवा पाठाभाव को मानता है।

उभयपाठों का पाणिनीयत्व-गणपाठ के वृद्ध धीर लघु दोनों पाठ पाणिनि प्रोक्त हैं। यह अष्टाध्यायी और घातुपाठ के वृद्ध और लघुपाठ की तुलना से स्पष्ट है।

कई विद्वानों का कहना है कि गौरादि गण में पिष्पल्यादयश्च गणसूत्र सर्वथा प्रक्षिप्त है। क्योंकि पाणिनि ने कहीं पर भी पिप्पल्यादि शब्द नहीं पढ़े, जिनके आधार पर गणसूत्र की रचना हो सके।'

वस्तुतः यह कथन चिन्त्य है। पाणिनीय गणपाठ में ग्रन्यत्र भी अवान्तर गणसूचक गणसूत्र विद्यमान हैं, यथा गहादि (४।२।१३८) गण में वेणुकादिभ्यश्छण् गणसूत्र । ऐसे सभी गण अथवा गणसूत्र उन प्राचीन गणपाठों से आए हुए हैं, जिनमें ये गण स्वतन्त्र रूप से अन्यत्र वढे गये थे। गहादि गण में पठित वेणुकादिम्यइछण् गणसूत्र इस बात की स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि इस गणसूत्र को पाणिनि ने किसं। पूर्वाचार्य के गणपाठ से लिया है, क्योंकि गहादियों से 'छ' प्रत्यय तो प्राप्त ही है, केवल उपके णित्व का विधान ही इष्ट है। यदि इस सूत्र को पाणिनि पूर्वसूत्र के रूप में ही स्वीकार न करते तो उन्हें वेणुकादिम्यो णित् आनुपूर्वी रखनी चाहिए थी।

गणपाठ का अनेकथा प्रवचन-पाणिनि ने अष्टाध्यायी और धातुपाठ का जैसे अनेकधा प्रवचन किया उसी प्रकार गणपाठ का भी अनेकधा प्रवचन किया था। उसी प्रवचनभेद से गणपाठ के न्यूनातिन्यून दो प्रकार के पाठ उपपन्न हुए । नद्यादि गण (४।२।६७) में पठित पूर्वनगरी पद की व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने लिखा है-

पौर्वनगरेयम् । केचित्तु पूर्वनगिरीति पठन्ति, विच्छिद्य च प्रत्ययं

कुर्वन्ति पौरेयम्, बानेयम्, गैरेयम् । तदुभयमि दर्शनं प्रमाणम् । श्रयात्—[पूर्वनगरी से] पौर्वनगरेय । कई लोग 'पूर्वनगिरि' पढ़ते हैं ग्रौर उससे 'पूर्-वन-गिरि' ऐसा विच्छेद करके प्रत्यय करते हैं और रूप बताते हैं —पौरेयम्, वानेयम्, गैरेयम् । ये दोनों ही दर्शन प्रमाण हैं।

१. द्रष्टव्य-प्राध्यापक कपिल देव साहित्याचार्य एम. ए. पी. एच डी. का 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और प्राचार्य पाणिनि' नामक निबन्ध, ग्र०२। यह प्रन्य हमारे यहां से छप चुका है।

हरदत्त द्वारा स्पष्टीकरण—काशिका के उक्त मत का स्पष्टी करण करते हुए हरदत्त ने लिखा है—

### उभयथाप्याचार्येण शिष्याणां अतिपादनात् ।

अर्थात् स्राचार्यं द्वारा दोनों प्रकार [पूर्वनगरी-पूर्-वन-गिरि] का प्रतिपादन होने से दोनों पाठ प्रमाण हैं।

्रें ऐसा ही न्यासकार ने भी लिखा है (भाग १, पृष्ठ ६५६)। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि स्राचार्य पाणिनि ने गणपाठ का स्रोकधा प्रवचन किया था।

## गणपाठ के अध्ययनाध्यापन का उच्छेद

हम इसी ग्रन्थ के ग्रठारहवें ग्रध्याय (भाग २, पृष्ठ ३) पर लिख चुके हैं कि शब्दानुशासन से गणपाठ ग्रादि के पृथक्करण से एक महती हानि हुई। ग्रध्येता लोगों ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का ग्रध्ययन छोड़ दिया। उसका फल यह हुग्रा कि गणपाठ के पाठ में बहुत ही गड़बड़ी हो गई, शुद्धपाठ लुप्त हो गया। उसकी यह दीन ग्रवस्था देखकर काशिकाकार ने महान् परिश्रम से गणपाठ के पाठ का शोधन किया। ग्रतएव उसने काशिका के ग्रारम्भ में एक विशेषण रखा — शुद्धगणा। इसकी व्याख्या में हरदत्त लिखता है—

तथा शुद्धगणा—वक्ष्यति 'लोहितडाज्म्यः क्यष्वचनं भृशादिष्वि-तराणि' इति, 'कण्वात्तु शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते' इति च । संषा गणस्य शुद्धिः । वृत्त्यन्तरेषु तु गणपाठ एव नास्ति, प्रागेव शुद्धिः । भाग १, पृष्ठ ४ ।

अर्थात्—कहेगा [काशिकाकार] लोहित और डाजन्तों से क्यष् करना चाहिये, शेष लोहितादि पदों को भृशादि में पढ़ देना चाहिये। तथा शकल शब्द का पाठ कण्व से पूर्व और कत से उत्तर इष्ट है। यह है गण की शुद्धि। अन्य वृत्तियों में गणपाठ नहीं, उनमें पहिले ही गण साफ हैं।

काशिकाकार के गणपाठ की शुद्धि का प्रयत्न भ्रनेक स्थानों पर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। गोपवनादि गण के सम्बन्ध में लिखता है— एतावत एवाव्टी गोपवनादयः। परिशिष्टानां हरितादीनां प्रमादपाठः। काशिका २।४।६७॥

अर्थात्—इतने ही आठ गोपवनादि शब्द हैं। अवशिष्ट हरितादि का पाठ प्रमादजन्य है।

गणपाठ का श्रादशं संस्करण - काशिकाकार के इतना महान् प्रयत्न करने पर भी गणपाठ उत्तर काल में भ्रष्ट, भ्रष्टतर श्रीर भ्रष्टतम होता गया।

ग्राज गणपाठ की यह स्थिति है कि कोई भी दी हस्तलेखों के पाठ परस्पर समान नहीं हैं। काशिका के हस्तलेखों में भी गणपाठ में महद् ग्रन्तर उपलब्ध होता है। ऐसी भयानक स्थिति में जहां गणु-पाठ के परिशोधन का कार्य बहुत महत्त्व रखता है, वहां यह ग्रत्य-धिक परिश्रम भी चाहता है। हमारे मित्र प्रो० किपलदेवजी साहित्या-चार्य एम. ए. ने पी. एच. डी के लिए मेरे कहने से 'पाणिनीय गणपाठ का सम्पादन ग्रीर तुलनात्मक प्रध्ययन' कार्य हाथ में लिया। और उन्होंने ग्रनेकों हस्तलेखों ग्रीर विभिन्न व्याकरणों के गणपाठों के साहाय्य से कई वर्ष प्रयत्न करके पाणिनीय गणपाठ का ग्रादर्श संस्करण तैयार किया। उन्हें इस कार्य पर पीएच. डी. की उपाधि भी प्राप्त हो गई। गणपाठों का तुलनात्मक श्रध्ययन श्रंश 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा ग्रीर श्राचार्य पाणिनि' के नाम से छप गया है। गणपाठ का ग्रादर्श संस्करण भी प्रकाशित करने का विचार है।'

#### गणों के दो भेद

गणपाठ में जितने गण हैं, उन्हें हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वे गण हैं जिनमें शब्द नियमित हैं अर्थात् उस गण में जितने शब्द पढ़े हैं, उतने शब्दों से ही उस गण का कार्य होगा। यथा सर्वादि गण। दूसरे गण वे हैं, जिनमे शब्दों की नियत संख्या अभिन्नेत नहीं है। अन्य शब्दों से भी उक्त गण का कार्य हो जाता है। इस प्रकार के गण वैयाकरणों की परिभाषा में आकृतिगण कहाते हैं।

१. हम इसे प्रकाशित नहीं कर सके। डा॰ कपिल देव के पीएच. डी. का निबन्ध 'कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय' से छपा है। उसमें यह मंश छप्र गया है।

जिन गणों में शब्दों का संकलन सीमित होता है, उनके अन्त में शब्दसंकलन की परिसमाप्ति के द्योतन के लिए समाप्त्यर्थक वृत् शब्द पढ़ा जाता है। और जो आकृतिगण होते हैं उनके अन्त में वृत् शब्द का पाठ नहीं होता। यथा—

श्चवृत्करणाद् श्राकृतिगणोऽयम् । काशिका २।१।४८।।

काशिका में यहां पाठ छपा है— अध्यक्तत्वाच्चाकृतिगणोऽयम्। यह अपपाठ है। पूर्वनिदिष्ट पाठ जो कि शुद्ध है, टिप्पणी में रखा है (यह संपादक के अज्ञान का द्योतक है)।

कहीं कहीं नियतरूप से पठित गण को भी च शब्द के पाठ से

ब्राकृति गण माना जाता है। यथा-

१—- ग्राकृतिगणश्च प्रवृद्धादिद्रंष्टव्य इति । कुत एतत् ? श्राकृ-तिगणतां तस्य सूचियतुमनुक्तसमुच्चयार्थस्य चकारस्येह करणात् । न्यास ६।२।१४७॥

२ - चकारोऽनुक्तसमुच्चयायः । स चाकृतिगणतां सुवामादेवींध-यतीत्यत ग्राह—ग्रविहितलक्षण इत्यादि । न्यास ८।३।१०॥

## र गापाठ के व्याख्याता

पाणिनीय गणपाठ पर अनेक वंयाकरणों ने व्याख्याएं लिखी होंगी, परन्तु इस समय पाणिनीय गणपाठ पर कोई भी प्राचीन व्याख्या उपलब्ध नहीं होती। यज्ञ इवर भट्ट की गणरत्नावली नामक एक व्याख्या मिलती है, परन्तु यह वहुत अर्वाचीन है। उसका मुख्य आधार भी वर्धमानकृत गणरत्नमहोदधि है। प्राचीन वाङ्मय के अवगाहन से गणपाठ पर अनेक व्याख्याग्रन्थों का परिचय मिलता है। हमें गणपाठ के जिन-जिन व्याख्याताओं अथवा व्याख्याओं का वोध है, वे इस प्रकार हैं—

#### १ पाणिनि

पाणिनि ने भ्रपने सूत्रपाठ की और धातुपाठ की वृत्तियों का स्वयं प्रवचन किया था और वह भी अनेकधा, यह हम पूर्व यथास्थान लिख चुके हैं। हमारा विचार है कि पाणिनि ने सूत्रपाठ और धातुपाठ की कृतियों के समान गणपाठ की किसी वृत्ति का भी प्रवचन किसी न किसी रूप में अवस्य किया था। इसमें निम्न प्रमाण हैं—

१—काशिकाकार नद्यादि (४।२।६७) गण में पठित पूर्वनगरी की व्याख्या करके लिखता है -

'केचित्तु पूर्वनिगिर इति पठिन्ति विच्छिद्य च प्रत्ययं कुर्वन्ति, पौरेयंम्, वानेयम्, गैरेयम् इति तदुभयमपि दर्शनं प्रमाणम् ।'

श्रर्थात् कई [व्याख्याता पूर्वनगरी पद के स्थान में] पूर्वनगिर पढ़ते हैं, और विच्छेद करके प्रत्यय करते हैं—पूर्-परिय, वन-वानेय, गिरि गरेय। ये दोनों दर्शन ही प्रमाण हैं।

इसकी व्याख्या करते हुए न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने लिखा है— 'उभयथाप्याचार्येण शिष्याणां प्रतिपादनात्।'भाग १,पृष्ठ ६५६।

अर्थात् —दोनों प्रकार [पूर्वनगरी-पूर्वनगिरि] से आचार्य द्वारा शिष्यों को प्रतिपादन करने से (पढ़ाने से) दोनों ही पाठ प्रमाण हैं।

ऐसा ही उल्लेख हरदत्त ने भी इसी सूत्र पर किया है।

२—न्यासकार स्थूलादि ( ११४१३ ) गण में पठित स्थूलाणु-माषेषु की तीन प्रकार की, तथा पाद्यकालावदात्ताः सुरायाम् सूत्र की दो प्रकार की प्राचीन व्याख्याएं उद्धृत करता है। ये विभिन्न व्याख्याएं सम्भवतः पाणिनि द्वारा ही ग्रनेक प्रवचनकाल में की गई होंगी। ग्रन्यथा सभी व्याख्याग्रों का प्रामाण्य नहीं माना जा सकता।

३ — वर्षमान सूरि गणरत्नमहोदिष में क्रोडियान्तर्गत चैतयत पद पर लिखता है —

'पाणिनिस्तु चित संवेदने इत्यस्य चैतयत इत्याह'। पृष्ठ ३७।
पाणिनि ने चैतयत पद की वर्षमाननिद्धित व्युत्पत्ति गणपाठ
की वृत्ति में प्रदर्शित को होगी। काशिका में 'चैतयत' के स्थान में चैटयत पाठ मिलता है, वह चिन्त्य है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने अपने गणपाठ के प्रवचन के साथ-साथ उसकी किसी वृत्ति का भी प्रवचन किया था, और वह गणपाठ और वृत्ति का प्रवचन अनेकविध था। उसी वृद्धिय के कारण पाणिनीय सम्प्रदाय में भी गणपाठ के व्याख्याकारों में अनेक मत प्रचलित हो गए। २ - नामपारायणकार (वि॰ सं० ७०० से पूर्व) काशिकाकार ने ग्रन्थ के ग्रारम्भ में लिखा है-

'वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु ।'

यहां पारायण शब्द का दोनों के साथ संबन्ध होकर नाम-पारायण और धातुपारायण नाम के ग्रन्थों का संकेत करता है। धातुपारायण नाम के धातुपाठ के व्याख्यान ग्रन्थ कई एक प्रसिद्ध हैं। उनका निर्देश धातुपाठ के प्रकरण में यथास्थान कर दिया है। घातुपारायण के सादृश्य से नामपारायण गणशब्दों का व्या-ख्यान ग्रन्थ होना चाहिए। हरदत्त ने उक्त श्लोक को व्याख्या में यही तात्पर्य प्रकट किया है। यथा—

'यत्र धातुप्रिक्रया तद् धातुपारायणम्, यत्र गणशब्दानां निर्वचनं तन्नामपारायणम् ।' पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४ ।

हरदत्त ने तौल्वल्यादि गण (२।४।६१) के कतिपय शब्दों का निर्वचन करके लिखा है—

'परिक्षिष्टाः पारायणे द्रष्टब्याः' । भाग १, पृष्ठ ४६७ ।

यह नामपारायण ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ रहा होगा। परन्तु नामपारायण के दो उद्धरण ऐसे भी उपलब्ध होते हैं, जिन से आशंका होती है कि यह नामपारायण किसी अन्य तन्त्र से संबद्ध रहा हो। वे उद्धरण इस प्रकार हैं—

१ - काशिकाकार ने दाशिषद में लिखा है-

'सिपिध्कुव्डिका, धनुष्कपालम्, बिह्वपूलम्, यजुष्पात्रम् इत्येषां पाठ उत्तरपदस्थस्यापि वत्व यथा स्थादिति पारायणिका स्राहुः'।

यतः यह पाठ कस्कादि गण से सबन्ध रखता है, अतः यहां पारायणिकाः पद से नामपारायण के अध्येता ही इष्ट हैं।

काशिकाकार ने पारायणिकों के उक्त मत का भाष्य तथा वृत्ति ग्रन्थ से विरुद्ध होने के कारण प्रत्याख्यान कर दिया है।

२-निदाघ शब्द की ब्युत्पत्ति दशति हुए सायण ने लिखा है-

'निद्यतेऽनेनेति कृत्वा निदाधशब्दः साधुरिति पारायणिकाः इति सुधाकरस्तदपाणिनीयम् ।' धातुवृत्ति पृष्ठ ३२२। यहां भी सुधाकर के नाम से उद्धृत नामपारायणिकों के मत को अपाणिनीय कहा है।

#### ३-क्षीरस्वामी (वि॰ सं० १११४-११६४)

क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी और ग्रमरकोश को व्याख्या के ग्रारम्भ में समानरूप से एक श्लोक पढ़ा है। उसका चतुर्थ चरण है—

'न्याय्ये बत्मंनि वर्तनाय भवतां षड् वृत्तयः किन्पताः ।'

इस पद्यांश में क्षीरस्वामी ने ६ वृत्तियां लिखने का संकेत किया है। इन छः वृत्तियों में गणपाठ से सम्बन्ध रखनेवाली दो वृत्तियां हैं। एक निपाताव्ययोपसर्गवृत्ति, दूसरी गणवृत्ति।

## निपाताब्ययोपसर्गवृत्ति

क्षीरस्वामी ने इस वृत्ति में निपात ग्रब्यय ग्रीर उपसर्गों के ग्रर्थ ग्रादि पर विचार किया है। इनका सम्बन्ध गणपाठ के चादि (१।४।४७), स्वरादि (१।१।३७) तथा प्रादि (१।४।४८) गणों के साथ है।

निपाताच्ययोपसर्ग की व्याख्या—क्षीरस्वामी के उक्त वृत्ति ग्रन्थ पर तिलक नाम के किसी विद्वान् ने व्याख्या लिखी है। इस सव्याख्या निपातोपसर्गवृत्ति का एक हस्तलेख ग्रडियार (मद्रास) के हस्तलेख संग्रह में सुरक्षित है। द्र०—व्याकरणविभागीय सूचीपत्र, पुस्तक संख्या ४८७। इसके ग्रन्त में निम्न पाठ है—

'इति भट्टक्षीरस्वाम्युत्प्रेक्षितनिपाताब्ययोपसर्गीये तिलककृता वृत्तिः संपूर्णेति । भद्रं पश्येम प्रचरेम भद्रम् भ्रोमिति शिवम् ।'

### गगावृत्ति

क्षीरस्वामीं ने एक गणवृत्ति ग्रन्थ लिखा था। इसमें गणपाठ की व्याख्या रही होगी, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है। क्षीरस्वामी की गणवृत्ति इस समय अनुपलब्ध है। इसके उद्धरण भी हमें देखने को नहीं मिले।

## गणवृत्ति नाम से उद्भुत कतिपय उद्भरण

सायण ने माधवीया धातुवृत्ति के नाम-धातु-प्रकरण में गणवृत्ति के निम्न उद्धरण लिखे हैं—

# क—ग्रत्र गणवृत्तौ—

लोहितश्यामदुःखानि हर्षगर्वसुखानि च। मूच्छा निद्रा कृपा घूमा करुणा नित्यवर्मणि ॥ पृष्ठ ४१७॥

ख-रेहः शब्दो रहिस निर्घृणत्वे भिक्षाभिलाषस्य च निवृत्ती वर्तत इति गणवृत्ती । पृष्ठ ४१६ ॥

ग—गणवृत्तौ तु बृहच्छन्दो न दृश्यते भद्रशब्दस्तु पठचते । तथा च कन्धरशब्दश्च त्वचोऽम्यन्तरे स्थूलत्वाभा असंयुक्ता स्नायुः कन्धरा तद्वान् कन्धरः । मत्वथं अर्शस्रादिस्योऽश् इति व्याख्यातं च । पृष्ठ ४१६ ॥

घ - ग्रन्थरो मूर्खोऽपुब्करक्चेति गणवृत्तौ । पृष्ठ ४१६ ॥ ङ—रेहस् रोष इति गणवृत्तौ । पृष्ठ ४१६ ।

इनमें से प्रथम उद्धरण नामनिर्देश के बिना सिद्धान्तकीमुदी (भाग ३, पृष्ठ ४२६) में लोहितादिडाज्म्यः क्यष् सूत्र के व्याख्यान में उद्घृत है। वहां तृतीय चतर्थ चरण का पाठ मूर्छानिद्राकृपाधूमाः करणा नित्यचर्मणी है। सायण द्वारा गणवृत्ति के नाम से उद्घृत उद्धरण वस्तुतः वर्धमान विरचित गणरत्नमहोदिध के हैं। उसमें उत्तरार्ध का पाठ है—

'मूर्च्छानिद्राकृपाधूमाः करुणा जिह्यचर्मणी।' पृष्ठ २४५।

माधवीया धातुवृत्ति का पाठ अशुद्ध है। नित्यवर्मणि का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। सिद्धान्तकी मुदी का नित्यचर्मणी पाठ भी अष्ट है। वहां भी जिह्मचर्मणी पाठ ही होना चाहिए।

सायण का दूसरा उद्धरण भी गणरत्नमहोदिध से अर्थतः उद्धृत प्रतीत होता है। गणरत्नमहोदिध का पाठ है—

'रेहत् नैघृंण्यधर्मवृत्तिभिक्षाभिलाषधर्मवृत्ति वा, रहसि वर्तत इत्यन्ये।' पृष्ठ २४४।

धातुवृत्ति ग्रन्थ ग्रत्यन्त अशुद्ध छपा है। ग्रतः उसके मुद्रित पाठ पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता।

सायण का जो तीसरा उद्धरण हमने उद्वृत किया है, उसके दो भाग हैं। प्रथम पठचते पर्यन्त गणवृत्ति का है, तथा उत्तर भाग उसकी किसी व्याख्या का है। गणरत्नमहोदिध में भृशादिगण में बृहछन्द का पाठ नहीं है। 'भद्र' शब्द का पाठ श्लोक ४४१ के पूर्वार्घ में उपलब्ध होता है।

चतुर्थं उद्धरण का पाठ अशुद्ध है। गणरत्नमहोदिध में इसका शुद्ध पाठ इस प्रकार है - आण्डरो मुर्खो मुष्करो वा। पृष्ठ २४४।

पञ्चम उद्धरण का भी गणरत्नमहोदिध में शुद्ध पाठ इस प्रकार है —रैफत् सदोष इत्यर्थः । पृष्ठ २४५ ।

उपर्यु क्त पाठों को गणरत्नमहोदिध के साथ समता होने से यही सम्भावना है कि सायण द्वारा स्मृत गणवृत्ति वर्धमान सूरिकृत गणरत्नमहोदिध ग्रन्थ ही है। सायण के मुद्रित पाठ सभी अगुद्ध हैं।

### गणव्याख्यान नाम से उद्धृत उद्धरण

मिल्लिनाथ ने किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा रघुवंश स्रादि में 'गणव्याख्यान' नाम से कई उद्धरण उद्धृत किये हैं। यथा—

१-कृतिमिति निवारणनिषेधयोः, इति गणव्यास्याने ।

किरात २।१७॥

ं ्र —सहसेत्याकस्मिकाविमर्शयोः, इति गणव्याख्याने । किरात २।३०॥

३—ग्रस्मीत्यस्मदर्थानुवादेऽहमथॅऽपि, इति गणव्याख्याने । करात ३।६॥

## ४—प्रत्युतेत्युक्तवैपरीत्ये, इति गणव्याख्यानात्।

शिशुपाल० १।३६॥

इसी प्रकार रघुवंश में भी तीन स्थानों पर 'गणव्याख्यान' का उल्लेख मिलता है। यह गणव्याख्यान वर्धमानकृत गणरत्नमहोदधि ही है, अन्य नहीं। ये चारों उद्धरण क्रमशः गणरत्नमहोदधि के पृष्ठ ६, १८, १७ तथा ६ पर अक्षरशः उपलब्ध होते हैं।

### ४ - पुरुषोत्तम देव (वि० सं० १२००)

भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तम देव ने कोई 'गणवृत्ति' ग्रन्थ लिखा था, ऐसी सूचना भाषावृति के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने भूमिका के पृष्ठ १ पर दो है।

#### ४ - नारायण न्यायपञ्चानन

नारायण न्यायपञ्चानन ने गणपाठ पर 'गणप्रकाश' नाम की एक व्याख्या लिखो थी। इसके एक कोश का संकेत एस. एम. अयाचित ने अपने 'गणपाठ ए क्रिटिकल स्टेडि' नामक निबन्ध में दिया है। इस हस्तलेख में अ०४, ५ गणों को ही व्याख्या है। उनके मतानुसार यह ग्रन्थ ईसा की १८वी शती के पूर्वार्य का है।

### ६ - यज्ञेश्वर भट्ट

यज्ञेश्वर भट्ट नाम के आघुनिक वैयाकरण ने पाणिनीय गणपाठ पर गणरत्नावली नाम की व्याख्या लिखी है। इसमें अन्थकार ने गणरत्नमहोदघि का अनुकरण करते हुए पहले गणशब्दों को इलोकबद्ध किया है, तत्पश्चात् उनकी व्याख्या की है।

परिचय तथा काल—यजेश्वर भट्ट ने आयंविद्यासुधाकर ग्रन्थ में अपने पिता का नाम चिमणा जी' और गुरु का नाम महाशंकर लिखा है। यह दाक्षिणात्य तैतिरीय शाखाध्येता ब्राह्मण था। यजेश्वर भट्ट ने आयंविद्यासुधाकर ग्रन्थ की रचना शकाब्द १७८८ (= विक्रमाब्द १६२३) में की है। गणरत्नावली का आरम्भ विक्रम सं० वि० १६३० में किया था। यह उसने स्वयं लिखा है—

संवत् श्रीविक्रमादित्यकालात् सत्र्यङ्कम् (१६३०) मिते । श्रतीते गणरत्ननामावलीयं विनिमिता ॥

पृष्ठ ३६ (हमारा हस्तलेख)।

गणरत्नावली की समाप्ति शकाब्द १७६६ ( == वि० सं० १६३० ) द्याषाढ़ मास में हुई। इसका निर्देश ग्रन्थकार ने स्वयं किया है—

भट्टयज्ञेदवरकृतो ग्रन्थोऽयं पूर्णतां गतः। शाके रसाङ्कमुनिभू (१७६६) मिते मासि तपोऽभिधे।। ग्रन्थ के ग्रन्त में।

१. चिमणाजीतनू जेन दाक्षिणात्यद्विजन्मना । आर्यविद्यासुघाकर के अन्त में । २. महाशंक शर्माणं गुरुं नत्वा विदां वरम् । आर्यविद्यासुघाकर । के आरम्भ में, श्लोक ७ । ३. द्र - आर्यविद्यासुघाकर के अन्त में ।

यज्ञेश्वर भट्ट की गणरत्नावली का मुख्य आधार गणरत्नमहो-दिध है, यह उसने स्वयं मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। वह ग्रन्थ के अन्त में लिखता है—

> ग्रस्य ग्रन्थस्य निर्माणे गणरत्नमहोदिधः। ग्रभवन् मुख्यः सहायोऽन्ये ग्रन्था इत्युपकारकाः॥

पाणिनीय सम्प्रदाय में गणपाठ पर एकमात्र 'गणरत्नावली' ग्रन्थ ही उपलब्ध होता है। यह ग्रन्थ बहुत पूर्व शिलाक्षरों पर छप चुका है, सम्प्रति ग्रति दुर्लभ है। हमने इसकी उपयोगिता को देख के ग्राज से २८ वर्ष पूर्व छात्रावस्था में इस ग्रन्थ की ग्रपने लिये प्रतिलिपि को थी, ग्रीर प्रकाशनार्थ कुछ भाग की प्रेसकापी भी तैयार की थी।

# १. व्लोकगणकार (वि० सं० १४०० से पूर्व)

पाणिनीय व्याकरण ग्रन्थों में श्लोक गणपाठ तथा श्लोक गण-कार के ग्रनेक वचन उद्घृत मिलते हैं। यथा—

१—सायण धातुवृत्ति पृष्ठ ४१६ पर लिखता है— 'स्रत्रामो भुशादयोऽस्माभिः श्लोकगणपाठानुरोधेन पठिताः ।'

यहां श्लोकगणपाठ शब्द से गणरत्नमहोदिध अन्तर्गत श्लोकबद्ध गणपाठ अभिप्रेत है अथवा अन्य, यह कहना कठिन है। क्योंकि इस प्रकरण में गणवृत्तौ के नाम से उद्घृत समस्त पाठ गणरत्नमहोदिध के हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

२-सायण पुनः पृष्ठ ४१८ पर लिखता है-

भ्रत्र इलोकगणकारः-

मुखदुःखगहनकृच्छाद्युपकप्रतीपकरुणाश्च । कृपणः सोढ इतीमे तृपादयो दशगणे पठिताः ॥ इति ।

नागेशभट्ट विरचित लघु ग्रौर वृहत् शब्देन्दुशेखरों में सुखादयः पाठ है।

यहां पर सायण श्लोकगणकार का उक्त श्लोक उद्घृत करके लिखता है—

'ग्रत्र गणरत्नमहोदधौ ग्रास्यशब्दोऽपि पठचते, यदाह श्रास्य-मेवास्यम् इति । तृत्रं दुःखम्, सोढं सहनम् ग्रभिभवो वा ।' इस स्थल पर क्लोकगणकार से गणरत्नमहोदधिकार का मत-भेद दर्शाने से स्पष्ट है कि यहां क्लोकगणकार वर्धमान नहीं है। पृष्ठ ४१७ पर सायण गणरत्नमहोदधि के लोहितक्याम आदि क्लोक-गण को गणवृत्ति के नाम से उद्धृत करता है। इससे भी इसी बात की पुष्टि होती है कि गणवृत्ति के नाम से उद्धृत उद्धरण वर्धमान के गणरत्नमहोदधि के हैं, और क्लोकगणपाठ अथवा क्लोकगणकार के नास से उद्धृत उद्धरण किसी अन्य वैयाकरण के हैं।

### ः. गण्याठकारिकाकार

मद्रास विश्वविद्यालय के अन्तर्गत हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग ५, खण्ड १ В. पृष्ठ ६४२१, पुस्तक संख्या ४३७ В. पर गण-पाठकारिका ग्रन्थ का एक हस्तलेख निर्दिष्ट हैं। इसके कर्त्ता का नाम अज्ञात है। यह कारिका ग्रन्थ पाणिनीय घातुपाठ पर है। हस्तलेख अपूर्ण ह।

## गणुकारिकाव्याख्याता-रासिकर

रासिकर नाम के किसी शैवाचार्य ने गणकारिका नाम के प्रन्थ पर एक भाष्य लिखा था। इसका उल्लेख जनल आफ दी आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटो भाग १३, खण्ड ३, ४ पृष्ठ १७६ पर मिलता है। गणकारिका के कर्त्ती आदि का नाम अज्ञात है।

## 3. गण-संग्रहकार — गोवर्धन

अध्टाध्यायी के प्रत्येक गणनिर्देशक आदि पदसंबद्ध सूत्र के लिए इस ग्रन्थ में कुछ शब्दों का संग्रह कर दिया है, चाहे वे गणपाठ से संबद्ध हों अथवा न हों। व्यवस्थित (पठित) गणों में कहीं कहीं वृत्करण भी किया है। इसका संग्राहक कोई गोवर्धननामा वैयाकरण है। इस ग्रन्थ का एक अधूरा हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन में विद्यमान है।

#### ४. गणपाठकार—रामकृष्ण

काशी के सरस्वती भवन के हस्तलेखसंग्रह में गणपाठ का एक हस्तलेख ग्रीर है। उसके ग्रन्त में निम्न पाठ है—

इति श्रीगणपाठे श्रीगोवर्धनदीक्षितसूनुरामकृष्णविरचितोऽष्ट-मोऽष्यायः।

इस लेख से प्रतीत होता है कि इस गणपाठ का संग्राहक कोई रामकृष्णनामा वैयाकरण था। इसके पिता का नाम गोवर्धन दीक्षित था। पूर्वनिर्दिष्ट गोवर्धन और यह गोवर्धन दोनों एक हैं अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्ति, यह अज्ञात है। इसका एक हस्तलेख भण्डारकर प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान में भी है। द्र०—संग्रह सं० २५३ (३२६/१८८१ — ६२)।

५. गगापाठ श्लोक

यह ग्रन्थ पाणिनीय गणपाठ विषयक है। इसका एक श्रपूणं हस्तलेख भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान में विद्यमान है। द०— संख्या २५६/७८०/१८६५-१६०२।

पाणिनीय गणनाठ से संबद्घ जितने ग्रन्थकारों का हमें ज्ञान है, उनका वर्णन करके पाणिनि से ग्रौत्तरकालिक गणपाठप्रवक्ताग्रों का वर्णन करते हैं।

# ५-कातन्त्रकार (सं० २००० वि० पूर्व)

कातन्त्र व्याकरण के प्रवक्ता ने स्वतन्त्र-संबद्ध गणपाठ का भी प्रवचन किया था। कातन्त्र गणपाठ के जो हस्तलेख मिलते हैं, उनमें कातन्त्र व्याकरण के प्रायः सभी गणों का उल्लेख है। कातन्त्र व्याकरण के तीन के भाग हैं—

१—ग्राख्यातान्त मूल ग्रन्थकार द्वारा प्रोक्त २—कृदन्त भाग वरहचि कात्यायन कृत ३—छन्दः प्रक्रिया परिशिष्टकार इन तीनों गणों की सूची इस प्रकार है—

### ग्राख्यातान्त भाग में-

१—सर्वादि ६—कुञ्जादि
२—त्यदादि (ग्रवान्तरगण) ७—बाह्वादि
३—गर्गादि ६—गवादि
४—यस्कादि ६—शरत् प्रभृति

५-विदादि

विशेष—कातन्त्र के सर्वादि गण में 'किम्' शब्द का पाठ 'एक द्वि' से पूर्व किया है। अतः अद्वयादेः सर्वनाम्नः (३।२।२४) सूत्र में पाणिनि के समान 'किम्' के पाठ की आवश्यकता नहीं रही।'

#### कृदन्त भाग में—

१—पचादि ५—भीमादि
 २—नन्दादि ६—न्यङ्क्वादि
 ३—ग्रहादि ७—गम्यादि

४—भिदादि

#### छन्द:प्रक्रिया में -

१—केवलादि केवलमामक आदि सूत्र के लिए २—कड्वादि कडुकमण्डल्वोइछन्दिस सूत्र के लिए ३—छन्दोगादि छन्दोगौक्यिक आदि सूत्र के लिए ४—सोमादि सोमाइवेन्द्रिय आदि सूत्र के लिए

कातन्त्र व्याकरण के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ४४८-४६६ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

कातन्त्र व्याकरण के गणपाठ पर किसी वैयाकरण ने कोई व्याख्या लिखी अथवा नहीं, इस विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है।

# ६ — चन्द्रगोमी (सं०१००० वि० पूर्व)

आचार्यं चन्दगोमी ने स्वशब्दानुशासन से संबद्ध गणपाठ का भी प्रवचन किया था। चन्द्रगोमी तथा उसके व्याकरण के सम्बन्ध में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ५६६—५७७ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

चन्द्रगोमी का गणपाठ उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति में उपलब्ध होता है।

१. द्रष्टव्य—'किंसवंनामबहुम्योऽद्वधादिभ्यः' (५।३।२) पाणिनीय सूत्र पर न्यासकार ने लिखा है—'सवंनामत्वं किमः सर्वादिषु पाठात् । किमो ग्रहण-मित्यादि । किंशब्दोऽयं द्वधादिषु पठचते इति, तस्य ग्रद्वधादिभ्य इति पर्युदासः क्रियते । तस्मात् सवंनाम्नोऽपि स्वशब्देनोपादानम् । यद्ये वं द्विशब्दात् पूर्वं किंशब्दः पठितव्यः । एवं हि तस्य पृथग्ग्रहणं कर्तब्यमेव भवति । सत्यमेतत् । न्यास भाग २, पृष्ठ १०६ ।

### चान्द्र गणपाठ की विशिष्टता

चन्द्रगोमी ने गणपाठ के प्रवचन में पाणिनि का ही विशेष अनु-सरण नहीं किया। उसने अपने प्रवचन में पाणिनि स्रोर पाणिनि से पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती उपलब्ध सभी सामग्री का उपयोग किया है। अतः उसके गणपाठ में पाणिनि से कुछ विशिष्ट भिन्नताए हैं। यथा-

१-कात्यायन आदि वात्तिककारों द्वारा निर्दिष्ट शब्दों को भी गण का रूप दे दिया है। यथा-

क—व्यासादि (२।४।२१) ख—कम्बोजादि (२।४।१०४)

ग -क्षीरपुत्रादि (३।१।२४) घ—देवासुरादि (४।१।१३३)

ङ—स्वर्गादि (४।१।१३३) च—पुण्याहवाचनादि (४।१।१३४)

छ—ज्योत्स्नादि (४।२।१०७) ज—नवयज्ञादि (४।२।१२४)

२ - कई स्थानों में पाणिनीय सूत्रों ग्रीर वार्तिकों को मिलाकर नए गण बनाये हैं। यथा -

क—ऊषादि (४।२।१२७) गण पाणिनि के ऊषशुषिमुष्कमधो रः (४।२।१०७) सूत्र तथा रप्रकरणे खमुखकुञ्जेम्य उपसंख्यानम् (४।२।१०७) वार्त्तिक को मिलाकर वनाया।

ख-कृष्यादि (४।२।११६) गण पाणिनि के रजःकृष्यासुति० (४।२।११२) इत्यादि, दन्तशिखात् संज्ञायाम् (४।२।११३) सूत्रों तथा वलच्प्रकरणेऽन्येभ्योऽिप दृश्यते (४।२।११२) वार्तिक को मिलाकर बनाया।

ग—केशादि (४।२।११६) गण पाणिनि के केशाद्वोऽन्यतरस्याम् (४।२।१०६) सूत्र तथा वप्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते (४।२।१०६) आदि वार्तिक को मिलाकर बनाया।

इसी प्रकार कुछ अन्य गण भी सूत्र और वार्तिकों के योग से बनाए।

३ - कुछ नए गण बनाए। यथा -

क - ऋत्वादि (४।१।१२४) ख— हिमादि (४।२।१३६) य—वेणकादि (३।२।६१) कई विद्वानों का कथन है कि चन्द्रगोमी के वेणुकादि गण (३।२।६१) के आधार पर ही काशिकाकार ने गहादि गण में वेणुकादिभ्यश्रुण् (४।२।१३८) गणसूत्र पड़ा है। द्र०—S.S.G. 1'. 38।

४—ग्राचार्य चन्द्र ने लाघवार्थ पाणिनि के कई गणों को मिला-कर एक गण बना दिया। यथा —

क—सिन्ध्वादि (३।३।६१) में पाणिनि के सिन्ध्वादि श्रीर तक्षशिलादि (द्र०-अष्टा० ४।३।६३) गणों को मिला दिया।

ख-कथादि (३।४।१०४) में पाणिनि के कथादि और गुडादि (द्र०-ग्रष्टा० ४।४।१०२, १०३) गणों को एक कर दिया।

हमारे विचार में चन्द्राचार्य का इस प्रकार गणों का एकीकरण करके लाघव का प्रयत्न करना सर्वथा चिन्त्य है। पाणिनि ने इन गणों को पृथक् इसिलए पढ़ा था कि इनसे निष्पन्न शब्दों में स्वरभेद होने से उसे स्वर के अनुरोध से पृथक्-पृथक् अण्-अज् और ठक्-ठज् आदि प्रत्यय पढ़ने पड़े। अनेक व्याकरणतत्त्वपरिज्ञानरिहत लेखक पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरणों द्वारा स्वर की उपेक्षा करके की गई लाघवता को अनावश्यक रूप में उनकी सूक्ष्म मनीषा का चमत्कार मानते अथवा कहते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों की मनीषा पर ही हंसी आती है कि कहां पाणिनि आदि प्राचीन आचार्यों की सूक्ष्म मनीषा, जिन्होंने स्वर जैसे सूक्ष्म भेद का परिज्ञान भी बड़े कौशल और लाघव के साथ दर्शाया, और कहां उत्तरवर्ती वैयाकरणों की स्थूल बुद्धि, जिन्होंने तथा-कथित लाघव करके शब्दों के सूक्ष्म भेद को ही नष्ट कर दिया। आचार्य चन्द्र की इस कृति पर तो हमें अत्याश्चर्य है कि उसने स्वर-भेद की रक्षा करते हुए और स्वरप्रकरण का निदंश करते हुए भी यहां स्वर-भेद की उपेक्षा क्यों कर दी?

५—पाणिनि के कई गण छोड़ दिए । यथा— शौण्डादि (२।१।४०) से राजदन्तादि (२।२।३१) पर्यन्त के गण।

१. इमी दृष्टि से काशिकाकार ने ४।२।७४ में 'स्वरे विशेष:। महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य' जैसे स्तुति शब्दों का मुक्त कण्ठ से प्रयोग किया। दिने चान्द्र व्याकरण में स्वरप्रकरण भी था, द्र० — से व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ५७३ – ७४ (तृ० सं०)।

पुलाशादि ( ४।३।१४१ ), रसादि ( ५।२।६५ ) तथा देवपथादि (५।३।१००) गणा

६—चन्द्राचार्य ने लाघवार्थ पाणिनि के कई गणों के अधिका-क्षर आदि पद को हटाकर लघु पद रखा, अर्थात् लाघवार्थ नाम परिवर्तन किया । यथा—

(पा० प्राशाप्त ) को क—ध्रपुपादि (चान्द्र ४।१।३) रूप में। युपादि (पा० ४।३।८१) को ख—इन्द्रजननादि (चान्द्र ४।१।३) रूप में। शिशुक्रन्दादि (पा० प्राशाशश्श) को ग-सनुप्रवचनादि (चान्द्र ४।१।१३२) रूप में। उत्त्थापनादि (पा० ६।३।११६) को घ-किंशुलकादि (चान्द्र ५।२।१३२) रूप में। श्रञ्जनादि

ऐसा लाघव चान्द्र गणपाठ में बहुत्र उपलब्ध होता है।

७—पाणिनि के कई गणों का परिष्कार किया। यथा अर्घ-र्चादिगण। इस गण के विषय में चान्द्र व्याकरण २।२।६३ की टीका भी द्रष्टव्य है।

द—पाणिनि के कई व्यवस्थित (पठित) गणों को आकृतिगण बनाया। यथा - शरादि। इस विषय में चान्द्र व्याकरण ४।२।१३४ की वृत्ति द्रष्टव्य है।

श्राचार्य चन्द्रगोमी से उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों ने चन्द्र के सूत्र-पाठ धातुपाठ गणपाठ आदि का अनुकरण किया, परन्तु उन्होंने उसके नाम का भी निर्देश नहीं किया। कहां आचार्य पाणिनि का अपने से पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों का सम्मानार्थ नामस्मरण करना और कहां अर्वाचीन आचार्यों का अहंकारवश किसी पूर्ववर्ती आचार्य के नाम का निर्देश न करना। यह है आर्थ और अनार्थ अन्थों के स्वरूप की भिन्नता। भला ऐसे अहंकारी कृतघ्न अन्थकारों के अन्थों के अध्ययन से कभी किसी शास्त्र के तत्त्व का बोध हो सकता है? क्या ऐसे अन्थों के पढ़नेवाले सुकुमार-मित छात्रों की बुद्धि पर इस कृतघनता का कुप्रभाव न होगा? स्वामी दयानन्द सरस्वती की चेतावनी—उस युग में जब कि चारों ओर अनार्ष प्रन्थों के पठन-पाठन का ही बोलवाला था, सबसे पूर्व महामनस्वी स्वामी विरजानन्द सरस्वती की विमल मेधा में अनार्ष प्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन से होनेवाली हानियों की उपजा हुई। उनसे आर्ष ज्योति पाकर इस युग के प्रवर्तक, कान्तदर्शी, अशेषशेमुषीसम्पन्न स्वामी दयानन्द ने स्पष्ट घोषणा की—

'जितना बोध इन ( अष्टाध्यायी-महाभाष्य ) के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है', उतना बोध कुग्रन्थ अर्थात् सारस्वत चिन्द्रका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता। क्योंकि महाशय महिष लोगों ने सहजता से महान् विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है, वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के किल्पत ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है ? महिष लोगों का आशय, जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में थोड़ा समय लगे, इस प्रकार का होता है। और क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़के अल्प लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का खोदना, कौड़ो का लाभ होना। और आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि एक गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना। सत्यार्थ प्रकाश समु० ३, पठनपाठनविधि।

अष्टाध्यायी के कम से पठन-पाठन का प्रयोग तो आर्यसमाज के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हो रहा है, परन्तु इस कम से वास्तविक रीति से पठन-पाठन (जिससे छात्र वस्तुत: अल्प काल में ही अच्छे वैयाकरण वन सकें) केवल श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, श्री पं० शंकरदेवजी तथा उनकी शिष्यपरम्परा तक ही सीमित है।

१. स्वामी दयानन्द सरस्वती के उक्त मत की बहुषा परीक्षा कर ली गई है। आचार्यवर श्री पं॰ ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु तथा श्री पं॰ शंकरदेव जी तथा उनकी शिष्य-परम्परा में सम्पूर्ण महाभाष्य पर्यन्त व्याकरणशास्त्र का ग्रध्यापन प्रायः ५ वर्ष में समाप्त हो जाता है। श्रीर छात्र कौमुदी शेखर प्रभृति गंधों के माध्यम से १२ वर्ष पर्यन्त ग्रध्ययन करने वाले व्याकरणाचार्यों की ग्रपेक्षा कहीं श्रिक विद्वान् हो जाते है। दो-एक श्रति कुशाग्रमित परिश्रमी छात्रों ने तो तीन वर्ष में ही महाभाष्यान्त व्याकरण का ग्रध्ययन समाप्त कर लिया।

सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण के चौदहवें समुल्लास के अन्त में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो एक विज्ञापन लिखा था, उसमें अनार्ष क्षुद्राशय लोगों के लिखे ग्रन्थों के विषय में यहां तक लिखा है कि—

'जिन ग्रन्थों को दूर छोड़ने को कहा' कि इनको न पढ़ें न पढ़ावें, न इनको देखें। क्योंकि इनको देखने से वा सुनने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है। इससे इन ग्रन्थों को संसार में रहने भी न दें, तो बहुत उपकार होय'।

संसार के कल्याण के इच्छुक सत्यनिष्ठ विद्वानों को स्वामी दयानन्द सरस्वती के उक्त लेख पर शान्त मनीषा से विचार करना चाहिए। तथा युक्त मत के ग्रहण श्रीर श्रयुक्त मत को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तेन।

## ७- चपगक (वि॰ प्रथम शती)

क्षपणक व्याकरण के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४७७-४७६ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

क्षपणक के उणादिसूत्र के इति पद से संबद्ध एक उद्धरण उज्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिसूत्रवृत्ति में उद्धृत किया है—

'क्षपणकवृत्तौ अत्र 'इति' शब्द आद्यर्थे व्याख्यातः'। पृष्ठ ६०।

१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सं० १६३२ (सन् १८७४) में सत्यार्थ-प्रकाश का जो प्रथम मंस्करण छपवाया था. उसके लिए लिखे तो चौदह समुल्लास ही थे, परन्तु किन्हीं कारणों से अन्त के दो समुल्लास उस समय न छप सके थे। इस आद्य सत्यार्थप्रकाश की हस्तिलिखित प्रति सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ के लिखवाने भौर छपवानेवाले राजा जयकृष्णदास के घर मुरादाबाद में अद्ययावत् सुरक्षित है। कुछ वर्ष हुए श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर ने इस हस्तलेख को महान् यत्न से प्राप्त करके इसकी फोटो कापी करा कर अपने पास भी सुरक्षित कर ली है।

- २. सत्यार्थंप्रकाश के तृतीय समुल्लासान्तर्गत पठनपाठन-विधि में ।
- ३. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ २१, द्वि० सं०। उक्त विज्ञापन स० प्र० की हस्तिलिखित प्रति के पृष्ठ ४८५-४६५ तक उपलब्ध होता है।

इस उद्धरण से न केवल क्षपणक प्रोक्त उणादिसूत्रों को सत्ता का ही ज्ञान होता है, अपितु उसकी स्वोपज्ञ उणादिवृत्ति का भी परिचय मिलता है। क्षपणक-प्रोक्त धातुपाठ के विषय में हम धातु-पाठ के प्रकरण में (२२ वें अध्याय में) लिख चुके हैं। ग्रतः जिस वैयाकरण ने अपने शब्दानुशासन, उसके धातुपाठ और उणादि-सूत्र तथा उसकी वृत्ति का प्रवचन किया हो, उसने अपने शब्दानुशासन से सम्बद्ध गणपाठ का प्रवचन न किया हो, यह कथमपि बुद्धिग्राह्य नहीं हो सकता। ग्रतः क्षपणकप्रोक्त गणपाठ के विषय में साक्षात् निर्देश उपलब्ध न होने पर भी उसकी सत्ता अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है।

= -देवनन्दी (सं० ४०० वि० से पूर्व)

श्राचार्य देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद के शब्दानुशासन का वर्णन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५७६-५८४ (तृ० सं०) में कर चुके हैं। पूज्यपाद ने स्वतन्त्र-संबद्ध गणपाठ का भी प्रवचन किया था। यह गणपाठ अभयनन्दी-विरचित महावृत्ति में संप्रविष्ट उपलब्ध होता है। जैनेन्द्र गणपाठ में निम्न विभिन्नताएं हैं—

१—अनेक स्थानों पर पूर्व आचार्यप्रोक्त गणसूत्रों को गणपाठ में स्थान न देकर स्वतन्त्र सूत्र रूप में प्रतिष्ठित करना।

२—कतिंपय विभिन्न गणों का एकीकरण। यथा पिच्छादि ग्रीर तुन्दादि का। द्र०—महावृत्ति ४।१।४३॥

३—आकृतिगणों में प्रयोगानुसार कतिपय शब्दों की वृद्धि।

४ - काशिका तथा चान्द्रवृत्ति दोनों के भिन्न-भिन्न पाठों का संग्रह। यथा कुर्वादिगण में काशिका का पाठ ग्रभ्न है, चान्द्रवृत्ति का शुभ्र। जैनेन्द्र में दोनों का पाठ उपलब्ध होता है। द्र० - महावृत्ति ३।१११६ ॥

१. जैनेन्द्र गणपाठ के अनेक पाठ वर्धमान ने अभयनन्दी के नाम से उद्धृत किए हैं। यथा—'गोभिलचकवाकाशोकच्छगलकुशीरकयमलमुखमन्मथ-शब्दान् अभयनन्दी गणेऽस्मिन् ददशें।' गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ १७२। इस प्रकार के पाठो से यह अम नहीं होना चाहिए कि जैनेन्द्र गणपाठ का अभयनन्दी ने प्रवचन किया। अभयनन्दी तो काशिकाकारवत् अपनी वृत्ति में गणपाठ का संग्रह करनेवाला है।

५- प्रायः सर्वत्र तालत्र्य श को दन्त्य स के रूप में पड़ा है। यथा शंकुलाद को संकुलाद (द्र०-महावृत्ति ३।२।६३), सर्वकेश को सर्वकेस (द्र०-महावृत्ति ३।३।६६)।

इन विभिन्नताओं के अतिरिक्त इस गणपाठ में कोई मौलिक वैशिष्टच नहीं है। इस गणपाठ की किसी व्याख्या का भी हमें कोई ज्ञान नहीं है।

### गुगानन्दी

गुणनन्दी ने जैनेद्र व्याकरण का परिष्कार किया था। इस का स्वतन्त्र नाम शब्दार्णव है। इसका वर्णन प्रथम भाग पृष्ठ १८८० (तृ॰ सं०) में जैनेन्द्र व्याकरण के प्रसङ्ग में कर चुके हैं। गुणनन्दी ने ग्राचार्य पूज्यपाद के गणपाठ को उसी रूप में स्वीकार किया था, पथवा उसमें भी कुछ परिष्कार किया था, यह शब्दार्णव व्याकरण संबद्ध गणपाठ के ग्रनुपलव्ध होने से ग्रजात है। हमारा अनुमान है कि जैसे गुणनन्दी ने जैनेन्द्र धातुपाठ का कुछ-कुछ परिष्कार किया, उसी प्रकार गणपाठ का भी परिष्कार ग्रवश्य किया होगा।

# ह—वामन (सं० ३५०-६०० वि० पूर्व)

वामनकृत विश्वान्तविद्याधर व्याकरण का वर्णन इस प्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५६१-५६५ (तृ० सं०) में कर चुके हैं। वामन ने स्वशब्दानुशासन से संबद्ध गणपाठ का भी प्रवचन किया था। वामन-प्रोक्त गणपाठ का निर्देश वर्षमान ने गणरत्नमहोदिध में बहुव किया है।

वामन के गणपाठ में अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ एक इस प्रकार हैं-

१ - नए गणों का संग्रह - वामन ने अपने गणपाठ में कई नए गणों का संग्रह किया है। यथा - केंदारादि। वधमान लिखता है-

'केदारादी राजराजन्यवत्सा उष्ट्रोरभ्रौ वृद्धयुक्तो मनुष्यः । उक्षा जेयो राजपुत्रस्तथेह केदारादी वामनाचार्यदृष्टे ॥' गणरत्नमहोदधि, श्लोक २४८ । इस इलोक के चतुर्थ चरण में स्पष्ट कहा है कि केदारादि गण वामन-दष्ट है।

२—पाठमेद से गणों के नामकरण की भिन्नता—वामन के कई एक गण ऐसे हैं जो पूर्वाचार्यों के समान होते हुए भी प्रथम शब्द के पाठभेद के कारण नामभेद होने से भिन्नगणवत् प्रतीत होते हैं। यथा—

पाणिनि के शण्डिकादि (पा० ४।३।३२) का वामन के मत में

शुष्टिकादि नाम है। वर्धमान लिखता है—

'शुण्डिका ग्रामोऽभिजनोऽस्य शौण्डिक्यः। श्रयं वामनमताभि-प्रायः, पाणिन्यादयस्तु शण्डिकस्य ग्रामजनपदवाचिनः शाण्डिक्य इत्यु-दाहरन्ति।' गगरत्नमहादिध, पृष्ठ २०४।

वामन क गणताठ के विषय में हम उतना ही जानते हैं, जितना वर्धमान के गणरत्नमहोदधि में उद्धृत उद्धरणों से जाना जा सकता है।

# १० -पाल्यकीर्ति (वि० सं० =७१-६२४)

श्राचार्यं पाल्यकोर्ति ने सम्प्रति शाकटायन नाम से प्रसिद्ध शब्दानुशासन का प्रवचन किया था। पाल्यकोर्ति के समय और उसके शब्दानुशासन के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ १९७-६०१ (तृ॰ स॰) तक लिख चुके हैं।

शाकटायन नाम का कारण—ग्राचार्य पाल्यकीति के लिए शाकटायन शकटा झंज शकटपुत्र ग्रादि शब्दों का भी विभिन्न ग्रन्थों में प्रयोग देखा जाता है। हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४३५ (प्र० सं०) पर इस विषय में इस प्रकार लिखा है—

"आचार्य पाल्यकीतिविरचित व्याकरण का नाम केवल 'शब्दा-नुशासन' है। उसके साथ 'शाकटायन' नाम का संबन्ध कैसे हुआ, यह अजात है। सम्भव है, जेसे किवयों में कालिदास की महती उत्कर्षना होने से उत्तरवर्ती कई उत्कृष्ट किव भी कालिदास नाम से व्यवहृत होने लगे, बंसे ही वैदिक वैयाकरणों में सर्वोत्कृष्ट शाकटायन का नाम उत्कर्षता के द्योतन के लिए जैन सम्प्रदाय के महावैयाकरण पाल्यकीति के साथ भी युक्त कर दिया गया।" हमारा उपर्युक्त लेख सम्भावना मात्र था। ग्रव शाकटायन नाम का वास्तविक कारण परिज्ञात हो गया है। वह इस प्रकार है—

श्राचार्य पाणिनि ने गोषदादिस्यो वृन् (१।२।६२) में गोषदादि गण का निर्देश किया है। तदनुसार गोषद इषेत्वा आदि शब्द जिस श्रनुवाक अथवा अध्याय में हों वे गोषदक इषेत्दक आदि नामों से ब्यवहृत होते हैं। श्राचार्य पाल्यकीर्नि ने पाणिनि के गोषदादिस्यो बुन् सूत्र के स्थान में घोषदादेवुं च्' (३।३।१७८) सूत्र बनाकर घोषदादि गण का निर्देश किया है। यदि यह परिवर्तन पाल्यकीर्ति ने किसी प्राचीन शब्दानुशासन के अनुकरण पर न किया हो, तो यह बड़े महत्त्व का परिवर्तन है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाल्य-कीर्ति तंत्तिरीय शाखाध्यायी शाकटायन गोत्रज ब्राह्मण कुल का था। जैन सम्प्रदाय के अनेक प्रसिद्ध शाचार्य ऐसे हैं, जो ब्राह्मण कुल के थे श्रीर उन्होंने उत्तरकाल में वैदिक धर्म का परित्याग करके जैन मत को ग्रहण किया।

काठक संहिता १। २ और मैत्रायणी संहिता १।२ में मन्त्र का पाठ है—गोषदिस प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातिः। तदनुसार दोनों संहिताओं का यह अनुवाक गोषदक नाम से व्यवहृत होता है। तैत्तिरीय संहिता में इस मन्त्र का पाठ है—यज्ञस्य घोषदिस प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः। इस पाठ में गोषद के स्थान में घोषद शब्द का प्रयोग किया है। तदनुसार यह अनुवाक घोषदक नाम से व्यवहृत होता है। इस तुलना से स्पष्ट है कि आचार्य पाल्यकीर्ति ने स्वशाखा के पाठ के अनुसार गोषद शब्द क स्थान में घोषद शब्द का पाठ किया है।

पाल्यकीति ने स्व-तन्त्र संबद्ध गणपाठ का भी प्रवचन किया

१. शाकटायन लघुवृत्ति में घोषडादेवुंच् पाठ छपा है। हमारे विचार में यह प्रमाद पाठ है। वैदिक वाङ्मय से संबद्ध ग्रनेक सूत्रों में ऐसे प्रमाद उपलब्ध होते हैं। इसी सूत्र की वृत्ति में 'इषेत्वकः' के स्थान में 'इषेत्वकः' छपा है। ग्रन्न में मुद्रित गणपाठ में 'देवीरापः' के स्थान में 'देवीरायः' है। हेमचन्द्राचार्य ने गणनिर्देश में प्रायः शाकटायन का ग्रनुसरण किया है। हेमचन्द्र ने घोषदादेरकः (११२।१४) सूत्र में 'घोषद' शब्द का ही निर्देश किया है। इससे भी स्पष्ट है कि लघुवृत्ति के सूत्रपाठ तथा वृत्ति ग्रन्थ में मुद्रित 'घोषड' पाठ ग्रशुद्ध है।

था। यह स्वतन्त्र रूप से भी लघुवृत्ति के अन्त में छपा उपलब्ध होता है। इस गणपाठ में पुराने गणपाठों से अनेक भिन्नताएं उपलब्ध होती हैं। यथा—

- १—नामकरण की लघुता—पाल्यकीर्ति ने अनेक गणों के पुराने वड़े नामों के स्थान में लघु नामों का निर्देश किया है। यथा—
  - (क) ब्राहिताग्न्यादि के स्थान में भार्योद्वादि (२।१।११५)।
  - (ख) लोहितादि " " , निद्रादि (४।१।२७)।
  - (ग) ग्रज्ञवपत्यादि ,, ,, ,, धनादि (२।४।१७४)।
  - ं (घ) सन्धिवेलादि ,, ,, सन्ध्यादि (३।१।१७६)।
    - (ङ) ऋगयनादि ,, ,, शिक्षादि(३।१।१३६)। इत्यादि

श्राचार्य हेमचन्द्र ने गणनिर्देश में शाकटायन का अनुसरण किया है। केवल पाणिनीय पक्षादि के स्थान पर पाल्यकीर्ति द्वारा निर्दिष्ट पथ्यादि (२।४।२०) के स्थान पर पन्थ्यादि (६।२।८६) का परिवर्तन उपलब्ध होता है।

' २ - गणों का न्यूनीकरण-जिन पाणिनीय गणों में दो चार ही, शब्द थे, उन्हें पाल्यकीर्ति ने सूत्र में पढ़कर गणपाठ से हटा दिया।

३—नए गणों का निर्माण—पाणिनि के जिन सूत्रों में अनेक पद हैं, उन्हें सूत्र से हटाकर नये गणों के रूप में परिवर्तित कर दिया। यथा—

- (क) देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्यें स्यः (शाष्ठाप्र६) के स्थान में देवा-दिगण (३।४।६३)।
- (ख) द्वितीयाश्रितातीत (२।१।२४) इत्यादि के स्थान में श्रितादिगण (२।३।३३)।

समानस्य छन्दस्य० (६।३।५४) के योगविभाग से सिद्ध होने-वाले सपक्ष संघर्म तथा ज्योतिर्जनपद (६।३।५५) आदि के लिए धर्मादि गण (२।२।११६)।

पाल्यकीर्ति ने कई स्थानों पर सर्वथा ऐसे नए गणों का भी प्रयोग किया है, जो पाणिनीय शास्त्र में गण रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं। यथा—

- (क) पाणिनि के तेन प्रोक्तम् (४।३।१०१) सूत्र से यथाविहित प्रत्यय होकर सिद्ध होनेवाले मौदाः पैप्पलादाः आदि प्रयोगों के लिए पाल्यकीर्ति ने मोदादिभ्यः (३।१।१७०) सूत्र में मोदादि गण का निर्देश किया है।
- (ख) पाणिनि के समासाच्च तद्विषयात् ( ५।३।१०६ ) सूत्र से सिद्ध होनेवाले काकतालीय अजाकृपाणीय प्रयोगों के लिए काकताली-यादयः (३।३।४२) सूत्र में काकतालीयादि गण का पाठ किया है।
- ४ सन्देहिनिवारण-पाणिनि के तन्त्र में जहां एक नामवाले दो गण थे, उनमें सन्देह की निवृत्ति के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया है। यथा-

पाणिनि ने ४।२।८० में दो कुमुदादि गण पढ़े हैं। पाल्यकीर्ति ने पहले कुमुदादि को कुमुदादि ही रखा, और द्वितीय कुमुदादि को अश्वत्थादि नाम से स्मरण किया (द्रष्टब्य—सूत्र २।४।१०२)।

- ५—गणों का एकीकरण—पाल्यकीर्ति ने पाणिनि के अनेक गणों को परस्पर मिलाकर लाघव करने का प्रयास किया है। यथा—
- (क) पाणिनि के भिक्षादि (४।२।३८) ग्रीर खण्डिकादि (४।२।४५) को पाल्यकीर्ति ने मिलाकर एक भिक्षादि गण (२।४। १२८) ही स्वीकार किया है।
- (ख) पाणिनि के कथादि (४।४।१०२) और गुडादि (४।४।१०३) दो गणों को भी पाल्यकीति ने कथादि (३।२।२०२) के रूप में एक बना दिया है।
- (ग) पाणिनि के बाह्मणादि (४।१।१२४) ग्रौर पुरोहितादि (४।१।१२८) दोनों गणों का पाल्यकीर्ति ने बाह्मणादि (३।३।१०) में अन्तर्भाव कर दिया है।

इसी प्रकार अन्यत्र भी यह एकीकरण देखा जाता है।

गणों के एकीकरण से हानि—पाल्यकीर्ति आदि ने पाणिनि के विभिन्न गणों का लाघव की दृष्टि से जहां-जहां एकीकरण किया है, वहां सर्वत्र एक महान् दोष उपस्थित हो जाता है। पाणिनि आदि पुराने आचार्यों ने शब्दों के स्वर-भेद के परिज्ञापन के लिए जो महान्

प्रयत्न किया था, वह उत्तरवर्ती ग्राचार्यों के लाघव के नाम पर किए गए ऐसे प्रयत्नों से सदा के लिए विलुप्त हो गया।

६—गणसूत्रों का गणपाठ से पृथक्करण—पाणिनि आदि ने गणपाठ में जो अनेक गणसूत्र पढ़े थे, उन्हें पाल्यकीर्ति ने गणपाठ से निकालकर शब्दानुशासन में स्वतन्त्र सूत्र रूप में पढ़ा है। यथा—

- (क) पाणिति के स्थूलादि गण (५/४।३) में पठित कृष्ण तिलेषु, यव बीहिषु झादि गणसूत्रों को पाल्यकीति ने कृष्णयवजीणं (३।३।१८१) झादि स्वतन्त्र सूत्र का रूप दे दिया।
- (ख) पाणिनि के प्रज्ञादि गण (१।४।३८) में पठित कृष्ण मृगे, श्रोत्र शारीरे गणसूत्रों को पाल्यकीर्ति ने पाणिनि के श्रोषधेर-जातौ (१।३।३७) सूत्र के साथ मिलाकर कृष्णौषधिश्रोत्रान्मृगभेषज-शरीरे (२।४।१३३) के रूप में पढ़ा है।

७—चान्द्र नामों का परिवर्तन—पाल्यकीर्ति ने गणनामों में चान्द्र शब्दानुशासन का अनुकरण करते हुए भी कई स्थानों पर चान्द्र नामों का परित्याग करके नए गणनाम दिए हैं। यथा—

क—चन्द्राचार्य के हिमादिम्यः (४।२।१३६) सूत्र में निर्दिष्ट हिमादि गण का नाम पाल्यकीति ने गुणादि (३।३।१५८) रखा है।

ख- चन्द्राचार्य द्वारा निर्घारित कलाप्यादि गण (५।३।१४०) का नाम पाल्यकीर्ति ने मौदादि (३।१।७०) रखा है।

पाल्यकीर्ति प्रोक्त गणपाठ उस की स्वोपज्ञ अमोघा वृत्ति में पढ़ा है। यह यहमवर्मविरचित चिन्तामणि अपरनाम लघु-वृत्ति के अन्त भी छपा हुआ मिलता है।

# ११—महाराज भोजदेव (मं० १०७५-१११०वि०)

पूर्वाचार्यों द्वारा गणपाठ को शब्दानुशासन से पृथक् खिलपाठ के रूप में पढ़ने से इसके पठन-पाठन में जो उपेक्षा हुई, और उसका जो भयक्कर परिणाम हुआ, उसका निर्देश हम पूर्व (भाग २ पृष्ठ ३) कर चुके हैं। महाराज भोजदेव ने पूर्व वैयाकरणों द्वारा की गई उपेक्षा और उसके दुष्परिणामों को देखकर उसे पुनः शब्दानुशासन (सूत्रपाठ) में पढ़ने का साहस किया (पूर्व पृष्ठ ४)।

## भोजीय गगापाठ का वैशिष्टच

भोज के गणपाठ का प्रधान वैशिष्ट्य उसका सूत्रपाठ में समा-विष्ट होना है। इसके साथ ही इसमें निम्न वैशिष्ट्य भी उपलब्ध होते हैं —

- १ आकृति-गणों का पाठ पाणिनि आदि प्राचीन आचायाँ द्वारा आकृतिगण रूप से निर्दिष्ट गणों को भोज ने उन-उन गणों में समाविष्ट होनेवाले शब्दों का यथासम्भव पाठ करके अन्तिम शब्द के साय आदि पद का निर्देश किया है।
- २ वार्तिकगणों का पाठ ग्राचार्य चन्द्र ने जिस प्रकार कात्यायनीय वार्तिकों में निर्दिष्ट गणों को ग्रपने सूत्रपाठ में स्थान दिया, उसी प्रकार ग्राचार्य भोज ने भी उन्हें सूत्रपाठ में पढ़ा है।
- ३—नवीन गणों का निर्देश भोज ने पूर्व वैयाकरणों द्वारा अपटित कतिपय नवीन गणों का भी पाठ किया है। यथा—

किशुकादि (३।२।६८) वृन्दारकादि (३।२।८६) मतिल्लकादि (३।२।८८) बसूच्यादि (३।२।८३) जपादि (७।३।६८)

इनमें से प्रथम चार गणों का निर्देश करते हुए वर्धमान ने स्पष्ट शब्दों में इन्हें भोज द्वारा अभिप्रेत लिखा है। यथा—

किंशुकादि — ग्रयं च गणः श्रीभोजदेवाभिप्रायेण । गणरत्न-महोदाध पृष्ठ ८३।

वृन्दारकादि—मतिल्लकादि—खसूच्यादि एतच्च गणत्रयं भोज-देवाभिप्रायेण द्रष्टस्यम् । अन्यवैयाकरणमतेन सूत्राण्येतानि । गणरत्न-महोद्धि, पृष्ठ ६६ ।

जपादि—भोज के जपादि गण का तथा तिन्नर्देशक जपादीनां पो वः सूत्र का अनुकरण आचार्य हेमचन्द्र ने २।३।१०५ में किया है। क्षीरस्वामी ने भी अपने अमरकोशोद्धाटन में भोजीय जपादि गण का असकृत् निर्देश किया है। यथा—

कं शिरः पाटयति प्रविशतां कवाटो द्वारपट्टः, जपादित्वाद् वत्वम् । २।२।१७ ॥ पा (प) रापतस्यायं पारावतः, जपादित्वाद् वत्वम् । २।४।१४।। इसी प्रकार अनेकत्र जपादि का निर्देश अमरकोशोद्घाटन में उपलब्ध होता है ।

४—गणों के नामान्तर—भोज ने ग्राचार्य चन्द्र के अनुकरण पर पाणिनीय अपूपादि का यूपादि (४।४।१८८) तथा बह्वादि का शोणादि (३।४।७५) नाम से निर्देश किया है।

५—क्विचित् चान्द्र अनुकरण का अभाव यद्यपि भोज ने आचार्य चन्द्र का अत्यधिक अनुकरण किया है, पुनरिप कहीं-कहीं उसने चन्द्र का अनुकरण न करके स्वतन्त्र मार्ग भी अपनाया है। यथा—

पाणिनि के ब्रीह्यादि गण का आचार्य चन्द्र ने कात्यायन के अनुकरण पर त्रिधा विभाग किया है — ब्रोह्यादि, शिखादि और यव-खदादि। परन्तु भोज ने ब्रीह्यादि गण में पठित शिखा आदि शब्दों को पुष्करादि गण (५।२।१६०—१६२) और कर्म तथा चर्म शब्द को बलादि गण (५।२।१६३-१६४) में पढ़ कर अपनी स्वतन्त्र भनीपा का परिचय दिया है।

६—पाठान्तरों का निर्देश—भोज ने प्राचीन विभिन्न आचार्यों द्वारा स्वीकृत एक शब्द के विभिन्न पाठान्तरों को भी कहीं-कहीं स्वतन्त्र शब्दों के रूप में स्वीकार किया है। यथा—

कुर्वादि—गण में काशिका का पाठ मुर है। चन्द्र ने इसके स्थान में पुर पाठ स्वीकार किया है। भोज ने इस गण में (४।४।१४४-१५३) में दोनों शब्दों का पाठ किया है।

#### व्याख्याकार

भोजीय सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याता दण्डनाथ ने शब्दानुशासन की व्याख्या में गणसूत्रों की व्याख्या भी की है। परन्तु गणपाठ के शब्दों की जैसी व्याख्या होनी चाहिए, वैसी व्याख्या उसकी
टीका में स्वरादि चादि प्रादि ग्रादि कितपय गणों की ही उपलब्ध
होती है।

१२ - भद्रेश्वर सूरि ( सं० १२०० वि० से पूर्व ) भद्रेश्वर सूरि विरचित दीपक व्याकरण का वर्णन हम इस ग्रन्थ

के प्रथम भाग पृष्ठ ६१४ ६१६ (तृ० सं०) में कर चुके हैं। उसी प्रकरण में हमने वर्धमान के गणरत्नमहोदधि का एक उद्धरण दिया है। जिससे विदित होता है कि भद्रेश्वर सूरि ने स्व-शब्दानुशासन से सम्बद्ध किसी गणपाठ का भी प्रवचन किया था। वह अवतरण इस प्रकार है—

भद्र द्वराचार्यस्तु—

किंच स्वा दुर्भगा कान्ता रक्षान्ता निचिता समा। सचिवा चपला भक्तिबिल्येति स्वादयो दश।। इति स्वादौ वेत्यनेन विकल्पेन पुंबद्भावं मन्यते।

गणरत्नमहोदिध, पृष्ठ १८।

इस उद्धरण में भद्रेश्वर सूरि प्रोक्त गणपाठ के स्वादि गण का उल्लेख है। यदि उक्त उद्धरण में निर्दिष्ट श्लोक भद्रेश्वर सूरि का ही हो (जिसकी ग्रधिक सम्भावना है) तो इससे यह भी जाना जाता है कि उक्त गणपाठ श्लोकबद्ध था।

नामपरिवर्तन—भद्रेश्वर सूरि ने भी पूर्वाचार्यों की पद्धति पर चलते हुए पाणिनिनिदिष्ट कतिपय गणनामों का परिवर्तन किया था। उक्त उद्धरण में निदिष्ट स्वादि नाम पाणिनि-प्रोक्त प्रियादि (६।३।३३) गण का है।

इससे अधिक हम इस आचार्य के गणपाठ के विषय में कुछ नहीं

जानते।

# १३ — हेमचन्द्र सूरि ( सं० ११४५-१२२६ वि० )

ग्राचार्य हेमचन्द्र का गणपाठ उसकी स्वोपज्ञ-बृहद्वृत्ति में उप-लब्ध होता है।

## पाल्यकीर्ति का अनुकरण

हेमचन्द्र ने पाल्यकीति के शब्दानुशासन और उसकी अमोघा वृत्ति का अत्यधिक अनुकरण किया है। डा० बेल्वेल्कार ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

'विशेषतः शाकटायन के शब्दानुशासन तथा ग्रमोघा वृत्ति के सम्बन्ध में उसका (=हेमचन्द्र का) ग्राश्रित होना इतना निकट का

## है कि वह सर्वथा ग्रन्धानुकरण को स्थिति तक जा पहुंचता है'।'

नि:सन्देह आचार्य हेमचन्द्र ने अपने पूर्ववर्ती पाल्यकीति का अत्यधिक अनुकरण किया है, परन्तु उसके सम्बन्ध में हम डा॰ बेल्वेल्कार की सम्मित से सहमत नहीं हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने यद्यपि अपने सभी पंथों में तत्तद् विषय के प्राचीन प्रन्थकारों तथा उनके प्रन्थों का अनुकरण किया है, तथापि उनमें आचार्य के अपने मीलिक अंश भी हैं। अन्धानुकरण का दोष तभी दिया जा सकता है, जबकि किसी प्रन्थकार के प्रन्थ में उसका मौलिक अंश किञ्चन्मात्र भी न हो। इतना ही नहीं, वाङ्मय के क्षेत्र में ऐसा कौन-सा लेखक है, जो अपने से पूर्व लेखकों की सामग्री का उपयोग न करके सब कुछ स्वम्मीषा से उद्भासित वस्तु अथवा तत्त्व का ही निर्देश करता है।

जहां तक हेमचन्द्र के गणपाठ का सम्बन्ध है. वह प्रायः पाल्य-कीर्ति के गणपाठ का अनुकरण करता है। पुनरिप उसमें कितपय स्थानों में स्वोपज्ञ ग्रंश भी है। यथा –

१—नए गणों का निर्धारण—प्राचीन वैयाकरणों की शब्दा-नुशासन के लाघव के लिए नए-नए गणों की उद्भावना पद्धति पर चलते हुए हैमचन्द्र ने कतिपय नये गणों की उद्भावना की है। यथा—

क-पाणिनि के सायंचिरं (४।३।२३) सूत्रपठित शब्दों के लिए सायाह्नादि (३।१।५३) गण की कल्पना की है।

ख-पाणिति के ग्रनन्तावसथ (१।४।२३) सूत्रपठित शब्दों के लिए मेषजादि (७।२।१६४) गण का निर्धारण।

२—नाम परिवर्तन—कहीं कहीं पर हेमचन्द्र ने पाल्यकीति आदि पूर्वाचार्यों द्वारा निर्धारित गणनामों में भी परिवर्तन किया है। यथा—

पाणिनि के चतुर्थी तदर्थाथं (२।१।३६) सूत्र के लिए पाल्य-कीर्ति द्वारा निर्धारित अर्थादि (शाक० २।१।३६) गण के स्थान में हेमचन्द्र ने उसका नाम हितादि (३।१।७१) रक्खा है।

१. सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ७६।

३ — एक गण के दो गण — एक गण के दो विभाग अथवा दो गण बनाने की दिशा में भी हेमचन्द्र ने कुछ नया प्रयास किया है। यथा—

क-पाणिनि के पुष्करादि ( प्राश् ३५) गण को पुष्करादि ( ७।२।७०) तथा ग्रब्जादि (७।२।६७) दो गणों में विभक्त किया है।

ख-पाणिनि के कस्कादि ( ८।३।४८) गण को एक ही सूत्र में भ्रातुष्पुत्रादि (२।३।१४) तथा कस्कादि (२।३।१४) दो गणों में बांटा है।

४—संगृहीत विगृहीत पाठ—हेमचन्द्र ने कतिपय स्थानों पर समान शब्दों को संगृहीत (=समस्त) तथा विगृहीत (=विभक्त) दोनों रूपों में पढ़ा है। यथा—

क — उत्करादि (६।२।६१) गण में इडाजिर संगृहीत रूप में, तथा इडा श्रजिर विगृहीत रूप में।

ख- तिकादि—(६।१।१३१) गण में तिककितव संगृहीत रूप में, तथा तिक कितव विगृहीत रूप में।

५ - पाठान्तरों का संग्रह - गणपाठ के तत्तत् गणों में पूर्वाचायं स्वीकृत प्रायः सभी पाठान्तरों का हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में संग्रह कर दिया है। हेमचन्द्र की यह प्रवृत्ति उसके स्वभाव के अनुरूप है। हेमचन्द्राचार्य के प्रायः सभी ग्रन्थों में यह संग्रहात्मक प्रवृत्ति देखो जाती है।

#### **च्याख्या**

हेमचन्द्र के गणपाठ पर स्वतन्त्र व्याख्या उपलब्ध नहीं होती।
तथापि उसके कतिपय गणों के शब्दों की व्याख्या उसके बृहन्त्यास में
उपलब्ध होती है। जैन सत्यप्रकाश पत्र वर्ष ७ के दीपोत्सवी खंक
पृष्ठ ५४ में सवृत्ति गणपाठ का निदंश है। परन्तु हमारा विचार है
कि यहां 'सवृत्ति' पद का सम्बन्ध 'सूत्र' के साथ होना चाहिये।

## १४-वर्धमान (सं० ११६०-१२१० वि०)

गणकारों में वर्धमान का नाम सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। सम्पूर्ण गणपाठ के वाङ्मय में वर्धमान के स्वीय गणपाठ की स्वोपज्ञा

गणरत्नमहोदिध व्याख्या ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसके साहाय्य से गणपाठ के सम्बन्ध में हम कुछ जान सकते हैं।

वर्धमान ने स्वीय व्याकरण से संबद्ध गणपाठ का इलोकबद्ध संकलन एवं उसकी विस्तृत व्याख्या लिखी है। वर्धमान ने इस व्या-ख्या के अन्त में गणरत्नमहोदधि के रचना-काल का निर्देश इस प्रकार किया है—

### सप्तनबत्यधिकेब्बेकादशसु शतेबब्बतीतेषु । वर्षाणां विक्रमतो गणरत्नमहोदधिविहितः ॥

अर्थात् विक्रम से ११६७ वर्षों के व्यतीत होने पर गणरत्नमहो-दिध ग्रन्थ लिखा गया।

वर्धमान ने अपनी व्याख्या में अपने से प्राचीन सभी वैयाकरणों के गणपाठस्थ तत्तत् शब्द विषयक सभी पाठभेदों और मतों का विस्तार से निर्देश किया है। इसमें एके के बित् अपरे आदि सामान्य निर्देशों के अतिरिक्त जिन वैयाकरणों को नामनिर्देशपूर्वक स्मरण किया है, वे ये हैं—

१—ग्रभयनन्दी ६—भोज—(श्रीभोज)
२—ग्रहणदत्त १०—रत्नमित
३—चन्द्रगोमी ११—वसुक
४—जिनेन्द्रबुद्धि १२—वामन
५—द्रमि (वि) इ वैयाकरण १३—वृद्ध वैयाकरण
६—पाणिन १४—शकटाङ्गज (पाल्यकीति)
७ - पारायणिक १५—सुधाकर
८—भद्रेश्वर १६—हेमचन्द्र

इस ग्रन्थ में उपर्युक्त ग्राचार्यों के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठभेदों ग्रथवा मतों का तो उल्लेख किया ही गया है, ग्रनेक स्थानों पर उनके गणपाठ में पढ़ें जाने के प्रयोजन, गणसूत्रों की व्याख्या, तथा विशिष्ट शब्दों के प्रयोग निदर्शन के लिए स्वविरचित ग्रौर प्राचीन कवियों के पद्यों को उद्धृत किया है।

वर्धमान ने पाणिनीय गणपाठ के स्वर वैदिक प्रकरणातिरिक्त प्रायः सभी गणों का समावेश अपने ग्रन्थ में किया है, किन्हीं का सर्वथा ग्रभिन्न रूप में ग्रीर किन्हीं का नाम परिवर्तन करके। इसो प्रकार कात्यायन के वार्तिक गणों को भी इसमें समाविष्ट कर लिया गया है। पाणिनि के कितपय दीर्घकाय सूत्रों और एक प्रकरण के दो चार सहपठित सूत्रों के ग्राधार पर कितपय नए गण भी निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार कितपयं वार्तिकों के ग्राधार पर भी नए गणों की रचना की है। कहीं-कहीं पाणिनि के ग्रनेक गणों का एक गण में भी समावेश देखा जाता है।

धाचार्य चन्द्र, पाल्यकीति ग्रीर हेमचन्द्र द्वारा निर्धारित गणों को प्रायः उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। हां किन्हीं गणों के नाम परिवर्तित ग्रवश्य किए गए हैं। वामन ग्रीर भोज द्वारा निर्धाः रित भागों को भी इसमें स्थान दिया गया है। ग्रहणदत्त के मता-नुसार ग्रर्थचीदि गण के शब्दों की एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।

इन सब विशेषताओं के कारण वर्धमान का गणरत्नमहोदिध ग्रंथ अपने विषय का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ बन गया है। सम्प्रति गणपाठ के शब्दों के अर्थ पाठभेद और प्रयोग ज्ञान के लिए एकमात्र साहाय्य ग्रन्थ है। भट्ट यजेश्वर विरचित गणरत्नावली का भी यही एकमात्र आधार ग्रन्थ है।

#### गङ्गाधर

महामहोपाध्याय गङ्गाघर ने वर्धमान के गणरत्नमहोदिध पर एक टीका लिखी थी। इसका एक हस्तलेख इण्डिया ग्राफिस लायब री लन्दन के सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ में निर्दिष्ट है।

## गोवर्धन

श्राफेंक्ट ने अपने हस्तलेख सूचीपत्र में गङ्गाधर के साथ गोवर्धन का भी गणरत्नमहोदधि के टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है।

# १५ - कमदीश्वर ( सं० १३०० वि० से पूर्व )

कमदीश्वर प्रोक्त संक्षिप्तसार अपर नाम जौमर व्याकरण में संबद्ध जो गणपाठ है, उसका प्रवचन कमदीश्वर ने ही किया, अथवा संक्षिप्तसार के परिष्कर्ता अथवा व्याख्याता जुमरन्दी ने किया, यह अज्ञात है। इस गणपाठ में अनेक प्रधानभूत गणों का ही संकलन है।

### व्याख्याता-न्यायपञ्चानन

जीमर गणपाठ पर न्यायपञ्चानन नाम के विद्वान् ने गणप्रकाश

नाम्नी एक व्याख्या लिखी है।

इस न्याय पञ्चानन ने जौमर व्याकरण पर गोयीचन्द्र विरचित टीका पर टीका लिखी है। इसका वर्णन हमने इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६२६ (तृ० सं०) में किया है।

## १६ - सारस्वत व्याकरणकार (वि० मं० १३०० के लगभग)

सारस्वत सूत्रों के रचियता नरेन्द्राचायं ( अथवा अनुभूति स्व-रूपाचायं ) ने अपने सूत्रों में अनेक गणों का निर्देश किया है। इस गणपाठ में भी प्राचीन गणपाठों के समान कुछ वैचित्र्य उपलब्ध होता है। यथा—

१- पाणिनीय स्वरादि और चादि गणों का एक में समावेश।

२—कात्यायन द्वारा उपसंख्यात श्रत् ग्रीर ग्रन्तर् शब्द का प्रादिगण में समावेश, तथा संभस्त्राजिनशणिपण्डेम्यः फलात् ग्रादि वार्तिक के उदाहरणों का ग्रजादि में समावेश द्रष्टव्य है।

३ - पाणिनीय गणनामों का कहीं-कहीं परिवर्तन भी देखा जाता है। यथा--

गौरादि गण का नदादि, बाह्वादि का पद्धत्यादि, सपत्न्यादि का पत्न्यादि, शुभादि का अञ्यादि आदि नामकरण उपलब्ध होते हैं।

४ - कहीं-कहीं पाणिनि के विस्तृत सूत्र निर्दिष्ट शब्दों के लिए भी गणों का निर्धारण देखा जाता है। यथा -

इन्द्रवरुणभवशर्व की दृष्टि से इन्द्रादि, जानपदकुण्डगोण की दृष्टि से जानपदादि गण। (ये अन्य व्याकरणों में भी मिलते हैं)।

पाणिनि के पूतक्कतोरै च, वृषाकष्यिन तथा मनोरौ वा सूत्रों की दृष्टि से मनवादि आकृतिगण तथा पितृष्वसुक्छण् और मातृष्व-सुक्ष्व सूत्रों की दृष्टि से पितृष्वस्नादि गण की कल्पना सारस्वतकार की अपनी उपना है।

५ — कहीं-कहीं पूर्वाचार्यों हारा निर्घारित गणों की उपेक्षा भी की है। यथा —

आचार्य चन्द्रगोमी ने पाणिनि के ऊषशुषिमुष्कमधो रः तथा इसी सूत्र पर रचे गए कात्यायन के रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्यः उप-

संख्यानम् वार्तिक के लिए ऊषादि गण की कल्पना की थी। परन्तु सारस्वतकार ने यहां इस लाघव को स्वीकार न करके पाणिनि के सूत्र तथा कात्यायन के वार्तिक का सम्मिश्रण करके ऊषशुषिमुष्क-मधुखमुखकुञ्जनगपांशुपाण्डुम्यः जैसे बड़े सूत्र की रचना की है। सारस्वत-गणपाठ इसको चिन्द्रिका टीका में उपलब्ब होता है।

वस्तुतः 'सिद्धान्त-चिन्द्रका' सारस्वत का रूपान्तर है'। इसिलए सारस्वत गणपाठ के लिये उसका आश्रयण करना उचित प्रतीत नहीं होता। 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि' के लेखक प्रा० किपलदेव साहित्याचार्य ने अपने प्रन्थ में सारस्वत गणपाठ के सम्बन्ध में (हमने भी ऊपर) जो लिखा है, वह सिद्धांत-चिन्द्रका रूपान्तर के आधार पर लिखा गया है।

## १७-बोपदेव (सं० १३००-१३५० वि०)

बोपदेव ने मुग्धबोध व्याकरण से संबद्ध गणपाठ का प्रवचन भी किया था। इसमें अनेक पाणिनीय गण अपरिवर्तित रूप से मिलते हैं। कुछ गणों के नामों में परिवर्तन किया है। कल्याण्यादि शरत्प्रभृति तथा द्वारादि जैसे कतिपय गणों के शब्दों का सूत्रों में ही पाठ किया है। मुग्धबोधकार द्वारा इदंप्रथमतया निर्धारित एक तन्बादि गण ही ऐसा है, जिसे इसका मौलिक गण कहा जा सकता है।

मुग्धबोध के टीकाकार दुर्गादास और रामतर्क वागीश ने अपनी व्याख्याओं में पाणिनि के प्रायः सभी गणों का विस्तार से निर्देश किया है। मुग्धबोध के सर्वादि गण में पूर्वादि शब्दों का निर्देश डि शब्द के पीछे उपलब्ध होता है। यही कम सम्भवतः आपिशिल के

गणपाठ में भी था।

## १८--पद्मनाभदत्त ( सं० १४०० वि० )

डा० बेल्वेल्कार का मत है कि सौपद्म सम्प्रदाय के गणपाठ का निर्धारण काशीश्वर नाम के विद्वान् ने किया था। और रमाकान्त नाम के वैयाकरण ने इस गणपाठ पर एक वृत्ति लिखी थी। गणेश्वर के पुत्र पद्मनाभदत्त ने पृषोदरादि बृत्ति नामक एक विशिष्ट ग्रन्थ की रचना सं० १४३० वि० (सन् १३७४ ई०) में की थी।

१. द्र० सं० व्या० भा० इतिहास भाग १, पृष्ठ ६२८, ६२६ (तृ० सं०)।

२. सिस्टम्स ग्राफ संस्कृत बामर, पृष्ठ १११।

# ग्रज्ञात व्याकरण संबद्ध गण-प्रवक्का श्रीर व्याख्याता

वैयाकरण वाङ्मय में गणपाठ से सम्बन्ध रखनेवाले कतिपय ऐसे वैयाकरणों के नाम तथा कृतियां मिलती हैं, जिनका किसी व्याकरण विशेष से सम्बन्ध हमें ज्ञात नहीं है। ऐसे गणप्रवक्ता और व्याख्याताओं का हम नीचे निर्देश करते हैं—

# १६ - कुमारवाल (१३वीं शती वि॰ प्रथमचरण)

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के संग्रह में चौलुक्य-भूपित कुमारपाल विरचित गणदर्पण नाम का एक हस्तलेख (फोटो कापी) है। इसकी कमसंस्या २६५३ है, इसमें २१ पत्रे हैं। ग्रारम्भ के १-२ पत्रे नहीं हैं। शेष १६ पत्रों के ३८ फोटो पत्रे हैं।

इसमें प्रति पृष्ठ १४ पंक्ति ग्रीर प्रति पंक्ति ४७ ग्रक्षर हैं। फोटो कापी के ग्रादि में निम्न पाठ है—

काष्ठादारुणवेशामातापुत्राद्भृतस्वतयः । भृशघोरानाज्ञातापुत-परमाद्द्वेति काष्ठादिगणः । पत्र ३१ ।

ग्रन्थ के ग्रन्त में—

सूत्रनडचतुर्विद्याः कुरुपंचालाधिदेवास्व । श्रनुसंवत्सरो धेनुव गाजातत्रज्ञत्रवः । संक्रमोदकशुद्धौ पुष्करसत्परिमण्डलः । प्रतिभूराजपुरुषौ सर्ववेद इति ण्यटि वृद्धिः ।

इति राजिपतामहश्रीचौलुक्यभूपालकुमारपालदेवेन दंडवोसिर-प्रतिहारभोजदेवार्थं विरचिते गणदर्पणे तृतीयाघ्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः । शुभं भवतु । ग्रन्थाग्रं ६०० ॥

श्री शके १३८३ वृषसंवत्सरे पौषविद १३ भौमे ।। श्री देविगरौ उकेशवंशे श्री देवडागोत्रे सा० वीरा पुत्रेण वीनपाले सं० सोना सं चांपसीषुक्तेन ग्रन्थोऽयं समलेखि । वा० समयतक्रगणीनं ।।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि यह गणदर्पण चौलुक्य-भूपाल कुमारपाल विरचित है। इसमें तीन ग्रध्याय हैं, श्रीर प्रति अध्याय चार पाद हैं। गणदर्पण की रचना श्लोकबद्ध है। यह किस व्याकरण से सम्बन्ध रखता है, यह भ्रन्वेष्य है।

महाराज कुमारपाल द्वारा इस ग्रन्थ की रचना होने से स्पष्ट है कि इसका काल विकम की तेरहवीं शती का प्रथम चरण है।

इस हस्तलेख का लेखनकाल शक सं० १३८३ (वि० सं० १४१८) है। हस्तलेख पृष्ठ मात्रायुत प्राचीन लिपि में है।

इस हस्तलेख का सामान्य परिचय तथा आद्यन्त निर्दिष्ट पाठ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अध्यक्ष श्री डा॰ गोपाल नारायण जो बहुरा के अनुग्रह से प्राप्त हुआ।

### २०-बालकृष्ण शास्त्री

वर्धमान विरचित गणपाठ के क्लोकों की गणरत्न नाम की एक संक्षिप्त व्याख्या किसी बालकृष्ण शास्त्री ने लिखी है। इसमें कहीं-कहीं वर्धमान कृत व्याख्या = गणरत्नमहोदधि की आलोचना भी की है। यथा सर्वादि गण में वर्धमान द्वारा पठित अन्योन्य परस्पर इतरे-तर शब्दों के विषय में लिखा है—

'भ्रन्योन्यपरस्परेतरेतराणां पाठोऽप्रामाणिकः ।'

# २१—ग्रहणदत्त (सं० ११६० वि॰ से पूर्ववर्ती)

वर्धमान ने अरुणदत्त के मतानुसार अर्धर्चादि गण के शब्दों की एक विस्तृत सूची उपस्थित करके लिखा है—

'ग्ररुणदत्ताभिप्रायेणैते दशिताः'। पृष्ठ ६४।

एक ग्रहणदत्त ग्रष्टाङ्ग हृदय का व्याख्याता है। उससे यह ग्रमिश्न है ग्रथवा भिन्न, इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।

एक ग्रहणाचार्यं का निर्देश हैम व्याकरण बृहद्वृत्ति ग्रवचूणि पृष्ठ १६ पर मिलता है। हमारा विचार है कि ग्रहणाचार्य नाम से ग्रहण दत्त का ही निर्देश है।

## २२-द्रविड वैयाकरण

इस ब्राचार्य के घातुपाठ तथा गणपाठ सम्बन्धी ब्रनेक मत क्षीर-

तरिङ्गणी, माघवीया धातुवृत्ति तथा गणरत्नमहोदिध में उपलब्ध होते हैं, परन्तु हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते।

### २३--पारायणिक

पारायण नाम के दो ग्रन्थ हैं धातुपारायण और नामपारायण । इन ग्रन्थों के ग्रध्ययन करनेवाले वैयाकरण पारायणिक कहाते हैं। नामपारायण का साक्षात् निर्देश काशिका के ग्राद्य क्लोक में उपलब्ध होता है, ग्रीर नामपारायण से संबद्ध पारायणिकों का निर्देश काशिका ६।३।४६ में मिलता है। पदमञ्जरी (२।४।६१) भाग १, पृष्ठ ४८७ पर लिखा है—परिशिष्टाः पारायणे द्वष्टच्याः।

### २४-रत्नमति

रत्नमति का गणपाठ सम्बन्धी मत वर्धमान की गणरत्नमहोदिष में मिलता है। यथा—

१-रत्नमतिस्तु कालशब्दस्य संज्ञावाचिनो ङी। पृष्ठ ४१।

२—रत्नमितना तु हरितादयो गणसमाप्ति यावत् व्याख्यातम् । तन्मतानुसारिणा मयाप्येते किल निबद्धाः । पृष्ठ १५२ ।

इन उदाहरणों से रत्नमित का गणपाठ-व्याख्यातृत्व स्पष्ट है। रत्नमित के धातुपाठ-विषयक कितपय मत माधवीया धातुवृत्ति ग्रादि में उपलब्ध होते हैं।

रत्नमति का उल्लेख हैम बृहन्त्यास १।४।३६;२।१।६६ प्रभृति में भी मिलता है।

#### २५ — वसुक

वर्धमान ने ग्रहरादिपत्यादि गणस्थ उषबुंघ शब्द का व्यास्थान करते हुए लिखा है—

'उषभुंद् धीवसुकः।' पृष्ठ २६।

इससे वसुक का गणपाठ-व्याख्यातृत्व द्योतित होता है। इसके विषय में इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते।

# २६ - वृद्ध वैयाकरण

वर्धमान ने गणरत्नमहोदिध में शरदादि गण के व्याख्यान में

किसी वृद्ध वैयाकरण का मत उद्घृत किया है। बाह्मणादि के व्या-स्यान में 'वृद्धाः' पद से सम्भवतः उसे ही स्मरण किया है।

१ - 'ऋक्पूरब्धः पथात् इत्यनेनैव समासान्तस्य सिद्धत्वादस्य पाठो न सगतः प्रतिभाति, परं वृद्धवैयाकरणमतानुरोधेन पठितः।' पृष्ठ १५।

२—'गडुलदायादविशस्तिविशम्य रशब्देम्यस्त्वतलौ न भवत इति वृद्धाः ।' पृष्ठ २२५ ।

# वर्धमान की भूल

वर्षमान ने प्रथम उद्धरण में प्रतिपथम् अनुपथम् शब्दों का शर-दादि गण में पाठ असंगत बताया है, परन्तु यह उसकी भूल है। ऋक्पूरब्धू० सूत्र से अ प्रत्यय होता है। उस अवस्था में प्रत्यय स्वर होकर पूर्वपदप्रकृति स्वर प्राप्त होता है। परन्तु शरदादि में पाठ होने से टच् प्रत्यय होता है। उस अवस्था में प्रकृति स्वर की प्राप्ति को टच् के चित्करणसामर्थ्य से बाधकर अन्तोदात्तत्व होता है। इतना ही नहीं, अप्रत्यय होने पर स्त्रीलिङ्ग में टाप् की प्राप्ति होती है। टच् प्रत्यय होने पर टित्वात् डीप् होता है। इन विशेषताओं के होने पर भी उक्त पदों का शरदादि में पाठ असंगत बताना उसका स्वरशास्त्र से अज्ञान प्रकट करता है।

#### २७ — सुधाकर

वर्धमान ने अव्यय शब्दों से उत्पन्न होनेवाली नाम विभक्तियों के संबन्घ में विचार करते हुए सुधाकर का एक मत इस प्रकार उदृषृत किया है—

'सुघाकरस्त्वाह अध्ययेभ्यस्तु निस्संख्येभ्योऽब्ययादाप्सुप इति ज्ञापकाद् विभक्त्युत्पत्तिः।' गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २३।

सुधाकर ने यह वचन स्वरादि गण के व्याख्यान में लिखा, ग्रथवा भष्टाच्यायी की व्याख्या में, यह कहना कठिन है।

सुधाकर के घातुविषयक मत कृष्णलीलाशुक विरचित देव-ध्या-स्यान में बहुधा उद्धृत हैं।

इससे अधिक सुघाकर के विषय में हम कुछ नहीं जानते। गणपाठ के तुलनात्मक अध्ययन धौर विशेष परिज्ञान के लिए हमारे मित्र प्रा॰ किपलदेवजी साहित्याचार्य एम. ए. पीएच. डी का संस्कृत ब्याकरण में गणपाठ की परम्परा ग्रीर ग्राचार्य पाणिनि ग्रन्थ देखना चाहिए।

इस प्रकार इस अध्याय में हमने गणपाठ के प्रवक्ता और व्या-स्याता आचार्यों का यथाज्ञान वर्णन करने का प्रयत्न किया है। अगले अध्याय में उणादिसूत्रों के प्रवक्ता और व्यास्याता वैयाकरणों का वर्णन किया जायगा।

4

FRANCE CONTRACTOR OF STREET

# चौबीसवां अध्याय

## उगादि-सूत्रों के प्रवक्ता और व्याख्याता

अति पुराकाल में जब संस्कृत भाषा के सम्पूर्ण नाम (जाति-द्रव्य-गुण-शब्द ) और अब्यय (स्वरादि-निपात ) शब्द एक स्वर से यौगिक माने जाते थे, उस समय उणादिसूत्र शब्दानुशासन के कृदन्त प्रकरण के अन्तर्गत ही थे, परन्तु उत्तरकाल में मनुष्यों की धारणाशिक और मेघा के ह्रास के कारण जब यौगिक शब्दों के धातु-प्रत्यय-संबद्ध यौगिकार्थ की अप्रतीति होने लगी, तब यौगिकार्थ की अप्रतीति तथा स्वरवर्णानुपूर्वी विशिष्ट समुदाय से अर्थ विशेष की प्रतीति होने के कारण संस्कृतभाषा के सहस्रों शब्द वैयाकरणों द्वारा रूढ मान लिए गए। इस अवस्था में भी वैयाकरणों में शाकटायन तथा नैहक्तों में गार्थ भिन्न सभी आचार्य तथाकथित रूढ शब्दों को भी यौगिक ही मानते रहे। यास्कीय निहक्त के प्रथमाध्याय के १२ १३-१४ वें खण्डों में इस विषय को गम्भीर विवेचना की गई है, और अन्त में तथाकथित रूढ शब्दों के यौगिकत्व पक्ष की स्थापना की है।

शाकटाटन के अतिरिक्त प्रायः सभी वैयाकरणों द्वारा सहस्रों शब्दों को रूढ मान लेने पर भी उन्होंने यौगिकत्वरूपी प्राचीन पक्ष की रक्षा तथा नैशक्त आचार्यों के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए रूढ शब्दों के धातु-प्रत्यय-निदर्शन के लिए उणादिसूत्र रूपी कृदन्त भागः को शब्दानुशासन से पृथक् करके उसे शब्दानुशासन के खिलपाठ अथवा परिशिष्ट का रूप दिया।

इस प्रकार उणादिसूत्रों को शब्दानुशासन का परिशिष्ट बना देने पर वैयाकरणों की दृष्टि में चाहे इनका मूल्य कुछ स्वल्प हो गया हो, परन्तु नैरुक्त आचार्यों के मतानुसार सम्पूर्ण शब्दों को यौगिक माननेवाले वैदिक विद्वानों की दृष्टि में इनका मूल्य शब्दानुशासन के कृदन्त भाग की अपेक्षा किसी प्रकार अल्प नहीं है।

<sup>👫</sup> १. द्रष्टव्य — उन्नीसवां प्रध्याय, भाग २, पृष्ठ ६-१३।

# उणादिस्वों की निदर्शनार्थता

कोई भी शब्दानुशासन चाहे कितना ही विशाल क्यों न हो, बह ग्रनन्तशब्दराशि के सम्पूर्ण शब्दों का संग्राहक नहों हो सकता। इस-लिए समस्त शब्दानुशासन चाहे वे कितने ही विस्तृत क्यों न हों, निदर्शकमात्र ही होते हैं। पुनरिप उणादिसूत्र ग्रत्यन्त स्वल्पकाय होने के कारण विशेष रूप से तथाकथित रूढ शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय-विभाग के निदर्शकमात्र ही हैं। भगवान् पतञ्जिल ने उणादिसूत्रों के महत्त्व ग्रीर निदर्शनत्व के विषय में लिखा है—

'बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायः समुच्चयनादिष तेषाम् । कायंसशेषविधेश्च तदुक्तं नंगमरूहिभवं हि सुसाधु । नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम् । यस्र पदार्थविशेषसमुत्यं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम् । कार्याद्विद्यादनूबन्धम् .....। ३।३।१॥'

श्चर्यात्—उणादयो बहुलम् (३।३।१) सूत्र में बहुल पद का निदेंश इस लिए किया है कि थोड़ी सी धातुग्रों से उणादि प्रत्ययों का विधान देखा जाता है। प्रत्ययों का भी प्रायः करके समुच्चय किया है, सब का समुच्चय (पाठ) नहीं किया। प्रकृति प्रत्यय के कार्य भी शेष रखे हैं, सूत्रों के द्वारा सब कार्यों का विधान नहीं किया। [सूत्रकार ने ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर यह है कि] मभी निगम चवेद में पठित तथा रूढ शब्दों का साधुत्व परिज्ञात हो जाए। निरुक्त में सभी नामशब्दों को धातुज = यौगिक कहा है, और व्याकरण में शकट के पुत्र = शाकटायन का भी यही मत है। इसलिए जिन शब्दों का प्रकृति प्रत्यय श्चादि विशिष्ट स्वरूप लक्षणों से समुत्य = ज्ञात नहीं है, उनमें प्रकृति को देखकर प्रत्यय की उहा करनी चाहिये, और प्रत्यय को देखकर प्रकृति की। इसी प्रकार धातु-प्रत्यय-गत कार्यविशेष को देखकर श्रमुबन्धों का ज्ञान करना चाहिए।

### उगादिपाठ के नामान्तर

प्राचीन ग्रन्थकारों ने उणादिपाठ के लिए उणादिकोश तथा हणादिगण शब्दों का भी व्यवहार किया है—

उणादिकोश (कोष) -पञ्चपादी उणादिपाठ के व्याख्याकार

महादेव वेदान्ती तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रभृति वैयाकरणों ने उणादिपाठ के लिए उणादिकोश (कोष) शब्द का प्रयोग किया यथा—

क — इत्युणादिकोशे निजविनोदाभिधये वेदान्तिमहादेविबरिचते पञ्चमः पादः सम्पूर्णः ।

ख—इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतोणादिव्याख्यायां वैदिकलौकिकोषे पञ्चमः पादः समाप्तः ।

ग----पानीविषम्यः पः इति पः पानीयम् इत्युणादिकोषः । शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ ५०६ ।

घ शिवराम तथा रामशर्मा ने भी उणादिपाठ का 'उणादि-कोश' नाम से व्यवहार किया है। द्र०—पञ्चपादी वृत्तिकार, सं० १६, १७, २०।

उणादि-निघण्टु—निघण्टु शब्दकोश का पर्यायवाची है। स्रतः वेद्धटेश्वर नाम के वृत्तिकार ने उणादिपाठ का उणादि-निघण्टु शब्द से भी व्यवहार किया है। द्र०—पञ्चपादी वृत्तिकार, संख्या १३।

उणादिगण - स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादिसूत्रों के लिए उणादिगण शब्द का भी व्यवहार किया है। यथा--

क—इस उणादिगण की एक वृत्ति भी छपी है। उणादिकोष, भूमिका, पृष्ठ ४।

स — भूयात् सोऽयमुणादिकत्तमगणोऽध्येतुर्यशोवृद्धये । उणादि-कोष व्याख्या के अन्त में।

इसी प्रकार संस्कारिवधि तथा पत्रों और विज्ञापनों में भी उणादिगण शब्द का ब्यवहार देखा जाता है।

घ—हैमोणादिवृत्ति के हस्तलेख में — हैमोणादिवृत्ति के सम्पादक जोहन किस्टें ने अपनी भूमिका (पृष्ठ १) में एक हस्तलेख का अन्तिम पाठ इस प्रकार उद्घृत किया है—

'इत्याचार्यहेमचन्द्रकृतं स्वोपज्ञोणादिगणसूत्रविवरणं समाप्तम्।'

उणादि के लिये कोष वा निघण्टु शब्द प्रयोग का कारण-उणादि सूत्रों के लिये कोष वा निघण्टु शब्द का व्यवहार क्यों ग्रारम्भ हुग्रा, इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। सम्भव है दशपादी उणादि का संकलन मातृका कमानुसार अन्त्यवर्णकम से होने के कारण अन्य मेदिनी आदि कोशों के सादृश्य से इन शब्दों का स्पवहार उणादिपाठ के लिये आरम्भ हुआ हो। अथवा दशपादी के संकलन में प्राचीन कोशकम कारण रहा हो।

### उपलभ्यमान प्राचीन उणादिस्त्र

इस समय जितने उणादिसूत्र उपलब्ध हैं, उनमें पञ्चपादी और दशपादी उणादिसूत्र प्राचीन हैं। इनमें भी पञ्चपादी उणादिसूत्र प्राचीनतर हैं, यह हम आगे यथास्थान लिखेंगे।

पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा पञ्चपादी ग्रीर दशपादी दोनों प्रकार के ही उणादिसूत्र समादृत हैं। सिद्धान्तकौमुदी के रचियता भट्टीजि दीक्षित ने पञ्चपादी उणादिसूत्रों को अपने ग्रन्थ में स्यान दिया है। प्रक्रिया-कौमुदी के व्याख्याता विट्ठल ने अपनी व्याख्या में दशपादी उणादिसूत्रों की व्याख्या की है। इनके अतिरिक्त ग्रन्थ श्रनेक पाणिनीय वैयाकरणों ने दोनों प्रकार के उणादिसूत्रों पर वृत्ति ग्रन्थ लिखे हैं। इन दोनों में से कौनसा पाठ पाणिनीय है, इसकी विवेचना आगे पाणिनीय उणादि पाठ के प्रकरण में विस्तार से की जाएगी।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि प्रत्येक शब्दानुशासन के प्रवक्ता को घातुपाठ गणपाठ उणादिसूत्र ग्रीर लिङ्गानुशासन रूपी खिल पाठों का प्रवचन करता होता है। इसलिए प्रत्येक शब्दानुशासन के प्रवक्ता ने उणादिसूत्रों का खिल रूप से प्रवचन किया होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु सम्प्रति न तो पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों के उणादिपाठ ही उपलब्ध हैं, ग्रीर न उसके सम्बन्ध में कोई सूचना ही प्राप्त होती है। इसलिए जिन प्राचीन वैयाकरणों के उणादिप्रवक्तृत्व में कुछ भी संकेत उपलब्ध होते हैं, ग्रथवा जिनके उणादिपाठ सम्प्रति इपलब्ध हैं, उनके विषय मे ग्रागे लिखा जाता है—

# १-काशकृत्सन (स॰ ३१०० वि० र्व)

काशकृत्स्नप्रोक्त उणादिसूत्र उपलब्ध नहीं हैं। काशकृत्स्नप्रोक्त धातुपाठ को जो चन्नवीर कवि की टीका प्रकाश में माई है, उसके

सम्पादक ने अपनी भूमिका में लिखा है कि चन्नवीर ने पुरुषसूक्त की भी कन्नड टीका लिखो है। उसके कितपय पाठों को उद्घृत करते हुए पुरुषसूक्त व्याख्या के पृष्ठ १८ पर ब्राह्मये पद के साधुत्व-प्रति-पादन के लिए निर्दिष्ट बृहो ममन्मणिश्च सूत्र उद्घृत किया है। और अन्त में लिखा है कि यह बात काशकृत्सन के दशपादी उणादि में कही गई है।

सम्पादक द्वारा उद्धत सूत्र का पाठ कुछ भ्रष्ट है। चन्नवीर ने धातुपाठ की टीका में बृहेन्न रो मिन सूत्र उद्घृत किया है (द्रo— पृष्ठ ६७)। सम्भवतः यह पाठ भी मूल सूत्र का पाठ न होकर उसका एकदेश अथवा अर्थानुवाद हो।

सम्पादक महोदय ने काशकृत्स्न के जिस दशपादी उणादि का उल्लेख किया है, उसका संकेत उन्हें कहां से प्राप्त हुआ, इसका उन्होंने कुछ भी संकेत नहीं किया। सम्प्रति उपलभ्यमान दशपादी उणादि-सूत्र पञ्चवादी सूत्रों मे उत्तरकालीन हैं, यह हम आगे लिखेंगे। अतः यदि काशकृत्स्न का उणादिपाठ दशपादी हो, तब भी वह वर्तमान में उपलभ्यमान दशपादी पाठ नहीं है, इतना निश्चित है।

हमने धातुपाठ के प्रकरण में पृष्ठ २६ पर लिखा है कि श्राचार्य चन्द्र ने धातुपाठ के प्रवचन में काशकृत्स्न के धातुपाठ का अनुकरण किया है। यदि चन्द्रगोमी ने अपने उणादिसूत्रों के प्रवचन में भी काशकृत्स्न उणादिसूत्रों का अनुकरण किया हो, तो चान्द्र उणादिपाठ में तीन पादों का दर्शन होने से यह अनुमान किया जा सकता है कि काशकृत्स्न उणादिपाठ में भी तीन पाद ही रहे होंगे। वर्तमान में उपलभ्यमान पञ्चपादी उणादिसूत्रों के प्रवचन का मूल आधार कोई प्राचीन त्रिपादी उणादिसूत्र थे, यह हम आगे पञ्चपादी के प्रकरण में लिखेंगे।

काशकृत्स्न के उणादिपाठ के सम्बन्ध में हम केवल काशकृत्स्न घातुपाठ के सम्पादक डा० ए० एन० नर्रासिहिया के निर्देश पर ही धाश्रित हैं। इस सम्बन्ध में हमें कहीं अन्यत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

२ — शन्तनु (सं० २६०० वि० पूर्व)

धाफेक्ट ने अपनी बृहद् हस्तलेखसूची में डा० कीलहार्न सम्पा-

दित मध्यप्रदेश-हस्तलेख सूची (नागपुर) के ग्राधार पर ग्राचार्य शन्तनु के उणादिसूत्र के हस्तलेख का संकेत किया है।

शन्तनुप्रोक्त उणादिसूत्र की सूचना ग्रन्य किसी भी स्थान से प्राप्त नहीं होतो। सम्प्रति उपलभ्यमान शान्तनव फिट् सूत्र शान्तनव शब्दानुशासन का एक अंश है। इसिलए शन्तनु ने ग्रपने शब्दानु-शासन से संबद्घ किसी उणादिपाठ का प्रवचन भी किया हो, इसमें सन्देह करने की कोई स्थिति नहीं।

## ३-- आपिशलि (सं० २६०० वि० पूर्व)

श्राचायं श्रापिशिल ने अपने शब्दानुशासन के खिलरूप धातुपाठ श्रीर गणपाठ का प्रवचन किया था, यह हम अनेक प्रमाणों द्वारा तत्तत् प्रकरण में लिख चुके हैं। श्राचार्य ने स्वव्याकरण से संबद्ध किसी उणादिपाठ का भी अवश्य प्रवचन किया होगा, इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं। पुनरिप श्रापिशल उणादिपाठ सम्बन्धी कोई साक्षात् वचन श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

पञ्चपादी उणादिसूत्रों में घातु प्रत्यय तथा तत्सम्बन्धी जो अनुबन्ध उपलब्ध होते हैं, उनसे भी इस विषय में कोई प्रकाश नहीं पड़ता कि पञ्चपादी उणादि का संबन्ध किस शब्दानुशासन के साथ है। क्योंकि आपिशल धातु, प्रत्यय और तत्सम्बद्ध अनुबन्ध सभी प्रायः पाणिनीय धातु प्रत्यय और अनुबन्धों के साथ समानता रखते हैं। हां, उणादिसूत्रों में एक प्रमन्ताइंडः सूत्र ऐसा है, जिसके आधार पर कुछ अनुमान किया जा सकता है।

पाणिनीय प्रत्याहार सूत्र जा म ङ ण नम् में जो वर्णानुपूर्वी है, उसे यदि ङ जा ण न म म् इस वर्णक्रम से रखा जाए, तो पाणिनीय शब्दानुशासन में इस कम-परिवर्तन से प्रकारान्त पद न होने से कोई दोष नहीं होगा, परन्तु इससे मकारान्तों को मुट् का आगम प्राप्त हो जायेगा, जो कि इष्ट नहीं है। तथापि आपिशिल के 'जामङणनाः स्वस्थाना नासिकास्थानाइच' शिक्षासूत्र (१।२४) और पाणिनि के 'ङज्जाणनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः' शिक्षा सूत्र (१।२४) के अनु-

१. इनके लिए देखिए सी प्रन्य का 'फिट्सूत्र ग्रीर उसके व्याख्याता' भ्रष्याय। २. पञ्चपादी १।१०७॥ दशपादी १।७॥

नासिक वर्णों के पाठकम पर ध्यान दिया जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्याहारसूत्र का जम इ ण न वर्णकम आपिशल अभिप्रेत है, और इसी कारण उसने अपनी शिक्षा में भी उसी कम को अपनाया है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनीय प्रत्याहारसूत्र में आपिशल वर्ण-कम को ही स्वोकार किया है, यह कम उसका अपना नहीं है।

आपिशिल ने प्रत्याहारसूत्र में वणकम का परित्याग करके त्र म ङ ण नम् यह कम क्यों अपनाया ? यिद इस पर विचार किया जाए तो मानना होगा कि उसे कहीं पर ङाम् प्रत्याहार बनाना इष्ट रहा होगा। वह ङाम् प्रत्याहार उणादि पाठ के ङामन्ताइडः सूत्र में उपलब्ध होता है। यद्यपि ङामन्ताइडः भूत्र पञ्चपादी और दशपादी दोनों पाठों में समानरूप से पठित है, पुनरिप दशपादी पाठ का प्रवचन पञ्चपादी पाठ के आधार पर हुआ है (इसकी विस्तृत मीमांसा आगे की जाएगी), इसलिए पञ्चपादी पाठ मूल होने से प्राचीन है। हां, कई वैयाकरण पञ्चपादी उणादिपाठ को आचार्य पाणिनि का प्रवचन मानते हैं, परन्तु ङामङणनम् प्रत्याहारसूत्र ङामङणनाः स्वस्थाना० आपिशल शिक्षासूत्र और 'ञामन्ताइडः उणादिसूत्र की तुलना से यही प्रतीत होता है कि दशपादी पाठ का मूल आधार पञ्चपादी पाठ आचार्य आपिशलि द्वारा प्रोक्त है, और दशपादी पाठ सम्भवतः आचार्य पाणिनि द्वारा परिष्कृत है।

यह हमारा अनुमानमात्र है। इसलिए यदि पञ्चपादी सूत्र आपिशलिश्रोक्त नहीं हों, तो निश्चय ही ये पाणिनि-ग्रोक्त होंगे। अतः पञ्चपादी उणादिसूत्रों के वृत्तिकारों का वर्णन हम पाणिनि के प्रकरण में करेंगे।

## ४--पाणिनि (सं० २८०० वि० पूर्व)

श्राचार्य पाणिनि ने अपने पञ्चाङ्ग व्याकरण की पूर्ति के लिए, तथा उणादयो बहुलम् ( अष्टा० ३।३।१ ) सूत्र संकेतित उणादि प्रत्ययों के निदर्शन के लिए किसी उणादिपाठ का प्रवचन किया था, यह निश्चित है।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा पञ्चपादी और दशपादी दोनों प्रकार के उणादिसूत्र समादृत हैं। इनमें से

१. पञ्चपादी १।१० ।। दक्षपादी ४।७ ।।

पाणिनि प्रोक्त कीन-सा है, इसकी विवेचना करते हैं।

#### पञ्चवादी का प्रवक्ता

पञ्चपादी उणादिसूत्रों का प्रवक्ता कौन है, इस विषय में प्राचीन ग्रन्थों में दो मत उपलब्ध होते हैं। कितपय ग्रवीचीन वैयाकरण पूर्वनिर्दिष्ट महाभाष्य के व्याकरण शकटस्य च तोकम् वचन के ग्राधार पर पञ्चपादी उणादिपाठ को शाकटायनप्रोक्त मानते हैं। यथा—

१—'उणादय इत्येव सूत्रमुणादीनां शास्त्रान्तरपठितानां साधुत्व-ज्ञापनार्थमस्त्वित भावः ।' कैयट, प्रदीप ३।३।१।।

२—पञ्चपादी का वृत्तिकार श्वेतवनवासी लिखता है— 'येयं जाकटायनादिभि: पञ्चपादी रिचता।' पृष्ठ १, २। ३—नागेश भट्ट लिखता है—

'एवं च कुवापेति उणादिसूत्राणि शाकटायनस्येति सूचितम्।' प्रदीपोद्योत ३।३।१।।

४—वासुदेव दीक्षित सिद्धान्तकौमुदी को व्याख्या में लिखता है— 'तानि चेमानि सूत्राणि शाकटायनमुनिप्रणीतानि, न तुपाण-निना प्रणीतानि।' बालमनोरमा भाग ४, पृष्ठ १३८ (लाहोर सं०)।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त ग्रन्थकार पञ्चपादी उणादि सूत्रों को शाकटायन-प्रोक्त मानते ह।

कतिपय प्राचीन ग्रन्थकार ऐसे भी हैं, जो पञ्चपादी उणादि-सूत्रों को पाणिनीय मानते हैं। यथा—

१—प्रिक्रियासवंस्वकार नारायण भट्ट उणादि-प्रकरण में लिखता है—

ग्रकारं मुकुरस्यादौ उकारं दर्दुरस्य च। बभाण पाणिनिस्तौ तु व्यत्ययेनाह भोजराट्॥

द्यर्थात्—पाणिनि 'मुकुर' शब्द के ग्रादि में ग्रकार (=मकुर) ग्रीर 'दर्दुर' शब्द के ग्रादि में उकार (=दुर्दुर) कहता है, ग्रीर भोज-राट् इससे उलटा (=मुकुर-दर्दुर) मानता है। नारायण भट्ट ने यह पंक्ति पञ्चपादी के मकुरदुदुंरी (१।४०; पृष्ठ १०) सूत्र की व्याख्या में लिखी है। इससे स्पष्ट है कि नारायण भट्ट इस पाठ को पाणिनीय मानता है।

२-शिशुपालवध का रचयिता माघ कवि लिखता है-

'निपातितसुहृत्स्वामिपितृच्यभ्रातृमातुलम् । पाणिनीयमिवालोचि धीरैस्तत्समराजिरम् ॥' १९।७५॥

इस श्लोक में मुह्नत् स्वामी पितृब्ध भ्रातृ मानुल शब्द पाणिनि इारा निपातित हैं, ऐसा संकेत किया है। इन शब्दों में 'भ्रातृ' शब्द उणादिसूत्रों में निपातित है। इससे सम्बद्ध है कि माघ किया किसी उणादिपाठ को पाणिनिप्रोक्त मानता है। शिशुपालवघ के प्राचीन टीकाकार बल्लभदेव ने जो उणादिसूत्र उद्घृत किया है, वह पञ्चपादी सूत्रों के कितपय पाठों के अनुकूल है। बल्लभदेव की टीका का जो पाठ काशी से छपा है, वह पर्याप्त भ्रब्द है। इस श्लोक की ब्याख्या में 'भ्रातृ' शब्द के निपातन को बताने के लिए जो उणादिसूत्र उद्घृत है, उसमें 'भ्रातृ' शब्द का ही अभाव है।

३—पञ्चपादी उणादिसूत्रों के व्याख्याता स्वामी दयानन्द सरस्वती इन्हें पाणिनीय मानत हैं। यथा—

क—वह म्रष्टाच्यायी, घातुपाठ म्रादिगण (? उणादिगण) शिक्षा भ्रौर प्रातिपदिकगण यह पांच पुस्तक पाणिनि मुनिकृत .....।

ख-पाणिनि मुनि रचित उणादि गणसूत्र प्रमाण हिनिकुविनी-रमि....।

ग—पाणिनि बड़े विद्वान् वैयाकरण हो गये। ..... इन महामुनि ने पांच पुस्तकें बनाई —१ शिक्षा, २ उणादिगण, ३ धातुपाठ. ४ प्रातिपदिकगण, ५ अष्टाध्यायो।

शाकटायन-प्रोक्त मानने में भ्रान्ति का कारण

कैयट, श्वेतवनवासी, नागेश भट्ट ग्रीर वासुदेव प्रभृति वैयाकरणी

१. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ २० (द्वि० संस्क०)।

२. ऋषि दयानन्द के पत्र भीर विज्ञापन, पृष्ठ २६ (द्वि० संस्क०)।

३. पूना-प्रवचन (उपदेशमञ्जरी) दसवां व्याख्यान, पृष्ठ ११२ (रालाकटू,

का पञ्चपादी उणादिसूत्रों को शाकटायन-प्रोक्त मानना भ्रान्तिमूलक है। इस भ्रान्ति का कारण महाभाष्य ३।३।१ का ब्याकरणे शकटस्य च तोकम्। वैयाकरणानां च शाकटायन ग्राह घातुजं नामेति वचन है।

इस वचन में पतञ्जिल ने केवल इतना ही संकेत किया है कि वैयाकरणों में शाकटायन सम्पूर्ण नाम शब्दों को धातुज मानता है। इस संकेत से यह किसे सूचित हो गया कि कृवापा आदि पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकटायन प्रोक्त हैं, यह हमारी समक्ष में नहीं आता। भाष्यकार द्वारा संकेतित शाकटायन मत 'सम्पूर्ण नाम धातुज हैं' यास्कीय निरुक्त (१।१२) में भी स्मृत है।

### दशपादी पाठ का प्रवक्ता

दशपादी पाठ का प्रवक्ता कीन है ? यह अभी तक निश्चित रूप से अज्ञात है। प्रिक्रियाकी मुदी के व्याख्याता बिहुल ने उणादि प्रकरण में दशपादी उणादिपाठ की व्याख्या की है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। पाणिनीय व्याकरण का आश्रयण करनेवाले कितपय वैयाकरणों ने इस पर वृत्तियां भी लिखी हैं। इसके अतिरिक्त इसके पाणिनीयत्व में निम्न हेतु भी उपस्थित किए जा सकते हैं—

१—महाभाष्यकार पतञ्जलि ने हयबरट् प्रत्याहार सूत्र के भाष्य में एक प्राचीन सूत्र उद्यृत किया है —

## जीवेरदानुक्°—जीरदानुः ।'

महाभाष्यकार द्वारा उद्धृत 'जीवेरदानुक्' सूत्र दशपादी पाठ (१।१६३) में ही उपलब्ध होता है, पञ्चपादी पाठ में नहीं है। इस सूत्र को काशिकाकार ने भी ६।१।६६ की वृत्ति में उद्घृत किया है।

१. दशपादी पाठ की एक ग्रज्ञातकर्तृ क प्राचीन वृत्ति का हमने सम्पादन किया है। यह वृत्ति राजकीय संस्कृत महाविद्यालय (सं० वि० वि०) वाराणसी की सरस्वतीभवन ग्रन्थमाला में छपी है। इसकी दूसरी वृत्ति हमारे पास हस्त-लिखित रूप में विद्यमान है।

२. कहीं कहीं 'जीवेरदानुः' पाठान्तर भी है। परन्तु महाभाष्य ६।१।६६ के पाठ से विदित होता है कि 'जीवेरदानुक्' पाठ ही प्रामाणिक हैं। वहां 'जीव' धातु को 'ऊठ्' की प्राप्ति दर्शाई है। वह प्राप्ति प्रत्यय के कित होने पर ही सम्भव है। २—पाणिनीय ज्याकरण के अतेक ज्याख्याताओं ने दशरादी सूत्रों को अपने ग्रन्थों में उद्युत किया है। यथा—

क—वामन ने काशिकावृत्ति ६।२।४३ में यूप शब्द के लिए कुमु-युम्यश्च सूत्र उद्धृत किया है। यह पाठ दशपादी ७। ५ में हों उपलब्ध होता है।' पञ्चपादी में पाठभेद है।

ख—हरदत्त मिश्र ने काशिका ७।४।४८ में वार्तिक के उपस् शब्द की सिद्धि के लिए वसे: कित् सूत्र उद्धृत किया है। यह पाठ दश-गदी ६।६४ में ही मिलता है। पञ्चपादी में उपः कित् (४।२३६) पाठ है।

३—पाणिनीय धातुपाठ के व्याख्याता क्षीरस्वामी ने अपनी क्षीरतरिङ्गणी में जो उणादिसूत्र उद्वृत किए हैं, उनकी पञ्चपादी भौर दशपादी के पाठों की तुलना करने से विदित होता है कि क्षीर-स्वामी उणादिसूत्रों के दशपादी पाठ को स्वीकार करता है। उसके दशपादी के पाठ भी हमारे द्वारा सम्पादित दशपादी के क-हस्तलेख के अनुकूल हैं।

४—पाणिनीय व्याकरण का ग्राश्रयण करनेवाले अनेक ग्रन्थ-कारों ने कतिपय ऐसे सूत्र उद्धृत किए हैं, जो दशपादी में ही मिलते हैं। यथा—

क - देवराज यज्वा ने 'शाखा' पद के निर्वचन के प्रसङ्ग में निम्न सूत्र उद्घृत किया है -

'वृक्षावयवाच्च ।' निघण्टुटीका २।४।१६, पृष्ठ १६८।

यह पाठ दशपादी के वृक्षावयव थ्रा च (३।५६) का ही लेखक-प्रमादजन्य पाठ है। अन्यत्र यह सूत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता।

ख-'नहुष' पद के व्याख्यान में देवराज लिखता है-

'ग्रकारान्तमिदं नाम केषुचित् कोशेषु, तदा 'ऋहिनम्यामुषन्' इत्युषन् प्रत्ययः।' निघण्टुटीका २।३।६, पृष्ठ १८०।

१. तुलना करो — दशपाद्यां नु 'कुसुयुभ्यश्च' इति पाठः । प्रौढमनोरमा पृष्ठ ७७४ ।

२. तुलना करो —दशपाद्यां तु 'वसेः कित्' इति पाठः । प्रौडमनोरमा पृष्ठ द०५ । उणादिसूत्र का यह पाठ दशपादी ६।१३ में ही उपलब्ध होता है। पञ्चपादी ४।७८ में पृकलिभ्यामुखन् पाठ है।

ग — अमरकोष के व्याख्याकार क्षीरस्वामी, सर्वानन्द, भानुजि-दोक्षित प्रभृति ने 'अनड्वान्' पद के निवंचन ( अमर २।६।६० ) में जो सूत्र उद्धृत किया है, वह इस प्रकार है—

# 'म्रनसि वहे: किबनसो डइच ।'

यह सूत्र केवल दशपादी पाठ में ही उपलब्ध होता है। वहां इसका पाठ वहे: विवबनसो डरच (६। १०७) है। न्यास (भाग २, पृष्ठ २६६) तथा पदमञ्जरी (भाग २, पृष्ठ ५०३) में भी यह सूत्र उद्घृत है। वहां इसका पाठ अनिस वहे: विवब् डरचानसः है। अमरकोष की टीकाओं, न्यास तथा पदमञ्जरी में उद्घृत पाठ सम्भव है प्रथानुवाद रूप हो। परन्तु इन पाठों का मूल दशपादी उणादिसूत्र ही है, यह स्पष्ट है। क्योंकि यह सूत्र पञ्चपादी में किसी रूप में भी उपलब्ध नहीं होता।

प्र—दशपादी पाठ में इकारान्त से श्रीकारान्त पर्यन्त शब्दों के साधक सूत्रों का पाठ करके श्रकार विशिष्ट कान्त से लेकर हान्त शब्दों के साधक सूत्रों का पाठ मिलता है। यह अन्त्यवर्णानुसारी संकलन प्रकार पाणिनीय लिङ्गानुशासन में भी कोपधः (सूत्र ६०) होपधः (सूत्र ६३) णोपधः (सूत्र ६६) योपधः (सूत्र ६६) श्रादि में उपलब्ध होता है।

६—पाणिनि अष्टाध्यायी में जिन प्रत्ययों का घातुमात्र से विधान मानता है, वहां 'सर्वधातु' शब्द का निर्देश न करके केवल प्रत्ययमात्र का निर्देश करता है। यथा—

ण्बुल्तृची । ३।१।१३३ ।। हुन् । ३।२।१३४ ।। लुङ् । ३।२।११० ॥ वर्तमाने लट् । ३।२।१३३ ॥

इसी प्रकार दशपादी उणादिपाठ में भी जो प्रत्यय घातुमात्र से इध्ट हैं, उनमें केवल प्रत्यय मात्र का निर्देश मिलता है। यथा—

इन् । १।४६ ॥ । ब्ह्रन् ८।७६ ॥ श्रमुन् । ६।४६ ॥ मनिन् । ६।७३ ॥

पञ्चपादों के उज्ज्वलदत्त, भट्टोजि दीक्षित प्रभृति वैयाकरणों

द्वारा समादृत पाठ में इन प्रत्ययों के प्रसङ्ग में सर्वत्र 'सर्वधातु' शब्द का निर्देश उपलब्ध होता है। यथा—

सर्वधातुम्य इन् ।४।११७॥ सर्वधातुम्यः ष्ट्रन् । ४।१५८॥ सर्वधातुम्योऽसुन् ।४।१८८॥ सर्वधातुम्यो मनिन् । ४।१४४॥ भट्टोजि दीक्षित ने उपर्युक्त पञ्चपादी सूत्रों की ब्याख्या करते हुए सर्वधातुम्यः पद को प्रक्षिप्त तथा ब्यथं कहा है।

उपर्युक्त प्रमाणों से प्रतीत होता है कि उपरि निर्दिष्ट ग्रन्थकार दशपादी पाठ को पाणिनीय मानते हैं।

दशपादी पाठ को पाणिनीय न मानने में एक युक्ति दी जा सकती है, वह यह है कि पाणिन ने उणादयो बहुलं (३।३।१) सूत्र में उण् प्रत्यय के साथ आदि पद का संयोग किया है। दशपादी में अनि प्रत्यय प्रारम्भ में है, उण् प्रत्यय का निर्देश प्रथम पाद के अस्सीवें सूत्र में मिलता है। पञ्चपादी में उण् प्रत्यय प्रथम सूत्र में ही पठित है।

इस कथन का यह समाधान हो सकता है कि पाणिनि ने अपने कई सूत्रों में आदि पद को प्रकारवाची माना है। भगवान् पतञ्जलि ने भी भूवादयो धातवः (१।३।१) सूत्र में पक्षान्तर में वा पद के साथ संयोजित आदि पद को प्रकारवाची कहा है। ऐसी अवस्था में पूर्व आचार्यों के निर्देशानुसार उणादयो बहुलम् सूत्र पढ़ते हुए आदि पद को प्रकारवाची माना जा सकता है।

#### हमारा विचार

पञ्चपादी उणादिसूत्र पाणिनीय हैं अथवा दशपादी उणादिसूत्र, इस विषय मे हमारा विचार इस प्रकार है—

हमने आपिशिल के प्रकरण में पञ्चपादी उणादिसूत्रों के आपि-शिलप्रोक्त होने की सम्भावना में जो युक्ति उपस्थित की है, उसके अनुसार हमारा विचार है कि पञ्चपादी उणादिसूत्र आपिशिल-प्रोक्त हैं, और दशपादी उणादिसूत्र पाणिनि-प्रोक्त ।

१. यह मूत्र संख्या उज्ज्वलदत्तीय वृत्ति के कलकत्ता संस्करण के अनुसार । है २. द्रष्टटब्य—प्रौहमनोरमा, पृष्ठ ७६६, =००।

वास्तविकता यह है कि पञ्चपादी ग्रीर दशपादी दोनों उणादि-पाठों के प्रवक्ता ग्रनिर्ज्ञात हैं। पाणिनीय वंयाकरणों द्वारा दोनों पाठों का ग्राश्रयण करने से दोनों पाठों के ग्रवान्तर पाठों तथा वृत्तिकारों का वर्णन हम यहीं करना उचित समभते हैं।

#### पञ्चगादी-उगादिपाठ

पञ्चपादी का मूल त्रिपादी— वर्तमान पञ्चपादी उणादिस्त्रों में दो शैली उपलब्ध होती हैं। एक शैली तो यह है कि पूर्व पाद के अन्त का और उत्तरपाद का आदि प्रत्यय भिन्न-भिन्न हैं। यथा— प्रथम पाद के अन्त में किनन् प्रत्यय, और द्वितीय पाद के आरम्भ में ऐणु प्रत्यय। इसी प्रकार चतुर्थ पाद के अन्त में कनिस प्रत्यय और पञ्चम पाद के आरम्भ में दुतच् प्रत्यय। दूसरी शैली यह है कि पूर्वपाद के अन्त में वर्तमान प्रत्यय का ही उत्तर पाद के प्रथम सूत्र में सम्बन्ध रहता है। यथा— द्वितीय पाद के अन्त में श्रूयमाण व्वरच् प्रत्यय का तृतीय पाद के प्रथम सूत्र में श्रूयमाण ई प्रत्यय का ही चतुर्थ पाद के प्रथम सूत्र में सम्बन्ध है।

प्राचीन ग्रन्थों में द्वितीय शैली ही देखी जाती है। निरुक्त में एक पाद के अन्तर्गत खण्ड विभागों में देखा जाता है कि उत्तर खण्ड में जिस बात का प्रतिपादन करना होता है, उसका ग्रारम्भ पूर्व खण्ड में ही कर दिया जाता है। यथा – निरुक्त ग्र०१, खण्ड १ का अन्तिम पाठ है—

'इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः।'

द्वितीय खण्ड में इसी विषय में विवेचना की है। उसका आरम्भ होता है—

'तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यते युगपदुत्पन्नानाम्' श्रादि वाक्य से ।

यही शैली शतपथ में भी है। वहां भी एक ब्राह्मण अन्तर्गत कण्डिकाएं पूर्व कण्डिका के अन्तिम और उत्तर कण्डिका के आदि पाठ से सुसंबद्ध हैं।

इस प्राचीन शैली के अनुसार यदि पञ्चपादी उणादिपाठ के पाद-विभागों पर विचार किया जाए, तो प्रतीत होगा कि इस पाठ के मूल पाठ में तीन ही पाद थे। पहला पाद वर्तमान द्वितीय

पाद पर समाप्त होता था, और द्वितीय पाद वर्तमान तृतीय पाद पर। अर्थात् पूर्वपाठ के प्रथम पाद में वर्तमाग के प्रथम-द्वितीय पाद थे, द्वितीय पाद में वर्तमान तृतीय पाद, और तृतीय पाद में वर्त्तमान चतुर्थ-पञ्चम पाद।

पञ्चपादी के धवान्तर पाठ—पञ्चपादी उणादि की जितनी भी वृत्तियां सम्प्रति उपलब्ध हैं, उनके सूत्रपाठ में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। किसी भी वृत्ति का सूत्रपाठ किसी भी दूसरी वृत्ति के सूत्रपाठ के साथ पूर्णतया नहीं मिलता। सूत्रों में न्यूनाधिकता और सूत्रगत पाठभेदों का बाहुल्य देखने में आता है। उनकी सूक्ष्मता से विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि पञ्चपादी के मूलभूत कई पाठ हैं।

तीन प्रकार के मूल पाठ—हमारे विचार में अष्टाध्यायी तथा धातुपाठ के समान पञ्चपादी उणादिपाठ के भी तीन पाठ हैं—प्राच्य, श्रीदीच्य और दाक्षिणात्य।

प्राच्य पाठ - उज्ज्वलब्त्त, भट्टोजि दीक्षित, स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रभृति ने जिस पाठ पर अपनी वृत्तियां रची हैं, वह मूलतः प्राच्य पाठ है। उणादि का यह पाठ अष्टाध्यायी और धातुपाठ के समान बृहत् पाठ है। धातुमात्र से प्रत्यय-विधायक सूत्र में सर्वधातु-भ्यः ग्रंश इसी पाठ में मिलता है।

श्रीदीच्य पाठ—िकसी श्रीदीच्य देशवासी वैयाकरण की पञ्च-पादी पाठ पर वृत्ति उपलब्ध न होने से उसके वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करना कठिन है। कश्मीर देशवासी क्षीरस्वामों ने श्रमर-कोश की टीका श्रीर क्षीरतरङ्गिणी में जिन उणादिसूत्रों को उद्धृत किया है, यदि वे दशपादी के न हों, तो उनके श्राधार पर पञ्चपादी के श्रीदीच्य पाठ की कल्पना की जा सकती है। धातुपाठ श्रीर श्रष्टाध्यायी के श्रीदीच्य श्रीर दाक्षिणात्य पाठ की तुलना से इतन। श्रवस्य जाना जाता है कि इन पाठों में स्वल्प ही श्रन्तर रहता है।

१. वामन ने भी काशिका ७।२।६ में 'सर्वधातुम्यः ष्ट्रन्' पाठ उद्घृत किया है। काशिका वृत्ति अष्टाघ्यायी के प्राच्य पाठ पर है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः उसके द्वारा उणादि के प्राच्य पाठ का उद्घृत होना स्वाभाविक है।

दाक्षिणात्य पाठ—श्वेतवनवासी तथा नारायण भट्ट प्रभृति ने जिस पञ्चपादी पाठ पर अपनी वृत्तियां लिखी हैं, वह दाक्षिणात्य पाठ है, क्योंकि ये दोनों वयाकरण दाक्षिणात्य थे। दाक्षिणात्य पाठ में औदीच्य पाठ में दर्शाय हुआ सर्वधातुम्यः ग्रंश उपलब्ध नहीं होता।

हां, 'इन्' प्रत्यय विधायक सूत्र (४।१२६ श्वे० १२६ ना०) में सर्वधातुम्यः पद मिलता है। परन्तु इसमें भी प्राच्य पाठ से कुछ वैलक्षण्य है। प्राच्य पाठ में सर्वधातुम्य इन् पाठ है, और दाक्षिणात्य में इन् सर्वधातुम्यः। इस प्रकरण में एक बात और विवेचनीय है, वह है दोनों वृत्तियों में इन् सर्वधातुम्यः सूत्र के आगे समानरूप से पठित पचिपठिकाशिवाशिनन्दिम्य इन् सूत्र में पुनः इन् प्रत्यय का निदंश। इससे प्रतीत होता है कि दाक्षिणात्य पाठ में इस प्रकरण में कुछ पाठभें श अवश्य हुआ है।

भ्रब हम कालक्रमानुसार पञ्चपादी उणादिपाठ के व्याख्याकारों का वर्णन करते हैं—

## पञ्चपादी के व्याख्याकार १--भाष्यकार ( श्रज्ञात काल )

उज्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिवृत्ति में किसी अज्ञातनाम वैया-करण द्वारा पञ्चपादी पाठ पर लिखे गये भाष्य नामक व्याख्या ग्रन्थ का दो स्थानों पर निर्देश किया है। यथा—

१—'इगुपधात् किरिति प्रमाद पाठः। स्वरे विशेषादिति भाष्यम्।' ४।११६, पृष्ठ १७५।

२—"इह इक इति वक्तव्ये 'ग्रचः' इति वचनं सन्ध्यक्षरादप्या-चारिक्वबन्ताद् यथा स्यादिति भाष्यम् ।" ४।१३८, पृष्ठ १८१।

इस ग्रन्थ वा ग्रन्थकार के विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते।

# २-गोवर्धन (मं० १२०० वि० से पूर्व)

गोवर्घन नाम के वैयाकरण ने उणादिसूत्रों पर एक वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति के उद्धरण सर्वानन्द कृत अमरटीकासर्वस्व, उज्ज्वल-दत्त रचित उणादिवृत्ति, भट्टोजि दीक्षित लिखित प्रौढमनोरमा ग्रादि ग्रनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। परिचय—गोवर्धन ने स्रार्यासप्तशती में स्रपना कुछ वर्णन किया है। तदनुसार इसके पिता का नाम नीलाम्बर स्रथवा संकर्षण था। इसके सहोदर का नाम बलभद्र स्रीर शिष्य का नाम उदयन था। यह बङ्गाल के राजा लक्ष्मणसेन का सभ्य था—

#### 'गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापितः। कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणसेनस्य।।'

काल—ग्रायांसप्तशती तथा पूर्वनिदिष्ट श्लोक से यह स्पष्ट है कि गोवर्धन महाराज लक्ष्मणसेन का समकालिक है। लक्ष्मणसेन के काल के विषय में ऐतिहासिकों में मत-भेद है। श्री पं० भगवद्दत जो ने वैदिक वाङ्मय के इतिहास के 'वेदों के भाष्यकार' नामक भाग के पृष्ठ १०५ पर लक्ष्मणसेन का राज्यकाल वि० सं० १२२७—१२५७ माना है। कीथ के संस्कृत साहित्य के इतिहास (हिन्दी अनुवाद) के पृष्ठ २३० के टिप्पण में ई० सन् ११७५-१२०० ग्रर्थात् वि० सं० १२३-१२५७ लिखा है।

'संसार के संवत्' ग्रन्थ के लेखक जगनलाल गुप्त ने सेन संवत् के ग्रारम्भ होने का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, तदनुसार—

कोलबुक के मत में ई० सन् ११०४, वि० सं० ११६१ राजेन्द्रलाल ,, ,, ,, ११०८, ,, ११६५ कर्निघम ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, बुकानन ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

विभिन्न लेखकों ने विभिन्न काल सेन-संवत् प्रारम्भ होने के माने हैं। इसलिए इस ग्राधार पर गोवर्धन का काल निश्चित करना ग्रत्यन्त कठिन है। स्थूल रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि गोवर्धन का काल वि० सं० ११६१ से लेकर १२४० के मध्य है।

ग्रन्थकारों का साक्ष्य—सर्वानन्द ने अमरकोष पर टीकासर्वस्व का प्रणयन वि० सं० १२१६ (शक० १०८१) में किया था। सर्वानन्द में इसमें पुरुषोत्तमदेव को नामनिद्रशपूर्वक उद्वृत किया है।

१. अमरटीकासवंस्व १।४।२१।।

२. ग्रमरटीकासवंस्व, भाग २, पृष्ठ २७७।

पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति में गोवर्बन को तात्कालिक वैयाकरणों में श्रेष्ठ कहा है। इससे स्पष्ट है कि गोवर्बन पुरुषोत्तमदेव का सम-कालिक श्रथवा कुछ पूर्ववर्ती है। इस उद्धरण परम्परा से इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गोवर्घन ने उणादिवृत्ति वि० सं० १२०० के लगभग श्रथवा उससे कुछ पूर्व लिखी होगी।

गोवधंन का वैदुष्य—गोवधंन का लक्ष्मणसेन के सभारतों में उल्लेख होना ही उसके विशिष्ट पाण्डित्य का द्योतक है। पुरुषोत्तम-देव ने भाषावृत्ति १।४।५७ में उपगोवधंनं वैयाकरणाः द्वारा गोवधंन को तात्कालिक वैयाकरणों में श्रेष्ठ बताया है। सुभूतिचन्द्र (?) ने समरटीका में गोवर्धन को पारायण-परायण कहा है।

यतः गोवर्धन बंग प्रान्तीय है, ग्रतः उसकी टीका पञ्चपादी के प्राच्य पाठ पर थी, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। यह वृत्ति सम्प्रति ग्रनुपलब्ध है।

# ३ —दामोदर (सं० १२०० वि० से पूर्व)

वैयाकरण दामोदर ने उणादिपाठ पर कोई वृत्ति ग्रन्थ लिखा था। सुभूतिचन्द्र³ (?) की ग्रमरटीका के निम्न उद्धरण से व्यक्त होता है—

'यत्तु दिद्याशीलः ग्रसिविधौ 'दिविभुजिम्यां विश्वे' (तु०४।२३७) इति पिठत्वा 'विश्वे' इति सप्तम्या ग्रलुकि दीव्यतेरसि विश्वेदेवाः इति सान्तमुदाजहार स तस्य विपयंस्तदृशोदेषिण हस्तामणं, तत्रंव पारायण-परायणंगीवर्धन—दामोदर—पुरुषोत्तमादिभिः विदिभुजिम्यां विश्वेद इति वृत्ति पिठत्वा विश्वं वेत्ति विश्वेदेवाः इति, 'ग्राशुपुषोति' (१।१४१) ववन्विधौ विश्वं जगत् विश्वेदेवा इत्युदाहृत्वात्।'

१. उपगोवधंनं वैयाकरणाः।

२. तत्रैव पारायणपरावणौगींवर्धन-दामोदर-पुरुषोत्तमादिभिः ....। हस्तलेख पृष्ठ १८ । पूरा उद्धरण ग्रागे दामोदर के प्रकरण में देखिए।

३. हमने अपनी कापी में आगे उद्धियमाण उद्धरण के साथ 'सुभूति-चन्द्र ? की अमरटीका' ऐसा प्रश्नात्मक चिह्न दे रखा हैं। अतः हमें इस नाम में सन्देह है।

#### हस्तलेख पृष्ठ १८।'

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि दामोदर ने उणादिपाठ पर कोई वृत्ति ग्रन्थ श्रवस्य रचा था।

दामोदर नाम के अनेक व्यक्ति संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिघराचार्य ने ४।१।१०० की व्याख्या में लिखा है—

'तथा च इह मूर्धन्यान्त एव दामोदरसेनस्य शाब्दिकसिहत्वात्।' इस उल्लेख से विदित होता है कि इस उणादिवृत्तिकार का पूरा नाम दामोदरसेन था।

काल—उक्त अमरटीका का काल वि० सं० १५३१ है। मुब्टि-घर का काल भी विकम की १५वीं शती है। दामोदर को उज्ज्वल-दत्त ने भी उणादिवृत्ति में स्मरण किया हैं। उणादिवृत्ति के आरम्भ में उपाध्यायसर्वस्व का भी निर्देश किया है। सर्वानन्द के निर्देशा-नुसार उपाध्यायसर्वस्व दामोदर विरचित है। सुभूति चन्द्र (?) ने दामोदर का निर्देश गोवर्धन और पुरुषोत्तमदेव के मध्य में किया है। इससे स्पष्ट है कि वह इनका समकालिक है।

एक दामोदरसेन आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान् है। उसका काल विक्रम की १२वीं शती माना जाता है। हमारे विचार में यही दामो-दरसेन उपाध्याय-सर्वेस्व और उणादिवृत्ति का रचियता है। अतः दामोदर का काल निश्चय ही वि० सं० १२०० के लगभग अथवा उससे कुछ पूर्व है।

- १. यह प्रमाण हमने किसी त्रैमासिक जर्नल से लिया था, परन्तु उसका नाम और प्रकाशन काल लिखना प्रमादवश रह गया।
- २. पुरुषोत्तम विरचित परिभाषावृत्ति ग्रादि के उपोद्धात में पृष्ठ २१ पर दिनेशचन्द्र भटट्राचार्य द्वारा उद्घृत ।
- ३. सेनानीवदनग्रहाग्निविधुभिः (१३६६) शाके मिते हायने, शुक्रे मास्यिसते दिनाविपतितिथौ सौरेऽह्मि मध्यन्दिने ।
  - ४. सं व्या वास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३५० (प्रव सं )।
  - ५. तथा च वाहो बिश्वभुजयोः पुमान् इति दामोदरः । पृष्ठ १४ ।
  - ६. उपाध्यायस्य सर्वस्वम् ....। द्वितीय क्लोक ।
  - ७. एतच्चोपाध्यावसर्वस्वे दामोदरेणोक्तम् । भाग २, पृष्ठ १६७ ।

दामोदर बंगवासी है। स्रतः उसकी उणादिवृत्ति प्राच्य पर थी, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

## ४-पुरुषोत्त गदेव (सं १२०० वि०)

पुरुषोत्तमदेव ने उणादि पाठ पर एक वृत्ति लिखी थी। उज्ज्वल-दत्त ने इस वृत्ति के अनेक उढ़रण अपनी उणादिवृत्ति में देववृत्ति के नाम से उद्धृत किए हैं। शरणदेव ने दुर्घटवृत्ति में स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम के नाम से उसकी उणादिवृत्ति की स्रोर संकेत किया है।

पुरुषोत्तम के काल के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ४०० ४०१ (तृ० सं०) पर विस्तार से लिख चुके हैं। इस विषय में पाठक वहीं देखें। वाचस्पति गैरैला ने अपने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ में पृष्ठ ७८१ पर पुरुषोत्तमदेव का काल ७वीं शती ई० लिखा है, वह सर्वथा चिन्त्य है।

# ५-स्तीवृत्तिकार (वि० ६० १२००)

उज्ज्वलदत्त ने उणादिसूत्र ३।१४० की वृत्ति में लिखा है— सूत्रभित्रं सूतीवृत्ती देववृत्ती च न वृश्यते। 'पृष्ठ १३८। ग्रर्थात्—सूतीवृत्ति ग्रीर देव (पुरुषोत्तमदेव) की वृत्ति में दीड़ो मुट् च सूत्र नहीं है।

यहां पञ्चपादी सूत्र के विषय में, और वह भी पञ्चपादी वृत्ति-कार पुरुषोत्तम देव की देववृत्ति के साथ निर्दिष्ट होने से उज्ज्वलदत्त द्वारा निर्दिष्ट सूतीवृत्ति पञ्चपादी पाठ पर ही थी, यह निश्चित है।

इस वृत्ति ग्रौर इसके लेखक के विषय में हम इससे ग्रधिक कुछ नहीं जानत ।

# ६ - उज्ज्ञालदत्त (१३वीं शती वि० का ग्रारम्भ)

उज्ज्वलदत्त ने पञ्चपादी उणादिपाठ पर एक विस्तृत वृत्ति लिखी है । यह वृत्ति सम्प्रति उपलब्ध है । थोडेर आफ्रोक्ट ने इस वृत्ति का प्रथमतः सम्पादन किया था ।

१. पृष्ठ १२८, १३२, १३८, २१७, कलकत्ता संस्क०।

२. पुरुषोत्तमदेवस्तु 'ग्लाज्याहाम्यः' (तु॰ उ० ४। ५१) इत्यत्र म्लैबातुमपि पठति ।

परिचय — उज्ज्वलदत्त ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। अतः उसका वश, देश, काल आदि सब अज्ञात है। हां, वृत्ति के प्रत्येक पाद के अन्त में जो पाठ उपलब्ध होता है, उससे विदित होता है कि उज्ज्वलदत्त का अपर नाम जाजिल था।

देश यद्यपि उज्ज्वलदत्त ने अपने निवास स्थान का उल्लेख नहीं किया, तथापि उसको उणादिवृत्ति के एक पाठ से ज्ञात होता है कि वह बंगाल का निवासो था। वह इस प्रकार है—

उज्ज्वलदत्त ने वलेगुंक् च (१।२०)सूत्र को व्याख्या में वकरादि वलगु शब्द को वकारादि समभ्र कर वल सवरणे धातु के स्थान पर वकारादि बल प्राणने धातु का निर्देश करके वकारादि वलगु शब्द की निष्पत्ति दर्शाई है। यह 'भूल बकार वकार के समान उच्चारण के कारण हुई है। बकार वकार का समान-उच्चारण-दोष बंगवासियों में चिरकाल से चला आ रहा है।

काल—उज्ज्वलदत्त का काल अत्यन्त सन्दिग्ध है। साम्प्रतिक ऐतिहासिक बिद्वान् उसका काल प्रायः ईमा की १३वीं १४वीं शती मानते हैं। हमारे बिचार में उज्ज्वलदत्त का काल विकम की १३वीं शती के पूर्वार्ध से उत्तरवर्ती किसी प्रकार नहीं है। अतः हम उज्ज्वल-दत्त के काल-निर्णायक सभी प्रमाण नीचे संगृहीत करते हैं—

१—सायण ने माधवीया धातुवृत्ति में उज्ज्वलदत्त का नाम-निर्देश पूर्वक उल्लेख किया है। सायण का काल वि० स० १३७२-१४४४ निण्चित है।

- १ .इति महामहोपाद्यायजाजलीत्यपरनाम-वयश्रीमदुञ्ज्वलदत्तविर्दावता-यामुणादिवृत्तौ प्रथमः पादः ।
- २, यत्तु उञ्ज्वलद नेन मूत्रे पवर्गादि पिठत्वा वल प्राणन इत्युपन्यस्तं तस्लक्ष्यिविरोधादुपेक्ष्यम् । स्रयं नाभा वदित वल्गु वो गृहो ( ऋ० १०।६२।४ ) इत्यादौ दन्तीष्ठश्चपाठस्य निविवादत्यत् । प्रौढमनोरमा, पृष्ठ ७४१ ।
  - ३. पुरुषोत्तमदेव भाषावृत्ति, भूमिका, पृष्ठ २० में दिनेशचन्द्र ।
  - ४. ऋक्जेन्द्राय (उ० २।२८) इति सूत्रे वर्णशब्दस्य पाठोऽनार्षः 'कृवृजु-सिद्रुपस्यमिस्विषिभयो नित्' (उ० ३।१०) इति नप्रत्ययेन सिद्धत्वादित्युज्ज्वल-दत्तः । धातुवृत्ति, पृष्ठ ३१६ । द्रष्टच्य— उज्ज्वलदत्तीय उणादिवृत्ति २।२६,-पृष्ठ ७३ ।

२ - उज्ज्वलदत्त ने उणादिवृत्ति १।१०१ में मेदिनी कोष के रचियता मेदिनीकर का नामोल्लेख पूर्वक निर्देश किया है। मेदिनी कोष का काल विक्रम की १४वीं शती माना जाता है। प्रतः उससे यह उत्तरवर्ती है।

मेदिनी कोष का काल वस्तुतः उज्ज्वलदत्त का काल मेदिनी कोष के काल पर प्रधान रूप से अवलम्बित है, अतः हम उसके काल का निर्णय करते हैं—

क सं० १४०० वि० के समीपवर्ती पद्मनाभदत्त ने भूरिप्रयोग कोप में मेदिनी कोष का उल्लेख किया है।

ख—मिल्लिनाथ ने माघ काज्य के २।६५ की टीका में 'इनः पत्यी नृपार्कयोः इति मेदिनी' पाठ उद्वृत किया है। ऐतिहासिक मिल्लिनाथ का काल विक्रम की चौदहवीं शती मानते है। यह चिन्त्य है। हैमबृहद्वृत्यवचूणि में पृष्ठ १५४ पर मिल्लिनाथ कृत तन्त्रोद्योत अपर नाम न्यासोद्योत को उद्घृत किया है। हैमबृहद्वृत्त्यवचूणि का लेखन-काल वि० सं० १२६४ है। अतः मिल्लिनाथ का काल सं० १२५० वि०के लगभग होगा, और मेदिनी कोष का काल उससे भी पूर्व मानना पड़ेगा।

ग—कल्पदुम कोष की भूमिका में मंख की टीका में मेदिनी के उल्लेख का निदंश है। मंख का काल विक्रम की १२वीं शती का उत्तरार्घ है। 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' के लेखक पं० सीताराम जयराम जोशी ने लिखा है कि कल्पदुम कोष को भूमिका में निदिष्ट—

## 'कमिति प्रकृत्य मस्तके च सुलेऽपि चेति ग्रव्ययप्रकरणे मेदिनिः।'

१. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४४१—४४२ (ई॰ १४ वीं शतक पूर्व)

२. वही, पृष्ठ ४४२। ३. वही, पृष्ठ ४४२ (ई० १३४०)।

४. तन्त्रोद्योतस्तु शतहायनशब्दस्य कालवा कत्वाभावे ।

४. संवत् १२६४ वर्षे श्रावण शृदि ३ रवौ श्रीजयानन्दसूरिशिष्येणाऽमर-चन्द्रेणाऽऽत्मयोग्याऽवर्णिकायाः प्रथम पुस्तिका लिखिता । पृष्ठ २०७ ।

६. पं सा॰ का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४४२।

वचन मेदिनी कोष में उपलब्ध नहीं होता। अतः प्रमाण सन्दिग्ध है। हमारे विचार में पं० सीताराम का कथन युक्त नहीं है। उक्त उद्धरण में ग्रव्यय-प्रकरणे स्पष्ट लिखा है। मेदिनी कोष में ग्रव्यय प्रकरण है। उसमें 'कम्' का निर्देश मान्त में विद्यमान है। अतः मंख ने उक्त उद्धरण मेदिनी कोश से ही लिया है, यह स्पष्ट है।

इस प्रकार मेदिनीकर का काल विक्रम की १२ वीं शती के उत्तरार्ध से पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए मेदिनी का निर्देश होने मात्र से उज्ज्वलदत्त का काल १४वीं शती अथवा उससे पश्चात् नहीं माना जा सकता।

३— उज्ज्वलदत्ता उणादिवृत्ति में दो स्थानों पर दुघंटे रक्षितः (१।५७;३।१६०) लिख कर दुघंटवृत्ति का निर्देश करता है। शरणदेव ने दुघंटवृत्ति सं०१२२६ वि० में लिखी थी। ग्रतः उज्ज्वल-दत्त का समय सं०१२२६ वि० से उत्तरवर्ती होना चाहिए।

वस्तुतः यह हेतु भी अशुद्ध है। उज्ज्वलदत्त द्वारा उद्घृत दोनों दुर्घटपाठ शरणदेव रचित तथा सर्वरक्षित द्वारा संस्कृत दुर्घटवृत्ति में उपलब्ध नहीं होते। उज्ज्वलदत्त ने अपनी टीका में बहुत्र मैत्रेयरक्षित के पाठ रक्षित नाम से उद्घृत किए हैं। अतः दुर्घटे रक्षितः वाले पाठ भी मैत्रेयरक्षित के हैं, शरणदेव विरचित दुर्घटवृत्ति के संस्कर्ता सर्वरक्षित के नहीं हैं। इसलिए इन उद्धरणों के आधार पर उज्ज्वल-दत्त को सं० १२२६ वि० से उत्तरवर्ती नहीं माना जा सकता।

४—पुरुषकार पृष्ठ २७ में लीलाशुकमुनि 'उणादिवृत्तौ' निर्देश-पूर्वक उज्ज्वलदत्तीय वृत्ति २।२५ के पाठ की ओर संकेत करता है। लीलाशुकमुनि का काल सं० १२२५-१३५० वि० के मध्य है।

अतः हमारे विचार में उज्ज्वलदत्त का काल वि० सं० १२०० से उत्तरवर्ती नहीं हो सकता। इसमें एक हेतु यह भी है कि सर्वानन्द हारा सं० १२१६ में विरचित अमरटीकासर्वस्व में विना नाम-निर्देश के उज्जवदत्तीय उणादिवृत्ति स्मृत है। दोनों के पाठ इस प्रकार हैं—

१. स॰ सा॰ का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ५५२।

२. कं पादपूरऐो तोये मस्तके च सुसेऽपि च।

३. उणादिवृत्ती तु सीत्रोऽयं घातुः।

४. द्र०— सं.व्या. चा. का इतिहास भाग १, पृष्ठ ६११, ६१२ (तृ. सं.) ।

टीकासर्वस्व—प्रज्ञाद्यणि चाण्डाल इत्युणादिवृत्तिः । २।१०।१६।। उज्ज्वल-उणादिवृत्ति—प्रज्ञादित्वादणि वाण्डाल इत्यपि । १ । ११६ ॥

वस्तुतः उज्ज्वलदत्ता की उणादिवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव से अर्वा-क्कालिक कोई भी ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार उद्धृत नहीं है। इसलिए उज्ज्वलदत्त ने उणादिवृत्ति का प्रणयन पुरुषोत्तमदेव के ग्रन्थप्रणयन और टीकासवस्व लेखन के मध्य किया है। इसलिए उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति का काल सामान्यतया वि० सं० १२०० के आस-पास ही मानना युक्त है।

## ७- दिद्याशील (वि० सं० १२४० के लगभग)

े हमने दामोदर विरचित उणादिवृत्ति के प्रसङ्ग में अमरटीका का जो पाठ उद्वृत किया है, उसके—

'यत्तु दिद्याशीलः श्रसिविधौ 'दिविभुजिभ्यां विश्वे' इति पठित्वा विश्वे इति सप्तम्या श्रलुकि दीव्यतेरसि विश्वेदेवाः इति सान्तमुदा-जहार… ।'

पाठ से प्रतीत होता है कि किसी दिद्याशील नाम के वैयाकरण ने उणादिसूत्रों पर कोई वृत्तिग्रन्थ लिखा था।

काल — जिस अमरटीका में यह पाठ उद्वृत है, उसका काल वि० स० १५३१ है, यह हम पूर्व कह चुके हैं। इसिसए दिद्याशील वि० सं० १५०० से पूर्ववर्ती है, इतना निश्चित है। परन्तु हमारा यह विचार है कि दिद्याशील का काल वि० सं० १२५० के लगभग होगा।

# - रवेतवनवासी (बि॰ १३वीं शतो )

श्वेतवनवासी नाम के वैयाकरण ने पञ्चपादी उणादिपाठ पर एक उत्कृष्ट वृत्ति लिखी है। यह वृत्ति मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुकी है।

परिचय- श्वेतवनवासी के पिता का नाम ग्रायंभट्ट था। यह धर्मशास्त्र में पारङ्गत था, ग्रीर गार्ग्यं गोत्र का था। श्वेतवनवासी इन्दुग्राम समीपवर्ती ग्रग्रहार (=बाह्मण वसित) का निवासी था।

१. मद्रास प्रान्त में 'अग्रहार' शब्द ब्राह्मण-यसित के लिए प्रयुक्त होता है।

इसके पूर्वज उत्तर मेरु में रहते थे। इन सब बातों का स केत श्वेत-

'इतीन्दुग्रामसमीपवर्त्यंग्रहारवास्तव्येन उत्तरमेवंभिजनेन' धर्म-शास्त्रपारगार्यभट्टसूनुना गाग्यॅण क्वेतवनवासिना विरचितायामुणादि-वृत्तौ प्रथमः पादः ।'

इन्दु ग्राम की स्थिति ग्रजात है। इस वृत्ति के सम्पादक टी॰ ग्रार॰ चिन्तामणि ने उत्तर मेरु नामक ग्राम की स्थिति मद्रास प्रान्त के चंगलपट नामक जिले में बताई है। इस वृत्ति के हस्तलेख मलावार प्रान्त से उपलब्ध हुए हैं। सम्भव है इन्दु ग्राम मलावार प्रान्त में रहा हो।

काल — श्वेतवनवासी का काल ग्रज्ञात है। इस वृत्ति के सम्पा-दक ने श्वेतवनवासी का काल विक्रम की ११वीं शती से लेकर १७वीं शती के मध्य सामान्य रूप से माना है। इस इसके काल पर विशेष रूप से विचार करते हैं—

१—सं० १६१७ से १७३३ वि० तक विद्यमान नारायणभट्ट ने प्रिक्तिया सर्वस्व के उणादि प्रकरण में स्वेतवनवासी की उणादिवृत्ति को नामनिर्देश के विना बहुधा उद्घृत किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वेतवनवासी विक्रम की १७वीं शती से पूर्ववर्ती है। यह स्वेतवनवासी की उत्तर सीमा है।

२— इवेतवनवासी ने अपनी व्याख्या में जिन ग्रत्थकारों को उद्धृत किया है, उनमें कैयट और भट्ट हलायुध का नाम भी है। भट्ट हलायुध ने अभिधानरत्नमाला कोष लिखा था। इसी के उद्धरण इवेतवनवासी ने पृष्ठ १२७ तथा २१४ पर दिए हैं। भट्ट हलायुध का काल ईसा की १०वीं शती माना जाता है। कीथ ने अभिधानरत्नमाला का काल सन् ६५० माना है। तदनुसार विकम सं० १००० के आस-पास हलायुध का काल है। इवेतवनवासी ने कैयट का निर्देश

१. ध्रिभिजन उस स्थान को कहते हैं, जहां पूर्वजों ने निवास किया हो। ग्रिभिजनो नाम यत्र पूर्वेरुधितम् । महा० ४।३।६०॥

२. व्वे॰ उ॰ वृत्ति भूमिका, पृष्ठ १०।

३. क्वे॰ उ॰ वृत्ति भूमिका, पृष्ठ ११।

४. कीथ कृत संस्कृत साहित्य का इतिहास, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ४६०।

पृष्ठ ६६, १६ = तथा २०४ पर किया है। कैयट का काल सामान्य-तथा वि० सं ११०० से पूर्व है। यह इवेतवनवासो की पूर्व सीमा है।

३ - सायण ने धातुवृत्ति में एक पाठ उद्घृत किया है-

'कुटादित्वात् ङित्त्वादेव कित्त्वफले सिद्धे किद्वचनं तस्यानित्य-त्वज्ञापनार्थम्, तेन धुवतेरित्रप्रत्यये घवित्रमिति गुणो भवतीत्याहुः।' पृष्ठ ३३४।

यह पाठ इवेतवनवासी के निम्न पाठ से मिलता है-

'म टाबित्वान्डिन्वेनंव गुणाभावे सिद्धे तस्यानित्यत्वज्ञापनार्थं पुनः कित्त्वविधानम्, तेन धवित्रमित्यत्र गुणो भवति ।' पृष्ठ १४२ ।

इन पाठों की तुलना से विदित होता है कि सायण क्वेतवन-वासों के उणादिवृत्ति के पाठ को ही नाम का निर्देश न करते हुए स्वल्प परिवर्तन से उद्धृत कर रहा है। इसलिए क्वेतवनवासी घातु-वृत्ति के रचनाकाल (सं०१४१५-१४२०) से पूर्ववर्ती है।

४ सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व में लिखा है-

'केचित्तु ग्रातिदेशिक ङित्वस्या नित्यत्वाद् गुण एव, नोवङ इति मन्यन्ते ।' भाग ३, पृष्ठ २०।

सर्वानन्द की इस पंक्ति का भाव श्वेतवनवासी की पूर्व उद्यृत पंक्ति से सर्वथा अभिन्न है। इसलिए यदि सर्वानन्द ने यह पंक्ति श्वेतवनवासी की उणादिव् ता के आधार पर लिखी हो, तो श्वेतवन-बासी को वि० सं० १२१६ से पूर्ववर्ती मानना होगा।

६—इवेतवनवासी जहां भी डुधात्र घातु के अर्थ का निर्देश करता है, वहां प्रायः दानधारण्योः पाठ लिखता है। क्षीरस्वामी देवराज यज्वा स्कन्दस्वामी दशपादिवृत्तिकार आदि प्राचीन ग्रन्थकार डुधात्र् का दानधारणयोः अर्थ ही पढ़ते हैं। निरुक्तकार ने भी रत्नधातमम् पद का अर्थ रमणीयाना धनानां दातृतमम् ही किया है। (सायण ने धारणपोषणयोः अर्थ लिखा है) इस प्रकार प्राचीन अर्थ का निर्देश करनेवाले व्यक्ति को भी १३०० शती से प्राचीन ही मानना युक्त है।

१. क्षीरस्वामी- क्षीरतरिङ्गणी ३।१०, देवराजयज्वा निघण्डटीका पृष्ठ-१२६; स्कन्द ऋग्भाष्य ११११॥ २. निषक्त ७।१५॥

इन सब हेतुओं के आधार पर हमारा विचार है कि श्वेतवन-वासी का काल विकम की बारहवीं शताब्दी है। परन्तु १३वीं शती से अर्वाचीन तो उसे किसी प्रकार नहीं मान सकते, यह स्पष्ट है।

इवेतनवासी की वृत्ति उणादिसूत्र के दाक्षिणात्य पाठ पर है।

इवेतवनवासी वृत्ति के दो पाठ — इस वृत्ति के दो पाठ हैं। इनका निर्देश सम्पादक ने A. B. संकेतों से किया है। नारायण भट्ट (उणादिवृत्ति पृष्ठ १२३) A पाठ को मूल मान कर उद्धृत करता है। यद्यपि A. B. पाठों में ४।१४६ तक बहुत अन्तर नहीं है, पुनर्रिप ४।१४७ से अन्त तक दोनों पाठों में महदन्तर है। इस अन्तर का कारण मुग्य है।

# ६ - महोजि दीचित (सं०१५७०-१६५० वि०)

भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी के श्रन्तर्गत उणादिसूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या की है। यह व्याख्या प्राच्य पाठ पर है।

भट्टोजि दीक्षित के देशकाल द्यादि के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में ४८६-४९१ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

टीकाकार

यतः भट्टोजि दीक्षित की उणादिव्याख्या सिद्धान्तकौमुदी का एकदेश है, इसलिए जिन विद्वानों ने सिद्धान्तकौमुदी पर टीका ग्रन्थ लिखे, उन्होंने प्रसङ्ग प्राप्त उणादि-व्याख्या पर भी टीकाएं कीं। हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में सिद्धान्तकौमुदी के निम्न टीकाकारों का उल्लेख किया है—

१ - भट्टोजि दीक्षित ६-कृष्णिमत्र २-ज्ञानेन्द्र सरस्वती १०-रामचन्द्र ११-- तिरुमल द्वादशाहयाजी ३-नीलकण्ठ वाजपेयी १२-तोप्पल दीक्षित (प्रकाश) ४-रामानन्द १३ - अज्ञात कर्तुक (लघुमनोरमा) ५-नागेश भट्ट (शब्दसागर) 28- ,, ६-रामकृष्ण (शब्दरसाणंव) 84- " ७-रङ्गनाथ यज्वा " (सुधाञ्जन) <-- वाम्देव वाजपेयी 9 = 11 12

१७—लक्ष्मीनृसिह २० —सारस्वत व्यूइमिश्र १८ शिवरामचन्द्र सरस्वती २१—वल्लभ

१६—इन्द्रदत्तोपाध्याय

इन सब टीकाकारों के देशकाल आदि के परिचय के लिए इस ग्रन्थ का प्रथम भाग पृष्ठ ५३५-५४० (तृ० सं०) देखें।

इनके अतिरिक्त जिन लेखकों ने दीक्षितकृत प्रौढमनोरमा, नागेश के लघुशब्देन्दुशेखर बृहत्शब्देन्दुशेखर आदि पर टीकाग्रन्थ लिखे, उन्होंने भी प्रसगतः उणादि भाग पर कुछ न कुछ लिखा हो है। विस्तरभिया हमने उनका निर्देश नहीं किया।

इन सभी टीकाओं का प्रधान आश्रय भट्टोजि दीक्षित विरचित प्रौढमनोरमा है। उणादिसूत्रों की व्याख्या तथा पाठ आदि के लिए प्रौढमनोरमा देखने योग्य है।

# १० - नारायमा भट्ट (सं० १६१७-१७३३ वि० के मध्य)

नारायण भट्ट ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रक्रियासवंस्व नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसके कृदन्त प्रकरण में उणादिसूत्रों पर भी संक्षिप्त वृत्ति लिखी है। इस वृत्ति में नारायण भट्ट ने स्थान-स्थान पर भोजदेवद्वारा विवृत ग्रीणादिक शब्दों का भी संग्रह किया है। यही इसकी विशेषता है। यह वृत्ति उणादि के दाक्षिणात्य पाठ पर है।

नारायण भट्ट के देशकाल आदि के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ५४२-५४३ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

#### टीकाकार

नारायणभट्ट के प्रक्रियासर्वस्व पर जिन विद्वानों ने टीकाएं लिखीं, उन्होंने प्रसङ्ग प्राप्त उणादिवृत्ति की भी टीकाएं को । प्रक्रिया-सर्वस्व पर लिखी गई तीन टीकाओं का निदंश हमने इस ग्रंथ के प्रथम भाग पृष्ठ ५४३-५४४ (तृ० सं०) पर किया है।

# ११ - महादेव देदान्ती (सं० १७२०-१७७० वि०)

सांख्य दर्शन के वृत्तिकार महादेव वेदान्ती ने उणादिसूत्रों पर एक लघ्वो वृत्ति लिखी है। हमने इसका एक हस्तलेख पहले पहल सरस्वती भवन वाराणसी के संग्रह में वि० सं० १६६० में देखा था। अब यह वृत्ति अडियार (मद्रास ) से प्रकाशित हो चुकी है।

परिचय — महादेव वेदान्ती का उल्लेख वेदान्ती महादेव, महा-देव सरस्वती वेदान्ती के नाम से भी मिलता है। इसके गुरु का नाम स्वयंप्रकाश सरस्वती है। महादेव वेदान्ती ने ब्रद्धैतचिन्ताकौस्तुभ में स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती नाम लिखा है। तत्त्वचिन्द्रका में सच्चिदानन्द सरस्वती नाम मिलता है।

काल—महादेव वेदान्ती के काल के सम्बन्ध में मतभेद है। रिचंडं गावें ने अनिरुद्ध वृत्ति के उपोद्धात में महादेव वेदान्ती का काल १६०० ई० (वि० सं० १६५७) माना है। 'सांख्यदर्शन का इतिहास' के मनस्वी लेखक श्री उदयवीरजी शास्त्री ने महादेव वेदान्ती की सांख्यवृत्ति की अनिरुद्धवृत्ति और विज्ञानिभक्ष के भाष्य के साथ तुलना करके महादेव वेदान्ती को अनिरुद्ध से उत्तरवर्ती, और विज्ञानिभक्ष से पूर्ववर्ती अर्थात् १३वीं शती में माना है।

महादेव वेदान्ती ने विष्णुसहस्रनाम की एक टीका लिखी है। उसमें टीका लिखने का काल इस प्रकार उल्लिखित है—

### खबाणमुनिमूमाने वत्सरे श्रीमुखाभिधे। मार्गासितवृतीयायां नगरे ताष्यलंकृते॥

इस क्लोक के अनुसार विष्णुसहस्रनाम की ज्याख्या का काल वि० सं० १७५० है।

इस निश्चित काल के परिज्ञात हो जाने पर श्री शास्त्रीजी का लेख ठीक प्रतीत नहीं होता।

हमारे मित्र पं० रामग्रवध पाण्डेय (वाराणसी) का विचार

- १. इसका उल्लेख हमने स्वसम्पादित दशगदी वृत्ति के उगोद्धात पृष्ठ २१पर किया है।
  - २. श्रीमत्स्वयंप्रकाशाङ् चिलब्बवेदान्तिसत्पदः । विष्णुसहस्रनामञ्याख्या ।
- ३. इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमत्स्वयंप्रकाशनन्दसरस्वतीम् नि-वयं वृद्धामणिविरिचते तत्त्वानुसयानव्याख्याने श्रद्धंतिचिन्ताकौस्तुभे चतुर्थः परि-च्छेदः समाप्तः ।
  - ४. सांख्य दर्शन का इतिहास, पूष्ठ ३१३-३१६।

है कि महादेव वेदान्ती के उणादिकोश पर पेरुसूरि के ग्रीणादिक-पदार्णव का प्रभाव है। दोनों के ग्रन्थों की १०% दश प्रतिशत से ग्रधिक पंक्तियां मिलती हैं। सिन (पं० उ० ३।२) शब्द के ग्रथ में महादेव ने पेरुसूरि की केवल एक पंक्ति ( क्लोकार्घ) को उद्धृत किया, ग्रीर ग्रार्या को पूरा भा नहीं किया। इसलिए महादेव वेदान्ती पेरुसूरि से उत्तारवर्ती है।

महादेव वेदान्ती का काल उसकी विष्णुसहस्रनाम की टीका से प्रायः निश्चित है। इसी प्रकार पेरुसूरि का काल भी प्रायः निश्चित है। पेरुसूरि ने अपने गुरु का नाम वासुदेव अध्वरी लिखा है। वासुदेव अध्वरी ने तुक्कोजी के राज्य काल में बालमनोरमा व्याख्या लिखी है। यह वासुदेव अध्वरी चोल (तंज्जोर) के भोसलवंशीय शाहजी, शरभजी, तुक्कोजी नामक तीन राजाओं के मंत्री सावंभौम आनन्दराय का अध्वर्यु था। इन तीनों का राज्यकाल वि०सं० १७४४-१७६३ तक माना जाता है। अतः वासुदेव अध्वरी का काल सामान्यतः वि०सं० १७४०-१८०० तक माना जा सकता है। पेरुसूरि वासुदेव अध्वरी का शिष्य है। अतः इसका काल सं० १७५० से उत्तरवर्ती होगा। ऐसी अवस्था में हमें महादेव वेदान्ती को पेरुसूरि का पूर्ववर्ती मानना अधिक उचित जंचता है। और महादेव वेदान्ती के उणादिकोष का प्रभाव पेरुसूरी के औणादिकपदाणंव पर मानना पड़ता है।

उणादिवृत्ति का नाम-महादेव की उणादिवृत्ति का नाम

निजविनोदा है। वह लिखता है -

'इत्युणादिकोशे निजविनोदाभिधेये वेदान्तिमहादेवविरिचते

वञ्चमः पादः सम्पूर्णः ।'

हमने महादेव वेदान्ती के विषय में जो कुछ लिखा है, वह ग्रधि-कांशतः श्री पं० रामग्रवध पाण्डेय द्वारा प्रेषित निर्देशों पर ग्रावृत है।

उणादिकोश का सम्पादन - इस वृत्ति का जो संस्करण अडि-यार (मद्रास) से प्रकाशित हुआ है, उसके सम्पादक वी. राघवन हैं। इस संस्करण में बहुत्र प्रमादज्ञन्य पाठभ्रंश उपलब्ध होते हैं। इसलिए हमारे मित्र पं० रामग्रवध पाण्डेय ने अन्य कई हस्तलेखों के साहाय्य से इसका अति परिशुद्ध संस्करण तैयार किया है। यह प्रभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया। वाचस्पति गैरोला की भूल—वाचस्पति गैरोला ने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' प्रन्थ के कोश प्रकरण में महादेव वेदान्तिन् विरचित 'अनादिकोश' का उल्लेख किया है (द्र० — पृष्ठ ७ ६२)। इसमें दो भूलें हैं। प्रथम — प्रन्थ का नाम 'उणादिकोश' है, 'अनादि कोष' नहीं। द्वितीय — यह व्याकरण प्रन्थ है, कोश प्रन्थ नहीं। प्रतीत होता है लेखक ने इस प्रन्थ का अवलोकन विना किये ही उक्त उल्लेख किया है। गैरोलाजी का अंग्रेजी भाषाविज्ञों के अनुकरण पर महादेव वेदान्तिन् — चन्द्रगोमिन् आदि पदों का प्रयोग करना भी चिन्त्य है।

# १२--रामभद्र दीचित (सं० १७१०-१७६०वि० के लगभग)

रामभद्र दीक्षित ने उणादिपाठ पर एक व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या का नाम मिणदीपिका है। इस ग्रन्थ का एक हस्तलेख तञ्जीर के पुस्तकालय में विद्यमान है। आफ्रेक्ट ने अपने बृहत् सूचीपत्र में लेखक का नाम रामचन्द्र दीक्षित लिखा है।

परिचय - रामभद्र दीक्षित के पिता का नाम यज्ञराम दीक्षित था। इसके पूरे परिवार का सचित्र वर्णन हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४२४ (तृ० सं०) पर किया है। रामभद्र दीक्षित के गुरु का नाम चोक्कनाथ मखी है। यह रामभद्र का स्वशुर भी है। रामभद्र ने स्वयं लिखा है—

#### 'शेषं द्वितीयमिव शाब्दिकसार्वभौमम्। श्रीचोक्कनाथमिवनं गुरुमानतोऽस्मि॥'

रामभद्र दीक्षित का एक शिष्य स्वरिसद्धान्तमञ्जरी का कर्ता है। रामभद्र ने परिभाषावृत्ति की व्याख्या में अपना जो परिचय दिया है, तदनुसार वह भोसला वंश के शाहजी भूपित अपित शाहपुर नाम के अग्रहार (ब्राह्मण वसित) का निवासी है। शाहजी भूपित ने यह अग्र-हार रामभद्र अथवा उसके पिता यज्ञराम को अपित किया होगा।

काल-रामभद्र ने उणादिवृत्ति में लिखा है कि उसने यह

१. इति श्रीरामभद्रदीक्षितस्य कृतौ उणादिमणिदीपिकायां प्रथमः पादः।

२. हस्तलेख संग्रह सूची भाग १०, पृष्ठ ४२३६, ग्रन्थाङ्क ४६७४।

उणादिवृत्ति शाहजी भूपित की प्रेरणा से लिखी है। शाहजी का राज्यकाल वि० सं० १७४०-१७६६ तक माना जाता है। कितपय ऐतिहासिक राज्य का ग्रारम्भ वि० सं० १७४४ से मानते हैं। ग्रतः रामभद्र का काल भी वि० सं १७४४ के लगभग मानना उचित है।

रामभद्र की ग्रम्यथंना— रामभद्र ने उणादिवृत्ति के अन्त में लिखा है—

'धातुप्रत्ययनियोज्य टीकासवंस्वनियोज्य मनोरमया नियोज्य शोधनीयमिदम् ।'

१३--वेङ्कटेश्वर (वि० सं० १७६० के समीप)

वेक्क्रदेश्वर नाम के लेखक ने उणादिसूत्रों की उणादिनिघण्टु नाम की एक वृत्ति लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र में क्रम संख्या ४७३२ पर निर्दिष्ट है। दूसरा हस्तलेख तञ्जीर के हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग ६ पृष्ठ ३७४८ पर उल्लिखित है।

वेङ्कटेश्वर रामभद्र दीक्षित का शिष्य है। ग्रतः वेङ्कटेश्वर का काल वि० सं० १७६० के ग्रासपास समभना चाहिए।

वेङ्कटेश्वर ने रामभद्र दीक्षित के 'पतञ्जलि-चरित' पर भी टीका लिखी है।

# १४--पेरुस्रि ( वि० सं० १७६०-१८०० )

पेस्सूरि नाम के वैयाकरण ने उणादिपाठ पर एक क्लोकबद्ध व्याख्या लिखी है। इसका नाम 'भ्रौणादिकपदार्णव' है।

परिचय-पेरुसूरि ने ग्रन्थ में ग्रपना जो परिचय दिया है, उसके ग्रनुसार माता-पिता दोनों का श्रीवेङ्कटेश्वर समान नाम है। यह

- १. भोजो राजति (?) भोसलान्वयमणिः श्रीशाह-पृथिवीपतिः। रामभद्रमखी तेन प्रेरितः करुणाव्धिना.....
- २. रामचन्द्रोदय महाकाव्य का कर्ता वेङ्कटेश्वर भिन्न व्यक्ति प्रतीत होता है। उसने सं० १६६२ में ४० वर्ष की अवस्था में काशी में उक्त काव्य की रचना की थी। द्र०—सं० साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २१५।
- ३. जरत्कारू इवान्योन्यमास्ययानन्ययौत्सुकौ श्रीवेङ्कटेश्वरौ मातापितरौ ...॥ पृष्ठ १।

'श्रीघर' वंश का है', और इसके गुरु का नाम वासुदेव अध्वरी है।'
देश-पेरुसूरि ने अपने को काञ्चीपुर का वास्तव्य कहा है।'

काल—पेरुसूरि ने अपने गुरु का नाम वासुदेव अध्वरी लिखा है। यही वासुदेव अध्वरी सिद्धान्तकौमुदी की बालमनोरमा नामक प्रसिद्ध टीका का रचियता है। बालमनोरमाकार का काल वि॰ सं० १७४०—१८०० के लगभग माना जाता है। अवतः पेरुसूरि का काल वि॰ सं० १७६०—१८०० के लगभग मानना उचित है।

वृत्ति का वैशिष्टच – ग्रन्थकार ने ग्रौणादिक पदों का व्याख्यान करते हुए स्थान-स्थान पर उनसे निष्पन्न तद्धित प्रयोगों का भी निर्देश किया है। सूत्रपाठ की शुद्धि पर ग्रन्थकार ने विशेष बल दिया है, ग्रौर स्थान स्थान पर ग्रपने द्वारा साम्प्रदायिक = (गुरुपरम्परा-प्राप्त) पाठ के ग्राश्रयण का निर्देश किया है।

अक्षम्य अपराध—पेरुसूरि ने अपनी वृत्ति के लिखने में भट्टोजि दीक्षित विरिचित प्रौडमनोरमा से अत्यधिक सहायता लो हैं। यह दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है। कई स्थान ऐसे भी हैं, जहां तत्त्वबोधिनी का आश्रयण भी किया है । परेन्तु ग्रन्थकार ने इन दोनों ग्रन्थों का, अथवा इनके लेखकों का कहीं भी निर्देश नहीं किया। ग्रन्थ-लेखन में ऐसा व्यवहार अशोभनीय है।

- १. इति श्रीधरवंश्येन रचिते पेरुशास्त्रिणा । पृष्ठ १२१ ।
- २. धवतीणं हरि वन्दे वासुदेवाध्वरिच्छलात्। तच्छिष्योऽहम् · · · · । पृष्ठ १।
  - ३. पृष्ठ १, ब्लोक २।
  - ४. सं व्या शास्त्र का इतिहास, (तृ व सं व) पृष्ठ ५३८।
- ४. यथा—साम्प्रदायिकोऽयं पाठः । पृष्ठ १ ॥ तैस्तैर्वृत्तिकारैः कानि-चित् सूत्राणि अधिकानि व्याख्यातानि । सूत्रक्रमभेदश्च तत्र भूयान् परिदृश्यते, पाठभेदाश्च भूयांसः, इति साम्प्रदायिक एवाश्रित इत्यलं बहुना । पृष्ठ ६० ॥
- ६, यथा—पाद १ व्लोक २६३, २६४; पाद ३ व्लोक ७८, ७६; २०४, २०६, ३०६; ३२१, ३३७ तथा सूत्रपाठ; पाद ४, व्लोक १८६—१६१; २०४, २८८, २८६; ३४३, ४३२॥ इन सूत्रों की प्रौढमनोरमा भी देखिए।
- ७. प्रौढमनोरमा में स्रनिर्णीत 'कृषेरादेश्च चः' सूत्रपाठ ( पृष्ठ ११८ )। तत्त्वबोधिनी से लिया है।

यह वृत्ति उणादि ४।१५६ तक ही मद्रास से प्रकाशित हुई है। क्योंकि इसका आधारभूत हस्तलेख भी यहीं तक है। उसका अगला भाग सम्भवतः खण्डित हो गया है।

## १४--नारायण सुधी

नारायण नाम के किसी वैयाकरण ने अष्टाध्यायी की प्रदीप अपरनाम शब्दभूषण नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसके हस्तलेख तञ्जीर के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं।

परिचय—नारायण के बंश तथा काल ग्रादि के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। शब्दभूषण के तृतीयाध्याय के द्वितीयपाद के श्रन्त में निम्न पाठ मिलता है—

'इति गोविन्दपुरवास्तव्यनारायणसुधिविरचिते सर्वातिकाष्टा-ध्यायीप्रदीपे शब्दभूषणे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः।'

इसमें नारायण ने अपने को गोविन्दपुर का वास्तव्य लिखा है। भारत में गोविन्दपुर नाम के अनेक स्थान हैं।

नारायण नाम के अनेक वैयाकरण विभिन्न ग्रन्थों के लेखक हो चुके हैं। अतः विशेष परिचय के अभाव में इस नारायण का निश्चय करना और इसके काल का निर्धारण करना कठिन है।

काल का अनुमान—नारायण ने अष्टाध्यायी अ०३ के द्वितीय पाद के पश्चात् उणादिपाठ की व्याख्या की है। और अ०६ के द्वितीय पाद के अन्त में फिट्सूत्रों की। यह व्याख्यानशैली भट्टोजि दोक्षित विरचित सिद्धान्तकौमुदी और शब्दकौस्तुभ में देखी जाती है। नारायणभट्ट विरचित प्रक्रियासवेंस्व में भी यही शैली है। इससे विदित होता है कि नारायण का शब्दभूषण सिद्धान्तकौमुदा तथा प्रक्रियाकौमुदी के पश्चात् लिखा गया है। सिद्धान्तकौमुदी के अत्यिक्षिक प्रचार होने पर अष्टाध्यायी पर जिखने का कम प्रायः समाप्त हो गया था। अतः इस नारायण का काल वि० सं०१६०० के पूर्व माना जा सकता है, इससे उत्तरवर्ती तो नहीं हो सकता।

यद्यपि नारायण की व्याख्या उणादि के किस पाठ पर थी, यह निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते. तथापि इस काल में पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा पञ्चपादी पर ही वृत्ति ग्रन्थ लिखने की परम्परा होने से यह वृत्ति भी पञ्चपादी पर ही हो सकती है, दशपादी पर नहीं।

## १६ - शिवराम ( वि॰ सं० १८४० के समीप )

शिवराम नाम के विद्वान् ने उणादिपाठ पर एक वृत्ति लिखी थी। इसका उल्लेख शिवराम ने अपने काव्य 'लक्ष्मीविलास' (लक्ष्मी प्रकाश) में किया है। वह लिखता है—

#### 'काव्यानि पञ्च नुतयोऽपि पञ्चसंस्याः टीकाश्च सप्तदश चैक उणादिकोशः।'

श्राफेक्ट ने भी ग्रपनी बृहत् हस्तलेखसूची में इस टीका का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी लिखा है कि यह वृत्ति सन् १८७४ में बनारस में छप चुकी है। यह संस्करण हमारे देखने में नहीं श्राया।

परिचय—ग्रलवर राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र के निर्माता ने पृष्ठ ४६ ग्रन्थसंख्या १०६४ के विवरण में शिवराम के पिता का नाम कृष्णराम तथा शिवराम के ज्येष्ठ भ्राताओं के नाम गोविन्दराम, मुकन्दराम और केशवराम लिखे हैं।

काल—अलवर के सूचीपत्र के सम्पादक ने शिवराम का काल ईसा की १८वीं शती लिखा है।

उणादिवृत्ति का नाम—उणादिवृत्ति, जिसका ग्रन्थकार ने उणादिकोश नाम से व्यवहार किया है, का नाम 'लक्ष्मीनिवासा-भिधान' भी है। इसी नाम से यह काशी से प्रकाशित षट् कोश संग्रह में छपी है।

प्रन्य प्रन्थ—ऊपर जो श्लोकांश उद्घृत किया है, उसमें पांच काव्य प्रन्य, ५ स्तुतिग्रन्थ (स्तोत्र), १७ टीकाग्रन्थ, १ उणादिकोश का निर्देश है। उक्त श्लोक के उत्तरार्ध में भूपालभूषण, रसरत्नहार ग्रीर विद्याविलास ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त

१. द्र०—ग्रलवर राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र, उत्तरार्थ (ग्रायन्त पाठ निर्देशक भाग ) पृष्ठ ६४।

२. श्री पं • रामध्यवच पाण्डेय (वाराणसी) की सूचनानुसार सन् १८७३ में यह वृत्ति 'पट्कोशसंग्रह' में छप चुकी है।

काव्य लक्ष्मीविलास (जिसमें उक्त वर्णन है,) तथा परिभाषेन्दु शेखर की 'लाक्षीविलास टीका' भी इसने लिखी है।'

# १७-रामशर्मा (वि० सं० १६४० से पूर्व)

रामशर्मा नाम के किसी व्यक्ति ने उणादिसूत्रों की एक व्याख्या लिखी है।

हमारे मित्र पं० राम अवध पाण्डेय (वाराणसी) की सूचना-नुसार यह वृत्ति 'उणादिकोश' नाम से काशी से प्रकाशित होनेवाले 'पण्डित' पत्र के द्वितीय भाग में छप चुकी है। हमारी दृष्टि में यह संस्करण नहीं आया।

इस वृत्ति के पण्डितपत्र में प्रकाशित होने से इसका रचना काल वि॰ सं॰ ११४० से पूर्व है।

# १=-स्वामी दयानन्द सरस्वती (वि० सं० १६३१)

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादिपाठ पर एक व्याख्या लिखी है। यह 'उणादिकोष' के नाम से वैदिक यन्त्रालय ग्रजमेर मे प्रकाशित हुई है।

परिचय-स्वामो दयानन्द सरस्वती के वंश, देश, काल आदि के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ४६७-५०० (तृ० सं०)

तक विस्तार से लिख चुके हैं

वृत्ति-निर्माणकाल वा स्थान—स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस उणादिवृत्ति की रचना महाराणा सज्जनसिंह के राज्यकाल में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर नगर में वि० सं० १६३६ में की था। इसका भूमिका के अन्त में अन्थ-रचना का समय वि० सं० १६३६, माद्य कृष्णा प्रतिपद् ग्रिङ्कित है।

वृत्ति का वैशिष्टच-यद्यपि यह वृत्ति स्वल्पाक्षरा है, पुनर्पि

उणादि-वाङ्मय में यह सब से ग्रधिक महत्वपूर्ण है।

महत्ता का कारण—महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उणादयो बहु-लम् ( अष्टा० ३।३।१ ) सूत्रस्थ बहुल पद का प्रयोजन बताते हुए लिखा है—

३. ग्रलवर राजकीय ह० सं० सूची, पृष्ठ ४६।

'नैगमरूढिभवं हि सुसाधु। नैगमाश्च रूढिभवाश्चौणादिकाः सुसाधवः कथं स्युः।

प्रथात् — नैगम ग्रीर रूढ ग्रीणादिक शब्दों के भले प्रकार साघुत्व-ज्ञापन के लिए पाणिनि ने 'बहुल' शब्द का निर्देश किया है।

इस कथन से स्पष्ट है कि भाष्यकार के मत में वेद में रूढ शब्द नहीं हैं। दूसरे शब्दों में पतञ्जलि वैदिक शब्दों को यौगिक तथा योगरूढ मानते हैं।

इसी प्रसङ्ग में पतञ्जलि ने शाकटायन के मत में सम्पूर्ण शब्दों को धातुज कहा है। नैरुक्त स्राचार्यों का भी यही मत है।

महाभाष्यकार के इन निर्देशों के अनुसार सभी औणादिक शब्द यौगिक अथवा योगरूढ भी है। इतना ही नहीं, उणादिपाठ में स्थान-स्थान पर सज्ञायाम्' पद का निर्देश होने से अन्तःसाक्ष्य से भी यहो विदित होता है कि सम्पूर्ण औणादिक पद रूढ़ नहीं है। अन्यथा स्थान स्थान पर संज्ञायाम् पद का निर्देश न करके उणादयो बहुलम् (३। ३।१) सूत्र में ही संज्ञायाम् पद पढ़ दिया जाता। इसलिए उणादिवृत्तिकार का कर्त्तव्य है कि वह दोनों पक्षों का समन्वय करता हुआ प्रत्येक औणादिक पद का यौगिक, योगरूढ तथा रूढ अर्थों का निर्देश करे। इस समय उणादिसूत्रों की जितनी भी वृत्तियां उपलब्ध है। उन सभी में औणादिक शब्दों को रूढ मान कर ही अर्थ निर्देश किया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती का साहस—स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैयाकरणों की उत्तरकालीन उक्त परम्परा का सर्वथा परित्याग करके अपनी वृक्ति में प्रत्येक औणादिक शब्द के यौंगिक और रूढ दोनों प्रकार के अर्थों का निर्देश किया है। यथा—

करोतीति कारु:—कर्ता, शिल्पी वा।° वाति गच्छिति जानाति वेति वायु:—पवनः, परमेश्वरो वा।° पाति रक्षति स पायु:—रक्षकः, गुदेन्द्रियं वा।°

१. उणादिकोश २।३२, ६२, १११ इत्यादि ।

२. उणादिकोष १। १ व्याख्या में।

इन उद्धरणों के प्रथम और तृतीय पाठ में कर्ता और रक्षक ये यौगिक अर्थ हैं। तथा शिल्पी और गुदेन्द्रिय योगरूढ वा रूढ अर्थ हैं।

भगवान् पतञ्जलि तथा नैरुक्त ग्राचार्यों के मतानुसार वेद में प्रयुक्त कारु ग्रौर पायु शब्द के यौगिक अर्थ कर्ता ग्रौर रक्षक ही सामान्य रूप से हैं, केवल शिल्पी ग्रौर गुदेन्द्रिय नहीं हैं। यही ग्रीभ-प्राय वृक्तिकार ने यौगिक ग्रथों का निर्देश करके दर्शाया है।

दितीय पाठ में भी सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः इस प्राचीन मत के अनुसार वाति के जानाति अर्थ का भी निर्देश किया है। इस अर्थ के अनुसार सर्वज्ञ भगवान् परमेश्वर का भी वायु पद से ग्रहण होता है, यह दर्शाया है। इसी अर्थ को यजुर्वेद का—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता स्रापः स प्रजापतिः॥ ३२।१॥

मन्त्र भी व्यक्त कर रहा है। इस मन्त्र में ब्रह्म प्रजापित ग्रादि का वायु पद से भी संकीर्तन किया है।

इतना ही नहीं, निघण्टु निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रादि ग्रन्थों में वैदिक ग्रिन-वायु-ग्रादित्य ग्रादि शब्दों के जितने ग्रंथ दर्शाए हैं, वे सब मूलभूत एक धात्वर्थ को स्वीकार करके ही उत्पन्न हो सकते हैं। यदि उन सब ग्रंथों को धात्वर्थ-मूलक न मानकर रूट माना जाए, तो एक शब्द की विभिन्न ग्रंथों में वाचकशक्ति ग्रंथवा संकेत स्वीकार करना होगा। इस प्रकार बहुत गौरव होगा।

१. द्र॰—हेमहंसगिण विरचित न्यायसंग्रह, बृहद्वृत्तिसहित, पृष्ठ ६३। स्कन्द निष्कतःशिका, भाग २, पृष्ठ ६२। तैत्तिरीय श्रारण्यक भट्टभास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ २७६; इसी प्रकार धन्यत्र भी।

२. ग्रानि वायु ग्रादित्य प्रभृति वैदिक शब्द घात्वर्य को निमित्त मानकर ईश्वर के भी वाचक होते हैं। इसके लिए स्वामी शंकराचार्य का 'ग्रानिशब्दो-उप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय एव भविष्यति' (वेदान्तभाष्य ११२१८ ) वचन द्रष्टब्य है।

३. तुलना करो—ग्राकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः, व्यक्ती-नामानन्त्यात् संबन्धग्रहणानुपपत्तेः । वेदान्त शांकरभाष्य १।३।२८ ।। 'ब्यक्तीनां स्वानन्त्यात् तासु न शक्तिग्रहः …। सङ्प सूत्रभाष्य (१।२।६४) में नागेशोक्ति,

अन्य वैशिष्टच — प्रतिशब्द यौगिक अर्थों के निर्देश के अतिरिक्त इस वृत्ति में एक और विशेषता है। वह है—स्थान-स्थान पर निरुक्त निघण्टु ब्राह्मण आदि अन्थों में निर्दिष्ट वैदिक अर्थों का उल्लेख करना। यथा—

वतंते सदैवासौ वृत्रः-मेघः, शत्रुः, तमः, पर्वतः, चक्रं वा ।

इसीलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादिब्याख्या के प्रत्येक पाद के अन्त में उणादिब्याख्यायां वैदिकलौकिककोषे विशिष्ट पद का निर्देश किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती से पूर्ववर्त्ती कतिपय वृत्तिकारों ने केवल उणादिकोश शब्द का ब्यवहार किया है। परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी ब्याख्या के लिए वैदिक लोकिक-कोष पद का उल्लेख किया है।

इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती की यह स्वल्पाक्षरा वृत्ति संपूर्ण उणादि वाङ्मय में मूर्घाभिषिक्त है।

वृत्ति का ग्राधारमूत मूल सूत्रपाठ—स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादि के जिस पाठ पर वृत्ति लिखी है, वह उज्ज्वलदत्ता पाठ से बहुत भिन्नता रखता है। इस वृत्ति का ग्राधारभूत सूत्रपाठ एक हस्तलेख पर ग्राध्रित है। यह हस्तलेख स्वामी दयानन्द सरस्वती के हस्तलेख संग्रह में विद्यमान था। हमने इसे वि० सं० १६६२ में श्रीमती परोपकारिणी सभा ग्रजमेर के संग्रह में देखा था। इस हस्तलेख में सूत्रपाठ के साथ-साथ सूत्रों के उदाहरण भी निर्दिष्ट हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो उणादिकोष छपवाया है, उसमें इस हस्तलेख के पाठ को सर्वाथा उसी रूप में मुरक्षित रखा है। ग्रर्थात् ऊपर हस्तलेखानुसार सूत्रपाठ ग्रीर उदाहरण दिए हैं, तथा नीचे ग्रपना वृत्ति ग्रन्थ पृथक् छापा है।

इस हस्तलेख तथा उस पर आश्रित मुद्रित सूत्रपाठ में अनेक स्थानों पर सूत्रपाठ के स्थान पर किसी वृत्ति ग्रन्थ का संक्षिप्त पाठ निद्रिष्ट है। यथा—

१. उणादिकोष १।१३ व्याख्या में ।

क—उणादिकोष ३।६७ पर सूत्रपाठ है—द्धातेद्वित्विमत्वं षुक च। यह स्पष्ट किसी वृत्ति का पाठ है। वहां मूल सूत्रपाठ दिधषाय्यः होना चाहिए।

ख—उणादिकोष ४।२३७ पर सूत्रपाठ है— सत्तेंरप्यूर्वादिसः। यह भी किसी वृत्ति का पाठ है। यहां पर मूल सूत्रपाठ अपसराः होना चाहिए।

ग—इसी प्रकार उणादिकोष ४।२३८ पर सूत्रपाठ है — बिबि-भुजिभ्यां विश्वेऽसिः। यह पाठ भी किसी वृत्ति का संक्षेप है।

सूत्र २३७ में तथा २३८ दोनों में 'ग्रसि' प्रत्यय का समान रूप से निर्देश होना इस बात का ज्ञापक है कि ये दोनों सूत्र रूप से स्वी-कृत पाठ की किसी वृत्ति के ग्रंश हैं। इनमें सत्तेंरप्पूर्वादिस पाठ इसी रूप में उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति ४।२३६ में उपलब्ध होता है।

वृत्ति में पाठभ्रंश — स्वामी दयानन्द की वृत्ति का जो पाठ वैदिक यन्त्रालय अजमेर का छपा मिलता है, उसमें पाठभ्रंश अत्य-धिक हैं। कई स्थानों पर पाठ त्रुटित हैं, कई स्थानों पर पाठ आगे-पीछे अस्थान में हो गए हैं। कई स्थानों में संशोधकों ने उत्तरवर्ती संस्करणों में ग्रन्थकार-सम्मत पाठ में परिवर्तन भी कर दिया है। इस प्रकार यह अत्यन्त उपयोगी और श्रेष्ठतम वृत्ति भी पाठभ्रंश आदि दोधों के कारण सर्वथा अनुपयोगी सी बनी हुई है। इसकी श्रेष्ठता और उपयोगिता को देखते हुए इसके शुद्ध संस्करण की महती आवश्यकता है।

वृत्ति का सम्पादन—हमने इस वृत्ति के वैशिष्टच को ध्यान में रखकर इस वृत्ति का सम्पादन किया है, परन्तु अर्थाभाव के कारण अभी तक प्रकाशित नहीं कर सके।

# अज्ञातनाम वृत्तिकार १६—अज्ञातनाम

तञ्जीर हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग १० में संख्या ४६७७ पर पञ्चपादी उणादिपाठ पर एक अज्ञातनाम वैयाकरण की वृत्ति का निर्देश है।

#### २० - अज्ञातनाम

किसी अज्ञातनाम वैयाकरण की पञ्चपादी उणादिवृति का "उणादिकोश" नाम से तञ्जार के पुस्तकालय में एक हस्तलेख विद्य-मान है। देखो – सूचीपत्र भाग १०, संख्या ५६७६।

#### २१ — अज्ञातनाम

मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ३ (सन् १६०६ का छपा) में पृष्ठ ६१६ पर एक 'उणादिसूत्रवृत्ति' का निर्देश है। इसकी संख्या १२६६ है। यह पञ्चपादी पर है, और इसका लेखक कोई जैन विद्वान् है।

#### २२ — अज्ञातनाम

मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में एक उणादिसूत्र का हस्तलेख विद्यमान हैं। द्र०—सूचीपत्र भाग १०, पृष्ठ ६१६ (सन १६०६) संख्या ६१३। इसके ग्रन्त में पाठ है—

'इति पाणिनीये उणादिसूत्रे पञ्चमः पादः' यह मूल सूत्रपाठ है अथवा वृत्ति ग्रन्थ, यह द्रष्टव्य है।

#### दशपादी-उगादिपाठ

पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा आश्रित उणादिसूत्रों का दूसरा पाठ 'दशपादी उणादिपाठ' के नाम से प्रसिद्ध है।

#### दशपादी का आधार पञ्चपादी

दशपादी उणादिपाठ का संकलत उणादि-सिद्ध शब्दों के अन्त्य-वर्णक्रम के अनुसार किया गया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। यह संकलन भी पञ्चपादीय पाठ पर आश्रित है अर्थात् दशपादी में तत्तद् अन्त्यवर्णवाले शब्दों के साधक सूत्रों का संकलन करते समय पहले पञ्चपादी के प्रथम पाद के सूत्रों का संकलन किया गया है। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय तृतीय चतुर्थं और पञ्चम पाद के सूत्रों का। हम इस बात को स्पष्ट करने के लिए दशपादी के प्रथम पादस्थ इवर्णान्त शब्दसाधक सूत्रों के संकलन का निर्देश करते हैं—

| सूत्रसंख्या १-६ तक               | पञ्चपादी | के | द्वितीयपाद | के सूत्र |
|----------------------------------|----------|----|------------|----------|
| " " 80-65 "                      |          | 22 | तृतीय      | 21 21    |
| ,, ,, १६—७५ ,,                   | "        | 11 | चतुर्थ     | 31 77    |
| ,, ,, 99-58 ,,                   | "        | 22 | पञ्चम      | 27 27    |
| इसी प्रकार उवर्णान्त शब्दों में- | -        |    | W          |          |

इसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में तत्तद् वर्णान्त शब्दों के साधक सूत्रों का संकलन पञ्चपादी के तत्तत् पादस्थ सूत्रों के कम से ही किया है। इससे स्पष्ट है कि दशपादी पाठ का मूल ग्राधार पञ्चपादी पाठ है। इसमें निम्न हेतु भी द्रष्टव्य हैं—

क—पञ्चपादी पाठ में अनेक ऐसे सूत्र हैं, जिनमें नकारान्त शब्दों के साधुत्व प्रदर्शन के साथ-साथ उन णकारान्त शब्दों का निर्देश भी है, जिनमें रेफ आदि को निमित्त मान कर अन्त्य न वर्ण ण वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यथा—

पञ्चपादी २। ४८ में 'इनच्' प्रत्ययान्त-इयेन, स्तेन, हरिण, ग्रीर प्रविन शब्दों का साधुत्व दर्शाया है।

पञ्चपादी २ । ७६ में 'युच्' प्रत्ययान्त-सवनः, यवनः, रवणः, वरणम् शब्दों का निर्देश है ।

इसी प्रकार पञ्चपादी के जिन सूत्रों में णकारान्त और नका-रान्त शब्दों का एक साथ निदर्शन कराया है, उन सब सूत्रों को दश-पादोकार ने ढकारान्त शब्दों के अनन्तर संगृहीत किया है। और इस प्रकरण के अन्त में (सूत्र-वृत्ति ५१६४) णकारो नकारसहितः कह कर उपसंहार किया है। इससे भी स्पष्ट है कि दशपादी उणादि-सूत्रों का पाठ किसी अन्य पुराने पाठ पर आश्रित है। यदि दशपादी का अपना स्वतन्त्र पाठ होता, तो उसका प्रवक्ता णकारान्त और नकारान्त शब्दों के साधन के लिए पृथक् पृथक सूत्रों का ही प्रवचन करता, दोनों का सांकर्य न करता। ख—दशपादी पाठ में नवम पाद के अन्त में हकारान्त शब्दों का संकलन पूरा हो जाता है। दशम पाद में उन सूत्रों का संकलन है, जिनमें अनेक प्रत्ययों का पाठ उपलब्ध होता है, और उनसे विभिन्न वर्ण अन्त शब्दों का साधुत्व कहा गया है। यथा —

प्रथम सूत्र में — आल, वालज्, आलीयर् प्रत्यय। पञ्चम सूत्र मे — उन, उन्त, उन्ति, उनि प्रत्यय। इसी प्रकार अन्यत्र भी।

यदि दशपादी पाठ का स्वतन्त्र प्रवचन होता, तो इसका प्रवक्ता इस पाद के सूत्रों में एक साथ कह गये विभिन्न प्रत्ययों को तत्तत् वर्णान्त प्रत्ययों के प्रकरण में बड़ी सुगमता से संकलन कर सकता था। उसे व्यामिश्रित वर्णान्त प्रत्ययों के लिए प्रकीर्ण संग्रह करने की आवश्यकता न होती। इससे भी यही बात पुष्ट होती है कि दशपादी पाठ का मुख्य आधार पञ्चपादी पाठ है।

## दशपादी पाठ का वैशिष्टच

यद्यपि दशपादी पाठ के प्रवक्ता ने अपना मुख्य आधार पञ्च-पादी पाठ को ही बनाया है, पुनरिप इसमें दशपादी पाठ के प्रवक्ता का स्वोपज्ञात अंश भी अनेकत्र उपलब्ध होता है। यह उपज्ञात अंश दो प्रकार का है—

१—पञ्चपादी सूत्रों का तत्साधक शब्दों के अन्त्य वर्ण कम से संकलन करते समय अनेक स्थानों पर अनुवृत्ति दोष उत्पन्न होता है। उस दोष के परिमार्जन के लिए दशपादी-प्रवक्ता ने उन-उन सूत्रों में तत्तद् विशिष्ट अंश को जोड़कर अनुवृत्ति दोष को दूर किया है। यथा—

क—पञ्चपादी उणादि में कमशः स्नुदः कः, चिक् च दो सूत्र (२।६१,६२) पढ़े हैं। दशपादी संकलन कम में प्रथम सूत्र कुछ पाठान्तर से द।३० में रखा गया, द्वितीय सूत्र से कान्त स्नुक् शब्द की निष्पत्ति होने से उसे कान्त प्रकरण (द्वितीयपाद) में रखना आवश्यक हुआ। इस दोनों सूत्रों को विभिन्न स्थानों में पढ़ने पर, स्नुक् शब्द साथक द्वितीय सूत्र में पञ्चपादी कम से पूर्व सूत्र से अनु-वित्ति द्वारा प्राप्त होनेवाली सु धातु का दशपादी कम में अभाव प्राप्त होता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए दशपादी के प्रवक्ता ने 'स्रु' धातु का निर्देश करते हुए स्रुवः चिक् ऐसा न्यासान्तर किया।

ख-पञ्चपादी का एक सूत्र है-लङ्घेनंलोपश्च (१।१३ ४)। इसमें ग्राटि प्रत्यय की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आती है। दशपादीकार ने पञ्चपादी के सत्तेंरिट: सूत्र सिद्ध सरट् शब्द को डकारान्त सरड् मान कर उसे डान्त प्रकरण में पढ़ा, और लघट् शब्द साधक सूत्र को टान्त प्रकरण में। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर पढ़ने के कारण लघट् शब्द साधक लङ्घेनंलोपश्च सूत्र में ग्राटि प्रत्यय की अनुवृत्ति की अप्राप्ति होने पर दशपादी के प्रवक्ता ने लङ्घेरिटनंलोपश्च (४।१) एसा न्यासान्तर करके अनुवृत्ति दोष का परिमार्जन किया है।

इस प्रकार दशपादी के संकलन में जहां-जहां भी अनुवृत्ति दोष उपस्थित हो सकता था, वहां तत्तत् अंश जोड़ कर सर्वत्र अनुवृत्ति दोष का निराकरण किया है।

ख — दशपादी पाठ में कई ऐसे सूत्र हैं, जो पञ्चपादी पाठ में उपलब्ध नहीं होते। इन सूत्रों का संकलन या तो दशपादी के प्रवक्ता ने किन्हीं अन्य प्राचीन उणादिपाठों से किया है अथवा ये सूत्र उसके मौलिक वचनरूप हैं। इनमें निम्न सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं—

## क-जीवेरदानुक् ॥१।१६३॥

इस मूत्र को महाभाष्यकार पतञ्जलि ने हयबरट् सूत्र पर उद्धृत किया है। लोपो व्योर्बलि (६।१।६६) सूत्र के भाष्य में भी इसकी स्रोर संकेत किया है। काशिकाकार ने ६।१।६६ पर तथा न्यासकार ने भाग १, पृष्ठ २० पर इसे उद्धृत किया है।

इस सूत्र का माहात्म्य—यद्यपि भाष्यकार आदि ने इस सूत्र हारा 'रदानुक्' प्रत्ययान्त जीरदानु शब्द के साधुत्व का ही प्रतिपादन किया है,' तथापि इस सूत्र के संहिता पाठ को प्रामाणिक मानकर जीवे: + श्रदानुक् विच्छेद करने पर जीवदानु पद के साधुत्व का भी बोध होता है। वैदिक ग्रन्थों में दोनों शब्द एकार्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। तुलना करों—

१. जीवे: + रदानुक् = जीव् + रदानु = लोपो व्योवंलि ( ६।१।६६ ) से वलाप = जीरदानु ।

पृथिवीं जीवदानुम्। शु॰ यजुः १।२८॥ पृथिवीं जीरदानुम्। तै० सं० १।१।१॥ ख—हन्ते रन् घ च । ८।११४॥

इस सूत्र द्वारा 'हन्' धातु से 'रन्' और धातु को 'घ' आदेश होता है। घ आदेश अनेकाल् होने से पूरी 'हन्' धातु के स्थान पर होता है। इस प्रकार घर शब्द निष्पन्न होता है। वृत्तिकारों ने इसका अर्थ गृह बताया है।

भट्टोजि दीक्षित ने प्रौढमनोरमा पृष्ठ ८०८ में इस सूत्र को उद्धृत किया है। उसका अनुकरण करते हुए ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने भी तत्त्वबोधिनी (पृष्ठ ५६४) में इसका निर्देश किया है।

प्राकृत भाषा तथा हिन्दी भाषा में गृह वाचक जो 'घर' शब्द प्रयुक्त होता है, उसे साम्प्रतिक भाषाविज्ञानवादी 'गृह' का श्रापभ्रंश मानते हैं। जैन संस्कृत कथाग्रन्थों में बहुत्र घर शब्द का निर्देश मिलना है ( यथा—पुनर्नृ पाहूतः स्वघरे गतः—पुरातनप्रबन्धकोष, पृष्ठ ३५)। इसे तथा एतत्सदृश अन्य शब्दों के प्रयोगों को प्राकृत प्रभा-वजन्य कहते हैं। ये दोनों ही कथन चिन्त्य हैं. यह इस श्रीणादिक सूत्र से स्पष्ट है।

इतना हो नहीं क्षीरस्वामी ने क्षीरतरिङ्गणी १०।६८ पृष्ठ २६० में घृ स्रवणे का पाठान्तर लिखा है — घर स्रवणे इति दुर्गः।

इस पाठ से दुर्ग सम्मत घर धातु मे 'अच्' प्रत्यय होकर गृह वाचक 'घर' शब्द अञ्जसा सिद्ध हो जाता है। दुर्ग के 'घर' धातु-निर्देश से भी घर शब्द शुद्ध संस्कृत का है, गृह का अपभ्रंश नहीं है, यह स्पष्ट है।'

दशपादी उणादि १०।१५ में व्युत्पादित मच्छ शब्द भी इसी प्रकार का है जो शुद्ध संस्कृत का होते हुए भी 'मत्स्य'का अपभ्रव्ट रूप माना जाता है।

१. इसी प्रकार का युद्धार्थक 'जङ्ग' जब्द प्रीर पवित्र वाचक 'पाक' अब्द जो फारसी के समभे जाते हैं शुद्ध संस्कृत के हैं। इनके लिए देखिए इस प्रस्थ का प्रथम भाग पृष्ठ ३७-४१ (प्रवसं)।

२. क्षीरतरिङ्गणी ४।१०१ में इसे संस्कृत का साधु शब्द माना है।

इस प्रकार दशपादी उणादिपाठ में और भी अनेक प्रकार का वैशिष्टच उपलब्ध होता है।

## दशपादी के वृत्तिकार

दशपादी पाठ पर भी पंचपादी पाठ के समान अनेक वैयाकरणों ने वृत्ति ग्रन्थ लिखे होंगे, परन्तु इस पाठ के पठन-पाठन में व्यवहृत न होने के कारण अनेक वृत्ति ग्रन्थ कालकविलत हो गए, ऐसी संभावना है। सम्प्रति दशपादी पाठ पर तीन ही वृत्तिग्रन्थ उपलब्ध हैं और उनमें से भी अति महत्त्वपूर्ण प्राचीनतर वृत्ति और उसके आधार पर लिखी गई एक अन्य वृत्ति के लेखक का नाम भी अन्धकारावृत है। उपलब्ध वृत्तियों के विषय में नीचे यथाज्ञान विवरण उपस्थित करते हैं।

# १ — ग्रज्ञातनामा (७०० वि० सं० पूर्व)

दशपादी उणादिपाठ की यह एक अति प्राचीन वृत्ति है। इस वृत्ति के उद्धरण अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यह वृत्ति वि० सं० १६३२ (सन् १८७५) में काशी में लीथो प्रेस में छप चुकी है। इसके एक प्रामाणिक संस्करण का सम्पादन हमने किया है।

वृत्तिकार का नाम—आफेक्ट ने अपने बृहत् हस्तलेख सूची में इस वृत्ति के लेखक का नाम माणिक्यदेव लिखा है। पूना के डेक्कन कालेज के पुस्तकालय के सूचीपत्र में भी इसका नाम माणिक्यदेव ही निर्दिष्ट है। पत्र द्वारा पूछने पर पुस्तकाध्यक्ष ने उक्त नाम निर्देश का आधार आफेक्ट के सूचीपत्र को ही बताया। वाराणसी में लीथो प्रेस में प्रकाशित पुस्तक के आदि के सात पादों में प्रन्थकार के नाम का उल्लेख नहीं है, परन्तु अन्तिम तीन पादों में उज्ज्वलदत्त का नाम निर्दिष्ट है। इस वृत्ति का एक हस्तलेख तञ्जीर के तुस्तकालय में भी है। उसके ग्रन्थ की समाप्ति के अनन्तर कुछ स्थान रिक्त छोड़-

१. यह संस्करण राजकीय संस्कृत-कालेज वाराणसी की सरस्वती भवन ग्रन्थमाला में सन् १६४२ में प्रकाशित हुआ है।

२. यह पत्र-व्यवहार वृत्ति के सम्पादन काल सन् १९३४ में हुआ था। " ३. 'इत्युज्ज्वलदत्तविरचितायामुणादिवृती.....।' पाठ मुद्रित हैं।

कर उज्ज्वलदत्त का नाम ग्रिङ्कित है। उक्त पुस्तकालय के सूचीपत्र के सम्पादक ने ग्राफेक्ट के प्रमाण से ग्रन्थकार का माणिक्यदेव नाम लिखा है।

आफ्रोक्ट ने इस वृत्तिकार का नाम माणिक्यदेव किस आधार पर लिखा यह हम अद्यावधि (सन् १६३४-१६६१ तक) न जान सके। इस वृत्ति के संस्कृत वाङ्मय के विविध ग्रन्थों से जितने भी उद्धरण संगृहीत किए, सर्वत्र या तो वे दशपादी वृत्तिकार के नाम से उद्घृत हैं अथवा विना नाम निर्देश के। हमें आज तक इस वृत्ति का एक भी उद्धरण ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जो माणिक्यदेव के नाम से निर्दिष्ट हो। इतना ही नहीं, व्याकरण वाङ्मय में माणिक्यदेव नाम का कोई लेखक भी विज्ञात नहीं है। ऐसी अवस्था में इस वृत्ति-कार का माणिक्यदेव नाम स्वीकार करने में हम असमर्थं हैं।

काशी मुद्रित तथा तञ्जीर के हस्तलेख के अन्त में उज्ज्वलदत्ता का नाम कैसे अङ्कित हुआ, यह भी विचारणीय है। क्योंकि इस वृत्ति का एक भी उद्धरण उज्ज्वलदत्त के नाम से क्वचित् भी निर्दिष्ट नहीं है। पञ्चपादी पाठ के एक वृत्तिकार का नाम उज्ज्वलदत्ता अवश्य है, परन्तु उस ने सर्वत्र स्वनाम के साथ जाजिल पद का निर्देश किया है। उक्त दोनों प्रतियों में जाजिल का उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों वृत्तिग्रन्थों की रचना शैली में भूतल-आकाश का अन्तर हैं। इसलिए दशपादी की इस वृत्ति का रचियता पञ्चपादी वृत्ति-कार उज्ज्वलदत्त नहीं हो सकता, यह निश्चित है। केवल एक कल्पना कथंचित् की जा सकती है कि दशपादी का वृत्तिकार उज्ज्वलदत्ता से भिन्न व्यक्ति हो। परन्तु निश्चित प्रमाण के अभाव में कल्पना-कल्पना ही है। इतिहास में कल्पना का स्थान नहीं है। हमारा अनुमान है कि उणादि वाङ्मय में उज्ज्वलदत्ता की अति-प्रसिद्धि के कारण इन दोनों प्रतियों के अन्त में उज्ज्वलदत्ता का नाम अङ्कित हो गया होगा।

सारांश यह है कि इस महत्त्वपूर्ण प्राचीन वृत्ति के लेखक का नाम अद्याविध अज्ञात है।

४. हमने इस वृत्ति का सम्पादन कार्य सन् १६३४ में आरम्भ किया था

काल-लेखक के नाम के समान ही वृत्तिकार का काल भी म्रज्ञात है। हमने इस वृत्ति के प्राचीन ग्रन्थों से जो उद्धरण संगृहीत किए हैं, उनके भ्राधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि इस वृत्ति की रचना का काल ७०० विक्रम से पूर्व है । इसमें निम्न प्रमाण हैं—

१- भट्टोजि दीक्षित (वि० सं० १५१०-१५७५) ने सिद्धान्त-कीमुदी की प्रौडमनोरमा नाम की व्याख्या में दशपादीवृत्ति के अनेक पाठ उद्धृत किए हैं।' यथा-

#### व्रीढमनोरमा

ऋ रो क— खरुशब्दस्य मूखंश्च इत्यथंद्वयं दशपादोवृत्य-नुसारेणोक्तम् । पृष्ठ ७५१

ख-फर्फरादेश इत्युज्ज्वल-दत्तरीत्योक्तम् । बस्तुतस्तु घातो-द्वित्वमुकारस्याकारः सलोपो रुक् चाम्यासस्येति दशपाद्योक्तमेव न्याय्यम् । पृष्ठ ७८७

दशपादीवृत्ति बनतीति खरः-ऋरो मूखंश्च। पृष्ठ ७७।

ग्रस्य ग्रम्यासस्य फादेशोप-घात्वसलोपा निपात्यन्ते । फर्फरी-का। पृष्ठ १५३।

२—देवराज यज्वा (वि० सं० १३७० से पूर्व) ने अपनी निघण्टुटीका में इस वृत्ति के अनेक पाठ नाम निर्देश के विना उद्धृत किए हैं। यथा -

#### निघण्ट्टीका

क—बाहुलकादिभधानलक्ष-णाद्वा क्वचिन्नकारस्येत्, संज्ञा न वा नकारस्येत्संज्ञा न भवति। भवतीत्युणादिवृत्तिः। पृष्ठ १०६।

ख—बाहुलकादभिधानलक्ष-णाद्वा नकारस्येत्संज्ञाया ग्रभाव एवास्मिन् सूत्रे वृत्तिकारेणोक्तम्। पुब्छ २१०।

दशपादीवृत्ति बाहुलकत्वादभिधानलक्षणाद् पृष्ठ २७६।

इन सब पाठों का निर्देश हमने स्वसम्पादित ग्रन्थ में तत्तत् स्थानों की टिप्पणी में कर दिया हैं।

#### निघण्टटीका

ग-णिलोपे चोपधाया ह्रस्वत्वं निपात्यते । शीलयति शीलतीति वा शिल्पम् यत् कुम्भ-कारादीनां कर्म इत्युणादिवत्तिः। वुच्ठ १७१।

#### दशपादीवृत्ति

ग्रस्य णेलुं गुपधाहस्वत्वं च शीलन्ति तद् शीलयन्ति तदिति ज्ञिल्पम, क्रियाकौशलं कमं यत् कुम्भकारादीनाम्। पुष्ठ २६३।

इनमें प्रथम उद्धरण दोनों में सर्वथा समान है, द्वितीय उद्धरण समान न होते हुए भ अथंतः अनुवाद रूप है। तृतीय उद्धरण दोनों पाठों में अर्थतः समान होने पर भी कुछ पाठ भेद रखता है। इस भेद का कारण हमारे विचार में देवराज द्वारा दशपादीवृत्ति पाट का स्वशब्दों में निर्देश है। देवराज के उक्त पाठ का उणादि की अन्य वृत्तियों के साथ न शब्दतः साम्य है न ग्रर्थतः। ग्रतः देवराज ने दशपादीवत्ता पाठ ही स्वशब्दों में उद्धृत किया है, यह स्पष्ट है।

३-दैवग्रन्थ की पुरुषकार नाम्नी व्याख्या के लेखक श्रोकृष्ण-लीला शुक मुनि (वि० सं० १३००) ने भी दशपादीवृत्ति का पाठ विना नाम निर्देश के उद्घृत किया है। यथा-

#### पुरुषकार

वा कारु: इति च कस्याञ्चिद्णा-दिवृत्ती दृश्यते । पुष्ठ ३८ ।

#### दशपादीवृत्ति

करोति कृणोति करतीति करोति कृणोति करति वा कारुः। पुष्ठ ५३।

४-ग्राचार्यं हेमचन्द्र (१२वीं शती उत्तरार्ध) ने स्वोपज उणादिवृत्ति में दशपादी के अनेक पाठों का नाम निर्देश के विना उल्लेख किया है। यथा-

#### हैमोणा दिव ति

केचित् .....प्रत्ययस्य दीर्घत्वमिच्छन्ति । सिमीकः-सुक्षमकृमिः। सुत्र ४४।

ख-परिवत्सरादीन्यपि वर्ष-विशेषाभिधानानीत्येके । सूत्र ४३६, पुष्ठ ७५।

#### दशपादीवृश्ति

स्यमेर्घातोः किकन् प्रत्ययो भवति, सम्प्रसारणं च प्रत्ययस्य । सिमीकः सुक्मा कृमिजातिः। पुष्ठ १३४।

एवं परिवत्सर: विवत्सर:, इद्वत्सरः, इदावत्सरः। इद्वत्सरः ध्यनद्वयविषयः । पृष्ठ ३२५ ।

इसी प्रकार हैम घातुपारायण में भी दशपादीवृत्ति के पाठ बहुत्र निर्दिष्ट हैं।

५-क्षीरस्वामी ने स्वकीय क्षीरतरिङ्गणी में बहुत्र दशपादी-वृत्ति से सहायता ली है। दोनों के पाठ बहुत्र एक समान हैं। कहीं-कहीं एके आदि द्वारा परोक्ष रूप से दशपादीवृत्ति की ओर संकेत भी किए हैं। यथा-

### क्षीरतरङ्गिणी

इति मत्सः । मच्छ इत्येके । ...माद्यतीति मच्छ:-मत्तः पुरुषः ।

### दशपादीवृत्ति

जनिदाच्यु (उ० ४।१०४) | जनिदाच्यु ··· (द० उ० १०।१५)

६ - काशिकावृत्ति का रचयिता वामन (वि० सं० ६९५) तृतीया कर्मण (६।२।४८) सूत्र की व्यास्या में प्रसंगवश दश-पादीवृत्ति की स्रोर संकेत करता है—

#### काशिका

ग्राङि धिहनिभ्यां हस्वर-चेति अहिरन्तोदात्तो व्युत्पादितः। केचित्त्वाद्युदात्तमिच्छन्ति । पृष्ठ 4481

द्रष्टब्य - ते समानेख्यः स चोदात्ता इत्युदात्तग्रहणमनुवर्त-यन्ति । न्यास भाग २, पृष्ठ ३५३

### दशपादीवृत्ति

म्राङ्युपपदे थि हिन इत्ये-ताभ्यां धातुभ्यामिण् प्रत्ययो भवति डिच्च. हस्बरच, पूर्वपदस्य चोदात्तः। पृष्ठ ४१।

दशपादीवृत्ति का वैशिष्टच - दशपादीवृत्ति में अनेक वैशिष्टच हैं। उनका निर्देश हमने यथास्थान स्वसम्पादित दशपादीवृत्ति में किया है। मुख्य वैशिष्टच इस प्रकार हैं—

१-यह वृत्ति उपलभ्यमान सभी उणादिवृत्तियों में प्राचीनतम है।

२-कौनसा शब्द किस धातु से किस कारक में ब्युत्पाद्य है, यह इस वृत्ति में सर्वत्र स्पष्ट रूप से कहा जाता है। यथा-

'ऋच्छत्ययते वा ऋतुः कालः ग्रीब्मादिः, स्त्रोणां च पुष्पकालः। कर्त्ता कर्म च।' पृष्ठ ६२।

३—पाणिनीय धातुपाठ के साम्प्रतिक पाठ में अनुपलभ्यमान बहुत सी धातुत्रों का निर्देश उपलब्ध होता है। यथा—

क—' कृ करणे भौ । करोति कृणोति करति वा कारुः।' पृष्ठ २५३।

ख—'धूत्र् कम्पने सौ० ऋँ०, धू विध्नने भौ०। धूनोति धुनाति धुवति दा धुवकः। पृष्ठ १२६, १३०।

इन पाठों में कु और धू धातु का भ्वादिगण में पाठ दर्शाया है, परन्तु पाणिनीय धातुपाठ के साम्प्रतिक पाठ में ये भ्वादि में उपलब्ध नहीं होतीं।

४—इस वृत्ति में **एके केचित् ग्रन्ये** शब्दों द्वारा बहुत्र पूर्व वृत्ति-कारों के मत उद्धृत हैं।

५—इस वृत्ति में पृष्ठ २६, १२४, १६१, १६२, २३६ पर किसी प्राचीन ऐसे कोष के ६ श्लोक उद्घृत हैं जिनमें वैदिक पदों का संग्रह भी था। पृष्ठ १६१, १६२ में जो श्लोक उद्घृत हैं वे तरसान ग्रीर मन्दसान वैदिक शब्द विषयक हैं।

६ - इसमें पृष्ठ १०४ पर लुग्लोपे न प्रत्ययकृतम् तथा पृष्ठ २३७ पर धुटां तृतीयश्चतुर्थेषु ये दो कातन्त्र व्याकरण के सूत्र उद्घृत हैं। कातन्त्र में ये सूत्र कमशः ३।८।२८, ८ पर हैं।

७— इसके पृष्ठ १३२ पर किसी काव्य का धमः काञ्चनस्येव राज्ञिः वचन उद्धृत है।

दशपादीवृत्ति के उद्धरण—दशपादीवृत्ति के उद्धरण साक्षात् नाम निर्देश द्वारा अथवा एके अपरे शब्दों द्वारा निम्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं—

१. इनमें से 'कुज्' का म्वादिगण में पाठ क्षीरतरिङ्गणी (१। ६३६) में उपलब्ध होता है, परन्तु 'बू' का म्वादिगण में दर्शन वहां भी नहीं होता।

२. एके -पृष्ठ ४६, २६७, ३१८ । केचित् २२२, २६३ । अन्ये-३६७ ।

च्युन पाठ पृष्ठ १३६ तथा इसकी टिप्पणी ३, ४, ४।

१-सिद्धान्त चन्द्रिका-सुबोधिनी टीका

२-उणादि प्रकरण व्युत्पितासार टीका

३-अज्ञातनामा दशपादीवृत्ति

४-अगेणादिक पदार्णव

५-सद्धान्तकौमुदीटीका-तत्त्व-बोधिनी

६-सिद्धान्तकौमुदीटीका प्रौढ-मनोरमा

७-नर्रासहदेवकृत भाष्यटीका-विवरण (छलारी-टोका) <-प्रकियाकीमुदीटीका १-माधवीया धातुवृत्ति

१०-देवराजयज्वा कृत निघण्टु-

११-दैवटीका-पुरुषकार

१२-हैम-उणादि वृत्ति

१३-हैम-घातुपारायण

१४-क्षीरस्वामी-क्षीरतरिङ्गणी

१५—न्यास-काश्विकाविवरण-पञ्जिका

१६-काशिकावृत्ति

इनमें से संख्या ३, ४ और १४ के ग्रन्थों में उद्घृत पाठों के ग्रितिरक्त ग्रन्य सभी ग्रन्थों में उद्घृत पाठों का निर्देश हमने स्व-सम्पादित दशपादीवृत्ति में यथास्थान कर दिया है।

# २ — अज्ञातनाम ( बि० सं० १२०० से पूर्व )

दशपादी उणादिपाठ की किसी अज्ञातनाम लेखक की एक वृत्ति उपलब्ध होती है। इस वृत्ति का एक मात्र हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन के सग्रह में सुरक्षित है। हमने इस वृत्ति का अव-लोकन सन् १६४० में किया था और इसकी प्रतिलिपि की थी। तात्कालिक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री पं० नारायण शास्त्री खीस्ते के कथनानुसार उक्त हस्तलेख उन्होंने इन्दौर से प्राप्त किया था।

यह हस्तलेख नवम पाद के १६वें सूत्र के अनन्तर खण्डित है और मध्य में भी बहुत जीण होने से त्रुटित है। हस्तलेख के अक्षर-विन्यास तथा कागज की अवस्था से विदित होता है कि यह हस्तलेख किसी महाराष्ट्रीय लेखक द्वारा लिखित है और लगभग १५० वर्ष प्राचीन है।

काल वृत्तिकार के नाम आदि का परिज्ञान न होने से इसका देश काल भी अज्ञात है। इस वृत्ति की उणादिसूत्रों की अन्य वृत्तियों से तुलना करने पर विदित होता है कि यह वृत्ति पूर्व निर्दिष्ट दश- पादी वृत्ति के ग्राधार पर लिखी गई है। इसके साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह वृत्ति हेमचन्द्र विरचित उणादिवृत्ति से पूर्व-वर्ती है। हमारे इस ग्रनुमान में निम्न प्रमाण है—

दशपादी उणादि का एक सूत्र है—धेट ई च (४।४३)। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्व निर्दिष्ट वृत्तिकार ने धेना शब्द का व्युत्पादन इस सूत्र से माना है। परन्तु इस स्रज्ञातनाम वृत्तिकार ने धयन्ति तामिति धीना सरस्वती माता च निर्देश करके धीना शब्द का व्युत्पादन स्वीकार किया है। हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञ उणादिवृत्ति में लिखा है—ईस्वं चेत्येके; धीना। सूत्र २६८, पृष्ठ ४६।

उणादिवाङ्मय में सम्प्रति ज्ञात वृत्तिग्रन्थों में अकेली यही वृत्ति है, जिसमें धीना शब्द का साधुत्व दर्शाया है। अन्य सब वृत्तियों में धेना शब्द का ही निर्देश किया है। इसलिए हेमचन्द्र ने एके शब्द द्वारा इस वृत्ति की ओर सकेत किया है, ऐसा हमारा अनुमान है। यदि यह अनुमान ठीक हो, तो इस वृत्ति का काल वि० सं० १२०० से पूर्व होगा।

# इ. विद्वलार्थ (वि० सं० १५२०)

विटुल ने अपने पितामह रामचन्द्र विरचित प्रक्रियाकौमुदी पर प्रसाद नाम की टीका लिखी है। इसी टीका में उणादि प्रकरण में दशपादी उणादि पाठ पर एक श्रति संक्षिप्त व्याख्या लिखी है।

परिचय — विटुल के पिता का नाम नृसिंह और पितामह का नाम रामचन्द्र था। विटुल ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन शेषकृष्ण के पुत्र रामेश्वर अपर नाम वीरेश्वर से किया था।

काल — विट्ठल कृत प्रसाद टीका का वि० सं० १५३६ का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के संग्रहालय में सुरक्षित है। ग्रतः विट्ठल ने यह टीका वि० सं० १1२०-१५३० के मध्य लिखी होगी।

विट्ठल तथा उसके पितामह के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ४२८-४३१ ( तृ० सं० ) पर्यन्त लिख चुके हैं।

इस प्रकार दशपादी पाठ के तोन ही वृत्ति ग्रन्थ सम्प्रति उप-लब्ध हैं। भट्टोजि दीक्षित द्वारा पञ्चपादी का ग्राश्रयण कर लेने से उत्तरकाल में पञ्चपादी पाठ का ही पठन-पाठन ग्रधिक होने के कारण दशपादी पाठ ग्रीर उसके वृत्ति ग्रन्थ प्रायः उत्सन्न से हो गए।

## प्र —कातन्त्रकार (वि० सं० २००० से पूर्व)

#### उगादिसूत्र प्रवक्ता--कात्यायन (विक्रम समकाल)

कातन्त्र व्याकरण के मूल प्रवक्ता ने कृदन्त शब्दों का अन्वाख्यान नहीं किया था। अतः कृदन्त भाग का प्रवचन कात्यायन गोत्रज वर-रुचि ने किया। यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५५६ (तृ०सं०) पर लिख चुके हैं। कातन्त्र व्याकरण से सम्बद्ध एक पट्पादी उणादि-पाठ उपलब्ध होता है। उणादिसूत्र कृदन्त भाग के परिशिष्ट रूप हैं। अतः कातन्त्र संबद्ध उणादिपाठ का प्रवचन भी कात्यायन वरहचि ने ही किया था, यह स्पष्ट है। यह कात्यायन वरहचि महाराज विकम के नवरत्नों में अन्यतम है।

# वृत्तिकार दुर्गिमह (वि० सं० ६००-६८० के मध्य)

इस उणादिपाठ पर कातन्त्र के व्याख्याता दुर्गसिह (दुर्गसिहा) की वृत्ति मिलती है। यह वृत्ति मद्रास विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुकी है।

कातन्त्र के दुर्गनामा दो व्याख्याकार प्रसिद्ध हैं — एक वृत्तिकार, दूसरा वृत्तिटीकाकार । यह दुर्गिसह वृत्तिकार दुर्गिसह है । वृत्तिकार दुर्गिसह काशिका वृत्तिकार से पूर्ववर्ती है, यह हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५६२ ( तृ० सं० ) पर लिख चुके हैं ।

प्राचीनतम हस्तलेख - कातन्त्र-उणादिपाठ का वि० सं १२३१ का एक हस्तलेख पाटन के ग्रन्थभण्डार में विद्यमान है। यह जात हस्तलेखों में सब से प्राचीन है।

## ६ - चन्द्राचार्य ( वि० सं० १००० से पूर्व )

आचार्य चन्द्र ने स्वोपज्ञ व्याकरण से संबद्ध उणादिपाठ का भी प्रवचन किया था। इस उणादिपाठ को लिबिश ने स्वसम्पादित चान्द्र व्याकरण में उदाहरण-निर्देश पूर्वक छपवाया है।

चन्द्रगोभी के परिचय तथा काल ग्रादि के विषय में हम इस

ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ३४१-३४३ तथा पृष्ठ ५६६-५७७ (तृ॰ सं॰) पर विस्तार से लिख चुके हैं।

संकलन प्रकार—चन्द्रगोमी ने अपने उणादिपाठ को तीन पादों में विभक्त किया है। इस पाठ का संकलन दशपादी के समान ग्रन्त्य-वर्ण कम से किया है। तृतीय पाद के अन्त में कुछ प्रकीण शब्दों का संग्रह मिलता है।

ब-व का अभेद चन्द्रगोमी ने अन्तस्थ वकारान्त गर्व शर्व अश्व लट्वा प्रभृति शब्दों का निर्देश भी पवर्गीय बान्त प्रकरण में किया है। इससे विदित होता है कि चन्द्रगोमी बंगदेशवासी है। अतएव वह पवर्गीय ब तथा अन्तस्थ व में भेदबुद्धि न रख सका।

वृत्ति—लिबिश ने अपने संस्करण में सूत्रों के साथ तत्साध्य शब्दों का अर्थ-सहित निर्देश किया है। इससे विदित होता है कि उसने इस भाग का सम्पादन किसी वृत्ति के आधार पर किया है। यह वृत्ति संभवतः आचार्य चन्द्र की स्वोपज्ञा होगी। उज्जवलदन ने उणादिवृत्ति २।६६ (पृष्ठ १३) में लिखा है—

'के चिदिह वृद्धि नानुवर्तयन्ति इति चन्द्रः।'

इसमे चन्द्राचार्य विरचित वृत्ति का सद्भाव स्पष्ट वोधित होता है।

#### ७ — तपगक (वि॰ प्रथम शती)

श्राचार्य क्षपणक प्रोक्त ज्ञासन तथा तत्मंबद्ध वृत्ति तथा महान्यास का निर्देश हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ १७६ (तृ०सं०) पर चुके हैं।

क्षपणक के परिचय तथा काल का निर्देश भी प्रथम भाग के पृष्ठ ५७८ पर किया जा चुका है।

क्षपणक व्याकरण से संबद्ध कोई उणादिपाठ भी था, इसका परिज्ञान उज्ज्वलदत्तीय उणादिवृत्ति (पृष्ठ ६०) में क्षपणकवृत्ति के उद्धरण से मिलता है। यह उणादिपाठ और उसकी वृत्ति निश्चय ही अ।चार्य क्षपणक की है। यह उणादिपाठ और वृत्तिग्रन्थ सम्प्रति अप्राप्य है।

# द्वनन्दी (बि० सं० ५०० से पूर्व)

आचार्य देवनन्दी ने स्वोपज्ञ व्याकरण से संबद्ध उणादिपाठ का भी प्रवचन किया था। इसकी स्वतन्त्र पुस्तक इस समय अप्राप्य है। ग्रभयनन्दी की महावृत्ति में इसके ग्रनेक सूत्र उद्धृत हैं।

काल—देवनन्दी के काल के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४४ द-४५५ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

जैनेन्द्र-उणादि पाठ का आधार — जैनेन्द्र व्याकरण से पूर्व पञ्च-पादी और दशपादी उणादि पाठ विद्यमान थे। पञ्चपादी के प्राच्य औदीच्य तथा दाक्षिणात्य तीनों पाठ भी जैनेन्द्र से पूर्ववर्ती हैं। महावृत्ति में उद्घृत कितपय सूत्रों की इन पूर्ववर्ती उणादिपाठों के सूत्रों से तुलना करने पर विदित होता है कि जैनेन्द्र उणादिपाठ पञ्चपादी के प्राच्यपाठ पर आश्रित है। इस अनुमान में निम्न हेतु है—

ग्रभयनन्दी ने १।१।७५ सूत्र की वृत्ति में एक उणादि-सूत्र उद्घृत किया है—ग्रस् सर्वधुभ्यः।

पञ्चपादी प्राच्यपाठ—सर्वधातुभ्योऽसुन्। ४।१८८॥

" ग्रौदीच्यपाठ—ग्रसुन्। क्षीरतरिङ्गणी, पृष्ठ ६३।

" दाक्षिणात्यपाठ—ग्रसुन्। श्वेत० ४।१६४।

दशपादी पाठ —ग्रसुन्। ६।४६।

अभयनन्दी द्वारा उद्धृत पाठ पञ्चपादी के प्राच्य पाठ से प्रायः पूरी समानता रखता है । अन्य पाठों में सर्वधातुभ्यः ग्रंश नहीं है ।

वृत्ति—मूल सूत्रपाठ के ही अनुपलब्ध होने पर तत्संबन्धी वृत्ति के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, पुनरिप आचार्य देवनन्दी द्वारा स्वीय धातुपाठ और लिङ्गानुशासन पर लिखे गये व्याख्या ग्रन्थों के विषय में ग्रनेक प्रमाण उपलब्ध होने से इस बात

१. द्व० —पृष्ठ ३,१७,११८, ११६ म्रादि । विशेष द्व० —जैनेन्द्र व्याकरण महावृत्ति के म्रारम्भ में 'जैनेन्द्र शब्दानुशासन स्वौर उसके खिलपाठ' शीर्षक हमारा लेख ।

२. घातुपाठ पर लिखे गए घातुपारायण ग्रन्थ के विषय में इसी भाग के पृष्ठ ११८-११६ पर देखें । लिङ्गानुशासन की ब्याख्या के लिए लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता ग्रीर ब्याख्याता ग्रघ्याय देखें ।

की पूरी संभावना है कि स्राचार्य ने स्वीय उणादिपाठ पर भी कोई इयाख्या लिखी हो।

## = वामन (वि० सं० ३५० ग्रथवा ६०० से पूर्व)

वामन विरचित शब्दानुशासन के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४६१-५६४ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। वामन ने स्वशास्त्र-संबद्ध उणादिपाठ का भी प्रवचन किया होगा, ग्रौर उस पर स्वशब्दानुशासनवत् वृत्ति भी लिखी होगी, इसमें सन्देह की स्थिति नहीं। वामन का उणादिपाठ इस समय अज्ञात है।

# १०--पाल्यकीर्ति (वि० सं० ८७१-६२४)

आचार्य पाल्यकीर्ति ने स्वोपज्ञ तन्त्र संबद्ध उणादिसूत्रों का भी प्रवचन किया था, यह उसके निम्न सूत्रों से स्पष्ट है—

संप्रदानाच्चौणादयः । ४।३।५७ ॥

उणादयः। ४।३।२८०।

शाकटायनीय लिङ्गानुशासन की टीका में लिखा है-

उणादिषु यप्रत्ययान्तो निपात्यते । हर्षीय लिङ्गानुशासन परि-शिष्ट, पृष्ठ १२५ ।

चिन्तामणि नामक लघुवृत्ति के रचयिता यक्षवर्मा ने भी स्व-वत्ति के प्रारम्भ में लिखा है—'उणादिकान् उणादीं ''(क्लोक ११)।

इन प्रमाणों से पाल्यकीति प्रोक्त उणादिपाठ की सत्ता स्पष्ट है। पाल्यकीति प्रोक्त उणादिपाठ इस समय ग्रप्राप्य है।

# ११--भोजदेव (वि० सं० १०७५-१११०)

भोजदेवप्रोक्त सरस्वतीकण्ठाभरण नामक शब्दानुशासन का वर्णन हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ६०५-६१३ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं।

भोजीय-उणादिपाठ—भोजदेव ने अपने व्याकरण से संबद्ध उणादि सूत्रों का प्रवचन किया है। यह उणादिपाठ उसके सरस्वती-कण्ठाभरण व्याकरण के द्वितीय अध्याय के १-२-३ पादों में पठित है। भोज का साहस—प्राचीन आचार्यों ने धातुपाठ गणपाठ उणादिसूत्र आदि का शब्दानुशासन के खिलपाठों के रूप में प्रवचन किया
था। इस पृथक् प्रवचन के कारण व्याकरणाध्येता प्रायः शब्दानुशासन मात्र का अध्ययन करके खिलपाठों की उपेक्षा करते थे।
उससे उत्पन्न होनेवाली हानि का विचार करके महाराज भोजदेव ने
अत्यधिक उपेक्ष्य गणपाठ और उणादिपाठ को अपने शब्दानुशासन के
अन्तर्गत पढ़ने का सत्साहस किया। परन्तु भोजीय शब्दानुशासन के
पठनपाठन में प्रचलित न होने से उसका विशेष लाभ न हुआ।

## वृत्तिकार

- १. भोजदेव हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६०६-६१० (तृ० सं०) में लिखा है कि भोजदेव ने स्वीय शब्दानुशासन पर कोई व्याख्या ग्रन्थ लिखा था। यतः भोजीय उणादिसूत्र उसके शब्दानुशासन के ग्रन्तर्गत है, ग्रतः इन सूत्रों पर भी उक्त व्याख्या ग्रन्थ रहा होगा, इसमें सन्देह नहीं।
- २. दण्डनाथ दण्डनाथ ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर हृदय-हारिणी नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या ट्रिवेण्ड्रम से प्रका-शित होनेवाले सव्याख्य सरस्वतीकण्ठाभरण के तृतीय भाग में छप चुकी है। दण्डनाथकृत उणादि प्रकरण की व्याख्या मद्रास से पृथक् भी प्रकाशित हुई।
- ३. रामसिह रामसिह ने सरस्वतीकण्ठाभरण की रत्नदर्पण नाम्नी व्याख्या लिखी थी।
- ४. पदसिन्धुसेतुकार—िकसी अज्ञातनामा वैयाकरण ने सर-स्वतीकण्ठाभरण पर पदसिन्धुसेतु नाम का प्रक्रियाग्रन्थ लिखा था।

इन व्याख्याकारों के विषय में हम प्रथम भाग के पृष्ठ ६०६-६१३ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

## १२ - बुद्धिमाग स्ति ( वि० सं० १०६० )

श्राचार्यं बुद्धिसागर सूरि प्रोक्त बुद्धिसागर व्याकरण का उल्लेख प्रथम भाग पृष्ठ ६१३-६१४ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। इस व्याकरण का नाम पञ्चप्रन्थी भी है। इस नाम से ही स्पष्ट है कि बुद्धिसागर सूरि ने शब्दानुशासन के साथ-साथ चार खिल पाठों का भी प्रवचन किया था। इन खिलपाठों में एक उणादिपाठ भी अवस्य रहा होगा।

बुद्धिसागर सूरि ने अपने व्याकरण के सभी अङ्गों पर स्वयं व्याख्या ग्रन्थ भी लिखे थे।

## १३ - हेमचद्र मुरि (बि॰ सं० ११४४-१२२६)

ग्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण से संबद्ध उणादिपाठ का प्रवचन किया था, ग्रीर उस पर स्वयं विवृति लिखी थी। हस्तलेखों के ग्रन्त में विवरण शब्द से भी इसका निर्देश मिलता है।

यह उणादिपाठ सबसे अधिक विस्तृत है। इसमें १००६ सूत्र हैं। इसकी व्याख्या भी पर्याप्त विस्तृत है। इसका परिमाण २८०० अट्ठाईस सौ क्लोक हैं।

ग्रन्य वृत्ति—हैमोणादिवृत्ति के सम्पादक जोहन किस्टें ने उपो-द्धात पृष्ठ २ V. संकेतित एक हस्तलेख का वर्णन किया है। ' उसकी मुद्रितपाठ से जो तुलना दर्शाई है, ' उससे विदित होता है कि उक्त हस्तलेख हेमचन्द्र की बृहद्वृत्ति का संक्षेपरूप है।

इस वृत्ति का नाम उणादिगणसूत्रावचूरि है। लेखक का नाम अज्ञात है। हैम व्याकरण के बातुपाठ पर एक अवचूरि टीका विकम विजयमुनि ने सम्पादित करके प्रकाशित की है। इस प्रन्थ के अन्त में प्रस्थकर्ता का नाम अनुल्लिखित है। हस्तलेख के अन्त में जयवीरगणनाऽलेखि निर्देश मिलता है। यह प्रतिलिपिकर्ता का नाम प्रतीन होता है। हैम लिङ्गानुशासन पर भी एक अवचूरि नाम्नी व्याख्या छपी हुई उपलब्ध होती है। इसके लेखक का नाम कनकप्रभ है।

हैम उणादिविवरण के सम्पादक ने उणादिगणसूत्रावचूरि के हस्तलेख के झन्त्य त्रुटितपाठ की पूर्ति इस प्रकार को है -सम्पूर्ण

१. ग्राचायंहेमचन्द्रः करोति विवृति प्रणम्याहंम् । प्रारम्भिक क्लोक ।

२. इत्याचार्यहेमचन्द्रकृतं स्वोपज्ञोणादिगणविवरणं समाप्तम् ॥ छ ॥ ग्रन्थमाने शत २८०० घष्टविशति शतानि । । हेमोणादिवृत्ति, बोहन किस्टें सम्पा०, उपोद्धात पृष्ठ १ ।

३. द्व - उक्त टिप्पणी २। ४. हेमोणादिभूमिका पृष्ठ २।

# [ वजयशोलगणिनालेखि ] ॥ शुभं .....।

उणादिनाममाला इस उणादिवृत्ति के लेखक का नाम ग्रुभ-शील है। इसका काल वि० की १४वीं शती का उत्तरार्थ है।

## १४ — मलयगिरि

आचार्य मलयगिरि के व्याकरण का परिचय हम इस सन्य के प्रथम भाग पृष्ठ ६२१-६२५ (तृ० सं०) में दे चुके हैं। उसने उपादिसूत्रों का भी प्रवचन किया था, पर सम्प्रति वे उपलब्ध नहीं है।

# १५ - क्रमदीश्वर (वि० सं० १३०० से पूर्व)

कमदीइवरप्रोक्त संक्षिप्तसार अपरनाम जीमर व्याकरण के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६२५-६२६ (तृ० सं०) में लिख चुके हैं। कमदीइवर ने स्वतन्त्र स्वशास्त्र संबद्ध उणादिपाठ का भी प्रवचन किया था।

## वृत्तिकार

१. फमदीश्वर-जुमरनन्दी—कमदीश्वर ने स्वीय शब्दानुशासन पर एक वृत्ति लिखी है, जिसका परिशोधन जुमरनन्दी ने किया है। उसी के अन्तर्गत उणादिसूत्रों पर भी वृत्ति है। इसका एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस पुस्तकालय के संग्रह में है। उसके अन्त का पाठ इस प्रकार है—

'इति श्रोक्रमदोश्वरकृतौ जुमरनन्दिपरिशोधितायां वृत्तौ उणादि-पादः समाप्तः।'

. शिवदास—शिवदास चक्रवर्ती ने जौमर व्याकरण से सम्बद्ध उणादिपाठ पर एक वृत्ति लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र के पृष्ठ ७६०६ पर निर्दिष्ट है। इसका दूसरा हस्तलेख लंदन के इण्डिया आफिस पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, संख्या ७७१ पर उल्लिखित है। तीसरा अडियार संग्रह के व्याकरण विभागीय सूचीसंख्या ७१६ पर निर्दिष्ट है।

१. हुमोणादि भूमिका, पृष्ठ २।

२. इण्डिया ब्राफिस पुस्तकालय, सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, संख्या ६३६।

उणादि परिशिष्ट तथा वृत्ति—ग्रिडियार संग्रह व्याकरण-शास्त्रीय ग्रन्थसूची सं०७१७ पर कमदोश्वरकृत उणादिपरिशिष्ट का निर्देश है, ग्रीर संख्या ७१८ पर उणादिपरिशिष्टवृत्ति का निर्देश मिलता है।

## १६ — मारम्बत-च्याकरणकार (वि० सं० १३०० के समीप)

सारस्वत ब्याकरण से संबद्ध उणादिसूत्र उपलब्ध होते हैं। इन का प्रवक्ता अनुभूतिस्वरूपाचार्य है। इसमें केवल ३३ सूत्र हैं।

### १७ - रामाश्रम (वि० सं० १७४१ से पूर्व)

रामाश्रम ने सारस्वत का 'सिद्धान्त चिन्द्रका' नाम से जो रूपा-न्तर किया, उसके उणादिसूत्रों की ३७० संख्या है। तथा यह पांच पादों में विभक्त है।

#### व्याख्याकार

- १. रामाश्रम रामाश्रम ने सारस्वत सूत्रों पर सिद्धान्त-चिन्द्रका नाम्नी व्याख्या लिखी है। उसमें उणादिसूत्रों की भी यथा-स्थान व्याख्या की है। यह रामाश्रम भट्टोजि दीक्षित का पुत्र भानुजि दीक्षित ही है, ऐसा ग्रन्थकारों का मत है। यदि यह मत ठीक हो तो इसका काल वि० सं० १६५० के लगभग होगा।
- २. लोकेशकर—लोकेशकर ने सिद्धान्तचन्द्रिका पर तत्त्वदीपिका नाम्नी ब्याख्या लिखी है। उसमें यथाप्रकरण उणादिसूत्र ब्याख्यात हैं।

लोकेशकर के पिता का नाम क्षेमकर और पितामह का नाम रामकर था।

३. सदानन्द सदानन्द ने सिद्धान्तकौमुदी की तत्त्वबोधिनो टीका का अनुसरण करके सिद्धान्तचिन्द्रका पर सुबोधिनी नाम्नी एक टीका लिखी है। यह टीका पूर्वनिर्दिष्ट तत्त्वदीपिका से अच्छी है।

सदानन्द ने सुबोधिनी की रचना वि० सं० १७६६ में की थी। लोकेशकर और सदानन्द की दोनों टोकाए काशी से प्रकाशित हो चुकी हैं।

१. काशी मृद्रित सारस्वतचिन्द्रका भाग २ की भूमिका, पृष्ठ २।

४. ब्युत्पित्तसारकार —िकसी अज्ञातनामा लेखक की ब्युत्पित्त-सार नाम की एक व्याख्या इस उणादि पर मिलती है। इसके लेखक ने सम्पूर्ण सिद्धान्तचिन्द्रका पर व्याख्या लिखी, अथवा उणादिभाग मात्र पर यह अज्ञात है।

देश—इस व्याख्या का लेखक पञ्जाब प्रान्त का निवासी है, यह इस वृत्ति में पञ्जाबी शब्दों के निर्देश से व्यक्त होता है। यथा—

छज्ज इति भाषा पृष्ठ ७७, ग्रक्क पृष्ठ ८०, सरों पृष्ठ ८८, इट्टां पृष्ठ ६०, चिक्कड़ पृष्ठ १११, छानणी पृष्ठ १४२।

काल—इस वृत्ति का एक हस्तलेख भूतपूर्व लालचन्द पुस्तकालय डी० ए० वी० कालेज लाहीर, वर्तमान में विश्वेश्वरानन्द अनुसन्धान विभाग होशियारपुर में विद्यमान है। उसके अन्त में निम्न पाठ है—

'१६३० मास ज्येष्ठशुदि चतुर्दश्यां तिथौ लिपि कृतं गणपित-शर्मणा।'

इस निर्देश से इतना स्पष्ट है कि इस ब्याख्या की रचना वि० सं० १६३० से पूर्व हुई है। यह ब्याख्या पूर्वनिर्दिष्ट सुबोधिनी से प्राय: मिलती है।

ग्रन्य हस्तलेख— इसके एक हस्तलेख का निर्देश हम ऊपर कर चुके। उसकी हमने स्वयं एक प्रतिलिपि की थी। तदनन्तर इसका एक हस्तलेख बारहदरी—शाहदरा लाहौर के समीप विरजानन्द ग्राश्रम में निवास करते हुएं हमें रावी के जलप्रवाह से प्राप्त कितपय पुस्तकों के मध्य उपलब्ध हुआ था। यह हस्तलेख अपूर्ण है, और हमारे संग्रह में सुरक्षित है।

# १८-पद्मनाभद्त (वि० सं० १४००)

पद्मनाभदत्त के सुपद्म व्याकरण का उल्लेख इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६३८-६३६ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। पद्मनाभदत्त ने स्वीय-तन्त्र संबद्ध उणादि-पाठ का भी प्रवचन किया था।

## वृत्तिकार

१. पद्मनाभदत्त-पद्मनाभदत्त ने ग्रपने उणादिसूत्रों पर

१. यह पृष्ठ संस्था हमारे हस्तलेख की है।

स्वयं एक वृत्ति लिखी है। उसका एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया भ्राफिस पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, संख्या ८११ पर निर्दिष्ट है। उसका प्रारम्भ का पाठ इस प्रकार है –

'प्रणम्य गोपीजनबल्लभं हींर सुपद्मकारेण विधीयतेऽधुना।
ग्राचोऽत्वकादिकमतोऽज्भलयोरुणादिवृत्तेरिति सारसंग्रहः।।
बुधेरुणादेबंहुधा कृतोऽस्ति यो मनीषिदामोदरदत्तसूनुना।
सुपद्मनाभेन सुपद्मसम्मतं विधिः समग्रः सुगमं समस्यते।।
....गोपीजनबल्लभं प्रणम्य इदानीं सुपद्मकारेण उणादिवितिरिति सारसंग्रहो विधीयते।'

पद्मनाभदत्त ने इस उणादिवृत्ति की सूचना अपनी परिभाषा-वृत्ति में भी दी है।

इस प्रकार विज्ञातसम्बन्ध उणादिपाठों के प्रवक्ताओं और ध्याख्याताओं का वर्णन करके अनिर्ज्ञात-सम्बन्ध उणादिसूत्रों के वृत्ति-कारों का वर्णन करते हैं—

## श्रमिर्ज्ञातसंबन्ध वृत्ति वा वृत्तिकार १० उत्कलदत्त

उत्कलदत्त विरचित उणादिवृत्ति का एक हस्तलेख 'मध्य प्रान्त और बरार' (सेण्ट्रल प्रोविस एण्ड बरार) के हस्तलेख सूचीपत्र (सन् १९२६) के संख्या ४८७ पर निर्दिष्ट है।

इस वृत्ति के सम्बन्ध में हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते। यह संभावना है कि कहीं नामभ्रंश से उज्ज्वलदत्त का उत्कलदत्त न बन गया हो।

#### २. उगादिविवरणकार

अलवर राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र में संख्या ११२४ पर एक उणादिटीका निर्दिष्ट है। इसके कर्ता का नाम अज्ञात है। टीका के आरम्भ का क्लोक इस प्रकार है—

विधाय गुरुपादयोः प्रणतिमार्तदुः खोच्छिदो यथामति, विरच्यते विवरणं ह्यानाद्यकृतिः (ह्युणाद्याकृतेः)। समस्तबुधसदृशा प्रथितिमेतदेतुं त्वरा, परोपकृतिहेतुकं यदि समस्तमोदप्रदम्॥१॥ इस आदा क्लोक से विदित होता है कि इस टीका का नाम

३. उगादिवृत्तिकार

मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र के पृष्ठ ७६०६ पर अनिर्ज्ञातकर्न जणादिवृत्ति का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है।

#### ४. हरदत्त

आफ्रेक्ट ने अपनी बृहद् हस्तलेख सूची में हरदत्ता विरचित उणादिसूत्रोद्घाटन नाम की वृत्ति का उल्लेख किया है। इसका उल्लेख हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिला।

हरदत्त नाम का एक प्रसिद्ध वैयाकरण काशिका की पदमञ्जरी नाम्नी व्याख्या का लेखक है। उणादिसूत्रोद्धाटन का लेखक यदि यही हरदत्त हो, तो यह वृत्ति सम्भवतः पञ्चपादी पाठ पर रही होगी, और इसका काल वि० सं० १११५ होगा।

पदमञ्जरीकार हरदत्त ने परिभाषा पाठ पर परिभाषा-प्रकरण नामक एक ग्रन्थ लिखा था'। इससे इस बात की ग्रधिक सभावना है कि यह वृत्ति पदमञ्जरीकार हरदत्त विरचित हो।

#### ५. गङ्गाधर

#### ६. व्रजराज

इन दोनों वैयाकरणों द्वारा विरचित उणादिवृत्ति का उल्लेख आफ्रोक्ट ने अपनी वृहत् हस्तलेख सूची में किया है। इनके विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते।

#### ७. मंजिप्तमारकार

संक्षिप्तसार नामक उणादिवृत्ति शब्दकल्पद्रुमकोश में बहुधा उद्धृत है। यथा 'राहु' शब्द पर, पृष्ठ १६०, काल्म १; 'सिन' शब्द पर, पृष्ठ ३५०, कालम ३। सम्भव है कि यह 'संक्षिप्तसार' अपरनाम 'जीमर' व्याकरण से संबद्ध हो।

इस प्रकार उणादिसूत्रों के प्रवक्ता और व्याख्याताओं का वर्णन करके अगले अध्याय में हम लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता और व्याख्या-ताओं का वर्णन करेंगे।

१ - एतच्चास्माभिः परिभाषाप्रकरणास्ये...। पद० भाग २ पृष्ठ ४३७।

# पच्चीसवां ऋध्याय

# लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता और व्याख्याता

स्त्रीत्व पुंस्त्व आदि लिङ्ग जैसे प्राणिजगत् के प्रत्येक व्यक्ति के संस्थान के साथ संबद्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रीत्व पुंस्त्व आदि लिङ्ग प्रत्येक नाम शब्द के अविभाज्य अङ्ग हैं। इसलिए लिङ्गानुशासन शब्दानुशासन का एक अवयव है। उसके अनुशासन के विना शब्द का अनुशासन अधूरा रहता है। इतना होने पर भी लिङ्गानुशासन, धातुपाठ, गणपाठ और उणादिपाठ के समान शब्दानुशासन के किसी विशिष्ट सूत्र अथवा सूत्रों के साथ सबद्ध नहीं है। उसे तो शब्दानुशासन का साक्षात् अवयव हो मानना होगा। इसीलिए प्रायः प्रत्येक शब्दानुशासन के प्रवक्ता ने स्व-तन्त्र-संबद्ध लिङ्गानुशासन का भी प्रवचन किया। कित्पय ऐसे भी ग्रन्थकार हैं, जिन्होंने शब्दशास्त्र का प्रवचन न करते हुए लिङ्गज्ञान की, किठनाई को दूर करने के लिए केवल लिङ्गानुशासनों का ही प्रवचन किया। यथा हर्षवर्धन तथा वामन आदि ने।

### प्रज्ञात लिङ्गानुशासन प्रवक्रा वा लिङ्गानुशासन

लिङ्गानुशासन गर जितने ग्रन्थ सम्प्रति ज्ञात हैं, उनमें मे कुछ प्रवक्ताओं के नाम ज्ञात हैं, कुछ के ग्रजात । हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन के मद्रास संस्करण के सम्पादक वे० वेङ्कटराम शर्मा ने प्रीफेस पृष्ठ XXXIV, V पर २३ ग्रन्थकारों वा ग्रन्थों का उल्लेख किया है। डा० श्री राम ग्रवध पाण्डेय ने सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग) वर्ष ४६, संख्या ३ में छपे 'संस्कृत में लिङ्गानुशासन साहित्य' शीर्षक लेख में ४१ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इनमें से कतिपय नामों पर लेखक ने स्वयं सन्देह प्रकट किया है। हम इस प्रकरण में २४ ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण और १६ ग्रन्थों का नामतः उल्लेख प्रस्तुत करेंगे।'

१. हमारे द्वारा प्रकाशित (वि० स० २०११, ग्रजमेर) वामनीय लिङ्गा-नुशासन सम्पादकीय में ३६ नामों का उल्लेख किया गया है।

### प्राक्षाणिनीय लिङ्गानुशामन-प्रवङ्गा

पाणिनि से पूर्ववर्ती जितने शब्दानुशासन-प्रवक्ताओं का हमें परिज्ञान है, उनमें से केवल दो ही आचार्य ऐसे हैं, जिन्होंने स्व-तन्त्र संबद्घ लिप्ज्ञानुशासन का भी प्रवचन किया था। वे हैं शन्तनु और व्याडि।

ग्रब हम परिज्ञात लिङ्गानुशासन प्रवक्ता ग्रौर व्याख्याताग्रों का कमश: वर्णन करते हैं—

# १ - शन्तनु (वि० से ३१०० पूर्व)

श्राचार्य शन्तनु ने किसी पञ्चाङ्ग व्याकरण का प्रवचन किया था, यह हम फिट्सूत्रों के प्रवक्ता श्रीर व्याख्याता नामक श्रध्याय में लिखेंगे। शान्तनव उणादिपाठ का निर्देश हम पूर्व श्रध्याय में कर चुके हैं। श्राचार्य शन्तनु ने स्व-तन्त्र संबद्ध किसी लिङ्गानुशासन का भी प्रवचन किया था। इस बात की पुष्टि हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन के सम्पादक वे० वेङ्कटराम शर्मा के उपोद्धात (पृष्ठ ३४) से होती है।

# २-व्याडि (वि० से २८५० पूर्व)

ग्राचार्य व्याहि प्रोक्त शब्दानुशासन के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ १३१-१३३ (तृ० सं०) तक लिख चुके हैं। व्याहि के परिचय देशकाल ग्रादि के विषय में हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग (तृ० सं०) में पृष्ठ २७५-२८२ तक विस्तार से प्रति-पादन किया है। पाठक इस विषय में वहीं देखें।

### लिङ्गानुशासन

ग्राचार्य व्याडि विरचित लिङ्गानुशासन का उल्लेख ग्रनेक लिङ्गानुशासन के प्रवक्ताग्रों ने किया है। यथा—

१. हेमचन्द्राचार्य स्वोपज्ञ लिङ्गानुशासन-विवरण में लिखता

'[श्रङ्कु-] पुंसि व्याष्टिः, स्त्रियां वामनः, पुन्तपुंसकोऽयमिति बुद्धिसागरः।' पृष्ठ १०३, पं० १४, १५।

- २. वामन स्वीय लिङ्गानुशासन के अन्त में लिखता है— 'व्याडिप्रणीतमथ वारुचं सचान्द्रं ·····।' क्लोक ३१।
- ३. हर्षवर्धन स्वप्रोक्त लिङ्गानुशासन के ग्रन्त में पूर्वाचार्यों का निर्देश करता हुग्रा लिखता है—

'व्याडेः शङ्करचन्द्रयोवंररुचेविद्यानिधेः पाणिनेः ।' श्लोक ८७ ।

इन उल्लेखों से ग्राचार्य व्याडि का लिङ्गानुशासन-प्रवक्तृत्व स्पष्ट है। व्याडिप्रोक्त लिङ्गानुशासन की इतनी प्रसिद्धि होने पर भी हमें ग्रद्य यावत् उसका कोई ऐसा उद्धरण नहीं मिला, जिससे उसके स्वरूप की साक्षात् प्रतिपत्ति हो सके। वामन के निम्न वचन से व्याडि-प्रोक्त लिङ्गानुशासन के विषय में कुछ प्रकाश पड़ता है—

सूत्रबद्ध—वामन ने स्वीय लिङ्गानुशासन की वृत्ति में लिखा है— 'पूर्वाचायंव्याडिप्रमुखैलिङ्गानुशासनं सूत्रैरुक्तं, ग्रन्थविस्तरेण च।' पुष्ठ २।

विस्तृत—व्याडि का लिङ्गानुशासन ग्रति विस्तृत था। इसका निर्देश वामन ने स्वोपज्ञ वृत्ति के ग्रारम्भ में भी किया है—

'व्याडिप्रमुखंः प्रपञ्चबहुलम् ।' पृष्ठ १।

इससे प्रधिक व्याडि के लिङ्गानुशासन के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

## ३ — पागिगुनि ( वि० से २८०० पूर्व )

पाणिनि ने स्वशब्दानुशासन से संबद्ध लिङ्गानुशासन का भी प्रवचन किया था। यह लिङ्गानुशासन सम्प्रति उपलब्ध है, और एतद्विषयक प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में यही अवशिष्ट है। यह सूत्रात्मक है।

कीथ का नियुं क्तिक कथन — कीथ ने विना किसी प्रकार की युक्ति वा प्रमाण उपस्थित किए लिखा है —

'पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध लिङ्गानुशासन इतना प्राचीन नहीं हो सकता।''

१. हिन्दी म्रनुवाद, पृष्ठ ५१३।

प्राचीन परम्परा—पाणिनीय तथा उत्तरवर्ती वैयाकरण सम्प्र-दाय के सभी लेखक इस बात में पूर्ण सहमत हैं कि वर्तमान में पाणि-नीय रूप से स्वीकृत लिङ्गानुशासन का प्रवक्ता आचार्य पाणिनि ही है। निदर्शनार्थ हम यहां हरदत्त का एक पाठ उद्घृत करते हैं—

'ग्रन्सुमनःसमासिकतावर्षाणां बहुत्वं चेति पाणिनीये सूत्रम्।' पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४६४।

यह पाणिनीय लिङ्गानुशासन का २६ वां सूत्र है। इसी प्रकार पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ २२ भी द्रष्टब्य है।

कात्यायन तथा पतञ्जलि—महाभाष्यकार ने ७।१।३३ में कात्यायन के नवा लिङ्गाभावात् वार्तिक की व्याख्या करते हुए लिखा है—ग्रालिङ्गे युष्मदस्मदी।

कात्यायन के वार्तिक और पतञ्जलि के व्याख्यान की पाणिनीय लिङ्गानुशासन के अविशिष्टं लिङ्गम्, अव्ययं कितयुष्मदस्मदः (अन्तिम प्रकरण) सूत्रों के साथ तुलना करने से स्पष्ट है कि कात्यायन और पतञ्जलि इस पाणिनीय लिङ्गानुशासन से परिचत थे।

इस प्रकार सम्पूर्ण परम्परा के विपरीत कीथ का निर्युक्तिक और प्रमाणरहित प्रतिज्ञामात्र लेख सर्वथा हेय है। कितिपय पाश्चान्य विद्वानों का यह षड्यन्त्र है कि वे भारतीय प्रामाणिक ग्रन्थों को भी विना प्रमाण के ग्रप्रामाणिक कहते रहे, जिससे भारतीय वाङ्मय की ग्रप्रामाणिकता वद्धमूल हो जाये। क्योंकि ये लोग राजनीति के इस तत्त्व को जानते हैं कि एक ग्रसत्य बात को भी बराबर कहते रहने पर वह सत्यवत् समभ ली जाती है। ग्राज भारतीय ऐतिहासिक विद्वान् प्रायः ऐसे ही ग्रसत्य रूप से प्रतिष्ठापित ऐतिह्य को सत्य समभ कर ग्रांख मीच कर प्रमाण मान रहे हैं।

#### व्याख्याकार

#### १. भट्ट उत्पल

भट्ट उत्पल ने पाणिनीय लिङ्गानुशासन पर एक व्याख्या लिखी थी। इसका साक्षात् उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला। हर्षवर्धन के लिङ्गा-नुशासन के सम्पादक वे॰ वेङ्कटराम शर्मा ने इसका निर्देश किया है।

१. हवं कृत लिङ्गानुशासन, निवेदना, पृष्ठ ३४।

उसका देश कालादि ग्रंजात है।

## २. रामचन्द्र (वि० सं० १४८० के लगभग)

रामचन्द्राचार्य ने प्रक्रियाकौमुदी के अन्तर्गत पाणिनोय लिङ्गानु-शासन की एक व्याख्या की है। रामचन्द्र के कालादि के विषय में हम पूर्व लिख चुके हैं।

## ३. मङ्गोजिदीवित (वि० सं० १५१० १५७४)

भट्टोजि दीक्षित ने पाणिनोय लिङ्गानुशासन पर दो वृत्तियां लिखी है। एक—शब्दकौस्तुभ-ग्रन्तर्गत. द्वितीय—सिद्धान्तकौशुदी के अन्त में।

शब्दकौस्तुभान्तर्गत-शब्दकौस्तुभ के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के लिङ्गप्रकरण में प्रसंगात् लिङ्गानुशासन को टीका की है।

सिद्धान्तकौमुदी के ग्रन्त में — एक वृत्ति सिद्धान्तकौमुदी के ग्रन्त में लिखी है।

इन दोनों में सिद्धान्तकौ मुदी की अपेक्षा शब्दकौ स्तुभ-अन्तर्गत वृत्ति कुछ अधिक विस्तृत है।

टीकाकार—सिद्धान्तकौमुदी के अन्त में वर्तमान लिङ्गानुश।सन वृत्ति पर किस-किस टीकाकार ने टीक।एं लिखीं, कह अज्ञात है।

भैरव मिश्र- हां, भैरव मिश्र प्रणीत एक टोका प्रायः पठन पाठन में ज्यवहृत होती है। भैरव मिश्र के पिता का नाम भवदेव मिश्र था। यह ग्रगस्त्य कुल का था। इसका काल वि० सं० १८५०-१६०० के मध्य है।

### ४. नारायमा भट्ट (वि० सं० १६१७-१७३३)

नारायण भट्ट ने स्वीयप्रक्रियाकौमुदी के अन्तर्गत पाणिनीय लिङ्गानुशासन पर वृत्ति लिखी थी।

नारायण भट्ट के काल आदि के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ १४२-१४३ (तु॰ सं०) पर लिख चुके।

### थ. रामानन्द (वि० सं० १६६०-१७२०)

सिद्धान्तकौमुदी के टीकाकार काशीवासी रामानन्द सरयूपारीण

ने लिङ्गानुशासन पर एक टीका लिखी थी। यह अपूर्ण उपलब्ध होती है। रामानन्द के सम्बन्ध में हम पूर्व भाग १, पृष्ठ ५३६, ५३७ (तृ० सं०) में लिख चुके हैं।

# इ. अज्ञातनामा (वि॰ सं० १८२५ से पूर्व)

पाणिनीय लिङ्गानुशासन की एक वृत्ति विश्वेश्वरानन्द संस्थान होशियारपुर के संग्रह में है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है।

इस हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ है-

'इति पाणिनीयलिङ्गानुशासनवृत्ती ग्रव्ययाधिकारः । इति लिङ्गानुशासनवृत्तिः समाप्ता । संवत् १८२५ श्रावणवदि १३ दिने सम्पूर्णं कृतं लिखितं पठनार्थम् । देवी सहाय । द्र० — हस्तलेख सूची भाग २, पृष्ठ ८६, ग्रन्थसंख्या ११६२ ।

इससे इतना अनुमान हो सकता है कि इस वृत्ति की रचना वि० १८२४ से पूर्व हुई है। क्योंकि वि० सं० १८२४ में लेखक ने पठनार्थ इसे लिखा है। अतः वि० सं० १८२४ इसका प्रतिलिपि काल है।

# ७. नारायण सुधी (वि० सं० १८००)

नरायण सुधी ने अष्टाध्यायी पर शब्द भूषण नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। इसमें तृतीय अध्याय द्वितीय पाद के अन्त में उणादि और षष्ठाध्याय के द्वितीय पाद के अन्त में फिट् सूत्रों की व्याख्या की है, यह हम पञ्चपादी उणादि व्याख्याकार के प्रसङ्ग में लिख चुके हैं। इससे अनुमान होता है कि द्वितीय अध्याय के चतुर्य पाद के अन्तर्गत लिङ्गप्रकरण के पश्चात् पाणिनीय लिङ्गानुशासन की भी व्याख्या की होगी, जैसे भट्टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में की है।

नारायण सुधी का देशकाल अज्ञात है।

# तारानाथ तर्कवाचस्पति ( वि० सं० १६३० )

बंगाल के प्रसिद्ध वैयाकरण तारानाथ तकंवाचस्पति ने पाणि-नीय लिङ्गानुशासन की एक व्याख्या लिखी है। यह अन्य व्याख्याओं से कुछ विस्तृत है।

१. रामानन्द के लिये देखो-श्राल इण्डिया श्रोरियण्टल कान्फ्रेंस १२वां ग्रिधिवेजन, सन् १६४१, भाग ४, पृष्ठ ४७-४८।

#### पाणिनीय लिङ्गानुशासन का पाठ

लिङ्गानुशासन की उपलब्ध वृत्तियों के अवलोकन से विदित होता है कि पाणिनीय लिङ्गानुशासन का सूत्रपाठ अत्यधिक भ्रष्ट हो गया है।

### ४ - चन्द्रगोमी (वि० से ११०० पूर्व)

चन्द्रगोमी-प्रोक्त लिङ्गानुशासन के पाठ हैम लिङ्गानुशासन के स्वोपज्ञविवरण तथा सर्वानन्द के अमरटीकासर्वस्व आदि अनेक ग्रन्थों में उद्घृत मिलते हैं। सर्वानन्दोद्घृत पाठ—

'धारान्धकारशिखरसहस्राङ्गारतोरणाः' इति पुत्रपुंसकाधिकारे चन्द्रगोमी । भाग २, पृष्ठ ४७ ।

तथा च चन्द्रगोमी—'ईदूदन्ता य एकाच्च इदन्ताङ्गानि देहिनः' इति । भाग ४।१७४ ।

पाठों से विदित होता है कि यह लिङ्गानुशासन छन्दोबद्ध था। यह इस समय स्प्राप्य है।

चान्द्रवृत्ति—चन्द्राचार्यं ने स्वीय शब्दानुशासन के समान ग्रपने लिङ्गानुशासन पर भी एक वृत्ति लिखी थी।

चन्द्रगोमी के परिचय के लिये देखिये इस ग्रन्थ का प्रथम भाग, पृष्ठ ५६६-५७१ (तृ० सं०)।

#### ५ - वररुचि (विक्रम समकालीन)

वररुचि नामक वैयाकरण ने भ्रार्या छन्द में लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया है। यह लिङ्गानुशासन मूल ग्रौर किसी वृत्ति के संक्षेप के साथ हर्षवर्धन के लिङ्गानुशासन के ग्रन्त में छपा है।

वररुचि का काल—वररुचि के काल ग्रादि की विवेचना हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४४३-४४५ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। लिङ्गानुशासन के ग्रन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

'इति श्रीमद्वाग्विलासमण्डितसरस्वतीकण्ठाभरणानेकविशरण-श्रीनरपतिसेवितविक्रमादित्यिकरीटकोटिनिघृष्टचरणारविन्दाचायवर-रुचिवरचितो लिङ्गविशेषविधिः समाप्तः ।' इस उद्धरण से स्पष्ट है कि यह वररुचि विक्रमादित्य का सभ्य था। अतः इसका काल वही है, जो संवत् प्रवर्तक विक्रमादित्य का है।

लिङ्गानुशासन का नाम—उक्त उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि

इस ग्रन्थ का नाम लिङ्गविशेषविधि है।

सब से प्राचीन उद्धरण—इस लिङ्गविशेषविधि का सबसे प्राचीन उद्धरण जिनेन्द्र विरचित काशिकाविवरणपञ्जिका ७।१।१८ पृष्ठ६३१ में मिलता है—

'तथा चाह लिङ्गकारिकाकारः—ईदूदन्तं यच्चैकाच् शरद्दरद्-दृषत्प्रावृषक्ष्चेति ।'

यह लिङ्गविशेषविधि की द्वितीय आर्या का पूर्वार्ध है।

हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन की व्याख्या में — लिङ्गविशेषविधि का दवां श्लोक हर्षवर्धन की पृथिवीश्वर की व्याख्या में उद्घृत है—

'यदुक्तम्—दीधितिमेकां मुक्त्वा रइम्यभिधानं तु पुंस्येव।' पृष्ठ ६।

टीकाकार

वारहच लिङ्गविशेषविधि की टीका का एक हस्तलेख विश्वे-श्वरानन्द संस्थान होशियारपुर के संग्रह में विद्यमान है। इस टीका के लेखक का नाम ग्रज्ञात है। परन्तु इस ग्रन्थ की ग्रन्तिम पृष्पिका के पाठ से ध्वनित होता है कि यह टीका वरहिच की स्वोपज्ञा है। पाठ इस प्रकार है—

'इति श्रीमदिखलवाग्विलास ..... निघृष्टचरणारिवन्दाचार्यवर-इचिविरचिता लिङ्गविशेषविधिटीका सम्पूर्णा ।'

द्रब्टन्य—हस्तलेख सूची, भाग २, पृष्ठ ४२१, ४२२, ग्रन्थ संख्या ४६०८।

ग्रन्य हस्तलेख—इसी संस्थान के संग्रह में वारहच लिङ्गानु-शासन के तीन हस्तलेख ग्रौर भी हैं। इनकी संख्या ३२७४, ३२७४, ३२८२ है (द्र०—भाग १, पृष्ठ ६७) इनके रचिता का नाम ग्रज्ञात है।

संख्या ३२७४ तथा ३२८२ के कोश वाररुच लिङ्गानुशासन की वृत्ति के हैं। इनमें संख्या ३२७४ का हस्तलेख संक्षिप्त वृत्ति का है। यह प्रायः शुद्ध है। इसका लेखनकाल शक सं० १७८० अर्थात् वि० सं० १८१५ है। दूसरा संख्या ३२८२ का हस्तलेख विस्तृत वृत्ति का है। यह प्रायः अशुद्ध है। इसका लेखनकाल वि० सं० १९१६ है। ये दोनों संक्षिप्त और विस्तृत वृत्ति एक ही व्यक्ति की प्रतीत होती हैं। इन्हें हमने लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय में सन् १९३८ में देखा था।

वारुच कोश—इस लिङ्गानुशासन का वरुचि-कोश के नाम से एक व्याख्या-सहित संस्करण काशी से प्रकाशित लीथो प्रेस में छपे हादश कोश संग्रह में प्रकाशित हुआ था। इस संस्करण में वरुचि के यावान् किश्चत् आन्तः श्लोक से पूर्व १० श्लोक छपे हैं। ये श्लोक व्याख्याकार के हैं। भूल से लिङ्गानुशासन के श्लोकों के साथ श्लोक कमसंख्या छप गई है। ये श्लोक वरुचि के नहीं हैं, यह निम्न श्लोक से स्पष्ट है—

दृष्ट्वा जैमिनिकोशसूत्ररचनां कात्यायनीयं मतम्, व्यासीयं कविशङ्करप्रभृतिभियंद् भाषितं निश्चयात् । यच्चानन्दकविप्रवीररचितं बद्धं च यद्दण्डिना, यद्वात्स्यायनशाश्वतादिकथितं कुर्वेऽभिधानाद्भुतम् ॥ ७ ॥

ये क्लोक ऊपर निर्दिष्ट लिङ्गानुशासन वृत्ति के संख्या ३२८२ के हस्तलेख में भी निर्दिष्ट हैं। इससे भी स्पष्ट है कि ये क्लोक वृत्ति-कार के हैं।

इस टीकाकार का नाम तथा देश काल ग्रादि ग्रज्ञात है।

## ६ - अमरसिंह (विक्रमकालिक)

अमर्रासह ने स्वीय कोश के तृतीय काण्ड के पांचवें वर्ग में 'लिङ्गादि-संग्रह' किया है।

भारतीय परम्परा के अनुसार अमरसिंह महाराज विक्रम का सभ्य है। पाश्चात्य और उनके अनुयायी विद्वान् अमरसिंह को वि० सं० ३००-४०० के लगभग मानते हैं।

ग्रमरकोश पर जितने व्याख्याताओं ने व्याख्या लिखी है, उन सब ने ग्रमरकोश के इस भाग पर भी व्याख्या की है।

१. शारवत कोश की भूमिका, पृष्ठ २।

# ७-देवनन्दी ( वि० सं० ४०० से पूर्व )

देवनन्दी आचार्य ने स्वव्याकरण से संबद्ध लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया था। इसका साक्षात् उल्लेख वामन ने स्वलिङ्गानु-शासन के अन्त में इस प्रकार किया है—

> 'ब्याडिप्रणीतमथ वारुचं सचान्द्रम्, जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथाऽन्यत् । श्लोक ३१।

जैनेन्द्र लिङ्गानुशासन के नन्दी के नाम से अनेक उद्धरण हैम-लिङ्गानुशासन के स्वोपज्ञ विवरण में मिलते हैं। यह लिङ्गानुशासन इस समय अप्राप्य है।

देवनन्दी के परिचय के लिए देखिए यही ग्रन्थ भाग १, पृष्ठ ४४६-४५२ (तृ० सं०)।

## म्यांकर (वि० सं० ६४० से पूर्व)

हर्षवर्धन ने अपने लिङ्गानुशासन के अन्त में शंकर प्रोक्त लिङ्गा-नुशासन का निम्न प्रकार उल्लेख किया है—

'व्याडेः शङ्करचन्द्रयोवंररुचेविद्यानिधेः पाणिनेः। सूक्तांत्लिङ्गविधीन् विचार्यं सुगमं श्रीवर्धनस्यात्मजः ॥६७॥

शंकर कृत लिङ्गानुशासन का उल्लेख वारुच लिङ्गविशेषविधि की टीका के आरम्भ में भी मिलता है।

ग्रस्पच्ट संकेत-वि० सं० ६४० के लगभग शाश्वत ने 'ग्रनेकार्थ-समुच्चय' नामक कोश लिखा। उसके आरम्भ में लिखा है -

'दृष्टिशिष्टप्रयोगोऽहं दृष्टब्याकरणत्रयः। स्रधीति सदुपाध्यायात्लिङ्गशास्त्रेषु पञ्चसु ॥ ६॥

इन पांच लिङ्गशास्त्रों में से व्याडि, पाणिनि, चन्द्र ग्रौर वरहिच के चार लिङ्गानुशासन निश्चित ही शाश्वत से पूर्ववर्ती हैं। पांचवां लिङ्गशास्त्र यदि शङ्कर का ग्रभिप्रेत हो (जिसकी ग्रधिक सम्भावना है) तो शङ्कर का काल वि० सं० ६५० से पूर्व निश्चित हो जाता है। ग्रन्य शङ्कर—शङ्कर के नाम से प्रक्रियासर्वस्व में ग्रनेक उद्धरण मिलते हैं। ये उद्धरण धर्मकीर्ति के रूपावतार के टीकाकार शंकर-राम की नीवि नाम्नी टीका के हैं। ग्रतः लिङ्गशास्त्र प्रवक्ता शंकर रूपावतार टीकाकार शंकर से भिन्न ग्रति प्राचीन ग्रन्थकार है।

शङ्कर ग्रीर उसके लिङ्गानुशासन के विषय में हम इससे ग्रधिक कुछ नहीं जानते।

## ६ — हर्षवर्धन ( वि० सं० ६५०-७०४)

हर्षवर्षन प्रोक्त लिङ्गानुशासन जर्मन भाषा अनुवाद सहित जर्मनी से पहले छप चुका है। तत्पश्चात् इसकी व्याख्या तथा अनेक परिशिष्टों सहित पं० वे० वेंकटराम शर्मा द्वारा सम्पादित उत्तम संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो चुका है।

काल — हर्षवर्धन ने अपना विशेष परिचय नहीं दिया। केवल श्रीवर्धनस्यात्मजः इतना हो कहा है। अनेक विद्वानों के मत में यह हर्षवर्धन बाण आदि का आश्रयदाता प्रसिद्ध महाराज श्रीहर्ष है'। श्रीहर्ष का राज्यकाल वि० सं० ६५७ — ७०४ तक माना जाता है। श्रीहर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन का 'वर्धन' वीस्त् हो सकता है।

ग्राफेक्ट इस मत को स्वीकार नहीं करता। हर्षवर्धन के लिङ्गा-नुशासन के सम्पादक का मत भी भिन्न है। उनका कथन है कि टोकाकार ने 'ग्रन्थकार द्वारा पादग्रहण पूर्वक व्याख्या लिखने का ग्राग्रह किया" ऐसा लिखा है। महाराज हर्षवर्धन जैसे सम्राट् का टीकाकार से पादग्रहणपूर्वक निवेदन करना ग्रसम्भव है। ग्रतः इस का लेखक कोई ग्रन्थ हर्षवर्धन है।

हमारे विचार में सम्पादक के कथन में कोई गुरुत्व नहीं है। भारतीय इतिहास में बड़े-बड़े सम्राट् विद्वानों के चरणों में नतमस्तक होते रहे हैं। वररुचि के लिङ्गानुशासन का जो अन्तिमपाठ वररुचि के प्रकरण में उद्घृत किया है, उसमें भी विक्रमादित्य किरोटिकोटि-निघृष्टचरणारविन्दाचार्यवररुचिवरिचतो० का उल्लेख है। अतः पादग्रहणपूर्वकम् निर्देशमात्र से अन्य हर्ष की कल्पना अन्याय्य है।

१. निवेदना, पृष्ठ ३७।

२. प्राथितः शास्त्रकारेण पादग्रहणपूर्वकम् । लिङ्गानुशासनव्याख्यां करोति पृथ्वीक्ष्यरः । पृष्ठ २ । ३. निवेदना, पृष्ठ ३७ ।

कुछ भी हो, इसमें प्रसिद्ध वामनीय लिङ्गानुशासन का निर्देश न होने से उससे यह प्राचीन है। इतना स्पष्ट है।

### टीकाकार

हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन की जो टीका छपी है, उसके रच-यिता के नाम के सम्बन्ध में कुछ विवाद है। ग्रीर वह विवाद हस्तलेखों के द्विविध पाठ पर ग्राश्रित है।

पं० वेष्ट्वटराम शर्मा को इस टीका के जो तीन हस्तलेख मिले हैं, उनके अन्त में भट्टभरद्वाजसूनोः पृथिवीइवरस्य कृतौ पाठ मिलता है। तदनुसार व्याख्याकार का नाम पृथिवीश्वर और उसके पिता का नाम भट्ट भरद्वाज विदित होता है।

जमंन संस्करण के सम्पादक के पास जो हस्तलेख था, उसमें उक्त पाठ के स्थान पर 'भट्टबीप्तस्वामिसूनोः बलवागीश्वरस्य शबर-स्वामिनः' पाठ था।

हर्षवर्धन के लिङ्गानुशासन का सर्वार्थलक्षणा टीका सहित एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर में है। उसके सूचीपत्र में टीका-कार का नाम शबरस्वामी दीपिस्वामिपुत्रः लिखा है (पृष्ठ ४६)। यदि यह नामोल्लेख मूल हस्तलेख के आश्रित है, तब इसका विशेष महत्त्व है।

वन्द्यघटीय सर्वानन्द ने ग्रमरकोश २।६।६१ के सृक्कणी पद
 पर लिखा है—

'सक्ष्यस्थिदधि सृक्ट्यक्षि इत्यादिना इदन्तमपि शबरस्वामी पठित ।' भाग २, पृष्ठ ३५२ ।

यह पाठ लिङ्गानुशासन के मुद्रित पाठ में ५वीं कारिका में मिलता है। टोका में इदं सृक्वि — स्रोड्ठ पर्यन्तः रूप प व्याख्यात है।

२. उज्ज्वलदत्ता ने उणादि ४।११७ की टीका में शबर का निम्न पाठ उद्घृत किया है

'वितदिवेदिनन्दय इति शबरस्वामी।' पृष्ठ १७४। इस पाठ के लिए लिङ्गानुशासन के सम्पादक ने लिखा है— 'तत्तु वाक्यं प्रकृतर्राकायां नोपलभ्यते।' निवेदना पृष्ठ ४१ अर्थात् उज्ज्वलदत्त उद्धृत वाक्य टीका में नहीं मिलता। हमारे विचार में सम्पादक का लेख ठीक नहीं है। इस लिङ्गा-

नुशासन के पृष्ठ द की व्याख्या में निम्न पाठ है-

### 'वेदिः वितर्दिः । नान्दिः पूर्वरङ्गः ।'

उज्ज्वलवृत्ति के मुद्रित पाठ जितने भ्रष्ट हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता कि उज्ज्वलदत्त द्वारा शबर के नाम से उद्घृत पाठ इस टीका का ही है।

३. केशव के नानार्थार्णवसंक्षेप भाग १, पृष्ठ १४६ में शबर स्वामी उद्घृत है। वह सम्भवतः हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन का टीकाकार ही है। हमारे पास यह कोश इस समय नहीं है। इसलिए निर्णय करने में असमर्थ हैं।

इस प्रकार नामद्वैध के कारण टंकाकार के नाम का निश्चय करना अस्यन्त कठिन है।

एक संभावना—एक संभावना यह हो सकती है कि हर्षवर्धन के लिङ्गानुशासन पर दोनों लेखकों ने व्याख्या लिखी हो। परन्तु एक दूसरे के आधार पर लिखी गई व्याख्या में पाठों के प्रायः समान होने से दोनों व्याख्याओं का सांकर्य हो गया हो।

# १० - दुर्गसिंह (वि० सं० ७०० से पूर्व)

दुर्गसिंह विरचित एक लिङ्गानुशासन डेक्कन कालेज पूना से प्रकाशित हुग्रा है। इसकी व्याख्या भी दुर्गसिंह कृत ही है।

तन्त्र-संबन्ध—इस लिङ्गानुशासन का संबन्ध कातन्त्र व्याकरण के साथ है। यह इसकी व्याख्या में कातन्त्र सूत्रों के उद्धरणों से स्पष्ट है।

एक ग्रनिदिष्ट मूल सूत्र—लिङ्गानुशासन कारिका ५२ की व्याख्या में ङणना हस्वोपधाः स्वरे द्विः सूत्र उद्धृत है। सम्पादक ने इसके मूलस्थान का निर्देश नहीं किया है। यह कातन्त्र १।४।७ का सन्धिप्रकरण का सूत्र है।

परिचय - दुर्गसिंह के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ४५१-४६५ (तृ० सं०) तक लिख चुके हैं। ग्रनेक नाम—दुर्गिसिंह ने इस ग्रन्थ के ग्रन्त में ग्रपने दुर्गात्मा दुर्ग दुर्गप नाम दर्शाए हैं।

> 'दुर्गिसहोऽथ दुर्गीत्मा दुर्गो दुर्गप इत्यपि। यस्य नामानि तेनैव लिङ्गवृत्तिरियं कृता॥' ८८॥

काल—हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४५१-४६५ (तृ० सं०) में दुर्गिसिह के काल विषय में चिन्तन करते हुए लिखा है कि—कातन्त्र सम्प्रदाय में दो दुर्ग हैं। एक वृत्तिकार, दूसरा वृत्ति-टोका-कार। वृत्तिकार का काल वि० सं० ७०० से पूर्व है, ग्रौर टीकाकार का काल सम्भवतः ६वीं शताब्दी है। लिङ्गानुशासन के सम्पादक दत्तात्रेय गङ्गाधर कोपरकर एम. ए. ने लिङ्गानुशासनकार दुर्ग का काल ई० सन् ६००-६५० माना है (द्र० भूमिका पृष्ठ १२)। हमारे विचार में लिङ्गानुशासन का प्रवक्ता वृत्तिकार दुर्ग है, न कि टीकाकार दुर्ग। ग्रतः इसका काल वि० सं० ७०० से पूर्व ही मानना उचित है।

## ११ - वामन (वि० सं० ८५१-८७०)

वामन ने एक लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया है, और इस पर स्वोपज्ञ वृत्ति भी लिखी है। इस लिङ्गानुशासन में केवल ३३ कारि-काएं हैं। इस दृष्टि से यह लिङ्गानुशासन सब से संक्षिप्त है। ग्रन्थ-कार ने स्वयं कहा है—

'लिङ्गानुशासनमहं वच्म्यार्याभिः समासेन' ॥१॥ इसकी व्याख्या में लिखा है —

'पूर्वाचार्यंव्याडिप्रमुखैलिङ्गानुशासनं सूत्रैरुक्तम् ग्रन्थविस्तरेण च । ग्रहं पुनरार्याभिर्विच्म सुखग्रहणार्थम् । वररुचिप्रभृतिभिरप्याचार्ये-रार्याभिरभिहितमेव, तदतिबहुना ग्रन्थेन, इत्यहं तु समासेन संक्षेपेण विच्म ।' पृष्ठ २ ॥

अर्थात्—व्याि आदि पूर्वाचार्यों ने लिङ्गानुशासन का प्रवचन सूत्रों में किया था, और विस्तार से। मैं आर्या छन्दों में कहता हूं, सुख से ग्रहण करने के लिए। वरक्चि प्रभृति आचार्यों ने भी आर्या से ही लिङ्गानुशासन का कथन किया है, पर वह विस्तार से है। इस-लिए मैं संक्षेप से कहता हूं। परिचय—वामन ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। अतः इसका वृत्त अन्धकारमय है।

काल—वामन ने अपनी छठी आयां की वृत्ति में जगतुङ्गसभा का निर्देश किया है। अनेक ऐतिहासिक विद्वान् इस निर्देश में कश्मीर अधिपति जयापीड, जिसका राज्यकाल वि० सं० ५५६-५७६ तक था, का संकेत मानते हैं। इस प्रकार वामनीय लिङ्गानुशासन के प्रथम सम्पादक चिम्मनलाल डी० दलाल अलंकारशास्त्रप्रणंता वामन और लिङ्गानुशासनकार वामन को एक मानते हैं।

यद्यपि दोनों वामनों का ऐक्य अभी सन्देहास्पद है, तथापि इतना स्पष्टरूप से कहा जा सकता है कि लिङ्गानुशासनकार वामन वि० सं० ६०० से उत्तरवर्ती किसी भी प्रकार नहीं है। वामन ने अपने ग्रन्थ में द्वीं शती से उत्तरकालीन किसी भी ग्रन्थ का उद्धरण अपनी वृत्ति में नहीं दिया है। हां, पृष्ठ द पर द्वीं कारिका की वृत्ति में धर्म शब्द के विषय में लिखा है—

'धर्मशब्दः धर्मसाधने योगादौ वाच्ये । इदं धर्मम् । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् (ऋग्वेद १।१६४।४३) ।'

इसी अभिप्राप की एक पंक्ति हर्षवर्धन के लिङ्गानुशासन की व्याख्या में मिलती है-

'ऋतौ धर्मम्—ऋतौ धर्मऋतौ यज्ञे तत्साधने वर्तमानं धर्म नपुंसकम्। यथा -- तानि धर्माण प्रथमान्यासन्।' पृष्ठ ३४।

निश्चय ही इन दोनों पंक्तियों में कोई किसी की आधारभूत है। हमारे विचार में वामन की पंक्ति का आधार हर्षाल ङ्गानुशासन वृक्ति की पंक्ति है। अतः वामन हर्ष से उत्तरवर्ती है। यह हमारा विचारमात्र है। स्थिति इससे विपरीत भी हो सकती है। उस अवस्था में वामन का काल वि० स० ७०० से पूर्व होगा।

हर्ष लिङ्गानुशासन के सम्पादक का साहस—हर्ष लिङ्गानु-शासन के सम्पादक वे० वेङ्कटराम शर्मा ने उक्त पंक्ति के विषय में लिखा है—

"परन्तु लौकिकसंस्कृतभाषायाः पदानां लिङ्गान्यनुशासितुमार-ब्धस्य ग्रन्थस्य ब्याख्यानाय प्रवृत्तः एकत्र धमंशब्दस्य नपुंसकतां दर्शियतुं 'तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्' लौकिकसंस्कृतातिगं वाक्य-मुदाजाहर इतीदं मन्यामहे व्याख्याकारस्यकमितसाहसिमिति।" मूमिका, पृष्ठ ४०।

ग्रथात्—लाँकिक संस्कृतभाषा के पदों के लिङ्गों के ग्रनुशासन के लिए ग्रारब्ध ग्रन्थ के व्याख्यान में प्रवृत्त व्याख्याकार ने धर्म शब्द की नपुंसकलिङ्गता को दर्शाने के लिए 'तानि धर्माण प्रथमा-न्यासन्' यह वैदिक वाक्य उद्घृत किया है। हम समभते हैं यह व्या-ख्याकार का एक ग्रति साहस है।

हमारे विचार में व्याख्याकार का ग्रति साहस नहीं है, ग्रिपतु सम्पादक महोदय का व्याख्याकार का ग्रति साहस दिखाना ही, ग्रति-साहस है।

हर्षवधंन ने अपने प्रन्थ में कहीं नहीं कहा कि 'में केवल लौकिक संस्कृत के पदों के लिङ्गों का ही अनुशासन करूंगा।' पाणिनीय व्या-करण को प्रमाण मानकर चलनेवाले लिङ्गानुशासनों में पाणिनीय शब्दानुशासनवत् लौकिकों की प्रधानता तो कही जा सकती है, परन्तु वैदिक पदों के अन्वास्थान का परित्याग नहीं कहा जा सकता। हर्ष और वामन दोनों ही पाणिनीय शब्दानुशासन के अनुयायी हैं। इसिलए उनके द्वारा धर्म शब्द की नपुंसकता दर्शाने के लिए वैदिक मन्त्र का निदंश कर्ना किसी प्रकार अति साहस नहीं कहा जा सकता, अपितु उसे उचित ही कहना होगा। इतना ही नहीं, केवल लौकिक शब्दों के लिङ्गानुशासन में प्रवृत्त शाकटायन के लिङ्गानुशासन की व्यास्था में भी धर्मशब्द के अपूर्व साधन अर्थ में नपुंसकत्व दर्शन के लिए यही मन्त्र उद्धृत है।'

वामन ने तो १६ वीं आर्या की वृत्ति में मासविशेषाणां नाम-शुचिः शुक्तः नभस्यः आदि अन्य छान्दस पदों का भी निर्देश किया है। मासवाची शुचिः शुक्तः नभस्यः शब्द छान्दस हैं। इसमें पाणिनीय अष्टाध्यायी ४।४।१२८ सूत्र और उसके वार्तिक प्रमाण हैं। काशिका-कार आदि सभी छन्दिस पद को अनुवृत्ति उक्त सूत्र में मानते हैं।

१. 'धर्ममपूर्वनिमित्ते' (श्लोक २०) की व्याख्या में । द्रष्टव्य - मद्रासीय हर्पेलिङ्गानुशासन, परिशिष्ट, पृष्ठ १२६।

### शब्दप्रयोग में वैदिक वचन का प्रामाएय

शब्दप्रयोग के विषय में वैदिक वचन का प्रामाण्य हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन के टीकाकार, लिङ्गानुशासनकार वामन और शाक-टायनीय लिङ्गानुशासन के व्याख्याकार ने दिये हैं। यह ऊपर दर्शा चुके हैं। यह वैयाकरणों का अति साहस नहीं है, अपितु महाभाष्य-कार पतञ्जलि जैसे प्रमाणभूत आचार्य से अनुमोनित मार्ग है। पतञ्जलि ने शब्दप्रयोग के विषय में दो स्थानों पर वैदिक वचन उद्धृत किये हैं। यथा—

१ उभयं स्वत्विप दृश्यते । विरूपेणाप्येकस्यानेकेनाभिधानं भवित । तद्यथा—द्यावा ह क्षामा (ऋ० १०।१२।१) । द्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते (ऋ० २।१२।१३) । महाभाष्य १।२।६४ ॥

यहां महाभाष्यकार ने विरूपों के एकशेष में ऋङ्मन्त्रों को उद्धृत किया है।

२ - 'उभयं खत्विष दृश्यते स्वस्ति सोमसखा, पुनरेहि गवां-सखः।' महा० १।२।२३ (द्वितीया श्रिता०)।

यहां भाष्यकार ने षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों ही समास होते हैं, यह दर्शाने के लिए वैदिक वचन उदाहृत किये हैं।

३-निरुक्त समुच्चयकार वररुचि ने योनि शब्द की उभयलिङ्गता में पाणिनीय लिङ्गसूत्र 'श्रोणियोन्यूमंयः पुंति च' का प्रमाण देकर वैदिक वचन उद्धृत किया है —'समुद्रं वः प्रहिणोमि' (शांखा० श्रौत ४।११।६) इति च प्रयोगदर्शनात् । पृष्ठ २३, संस्क० २।

उक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि शब्दप्रयोग के विषय में वैदिक ग्रन्थों का प्रमाण देना किसी प्रकार दोषावह नहीं है। मीमांसकों के मत में तो वैदिक और लौकिक शब्द समान हैं। अतः उनके मत में शब्दप्रयोग के विषय में वैदिक वचनों का प्रामाण्य उसी प्रकार आदरणीय है, जैसे शब्दशास्त्रों का।

वामन और उसके लिङ्गानुशासन के विषय में हम इससे ग्रधिक कुछ नहीं जानते ।

नया संस्करण इसका एक संस्करण गायकवाड ग्रोरियण्टल सीरीज बड़ोदा से सन् १६१८ में छपा था। वह चिरकाल से अप्राप्य था। इसका एक सुन्दर संस्करण हमने वि०सं० २०२१ में प्रकाशित किया है। पुराने संस्करण में किसी प्रकार की कोई सूची नहीं थी। हमारे संस्करण में चार परिशिष्ट हैं, जिनमें अनेकविध सूचियां दी हैं।

# १२-पाल्यकीर्ति (वि० सं० ८७१-६२४)

पाल्यकीर्ति ने स्व-तन्त्र संबद्ध लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया था। यह पद्मबद्ध है। हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन के मद्रास संस्करण के अन्त में शाकटायन लिङ्गानुशासन किसी वृत्ति के संक्षेप के साथ मुद्रित है। इसमें ७० श्लोक छपे हैं। परन्तु अन्तिम वाग्विषयस्य तु महतः श्लोक शाकटायन-लिङ्गानुशासन का नहीं है। यह वरहचि के लिङ्गानुशासन का अन्तिम श्लोक है (केवल श्लोक के अन्त्यपद में भेद है)। काशी मुद्रित शाकटायन लघुवृत्ति के अन्त में मुद्रित लिङ्गानुशासन में यह श्लोक नहीं है।

शाकटायन के विषय में विस्तार से पूर्व भाग १, पृष्ठ ६०१-६०२ तु० सं० में लिखा जा चुका है।

शाकटायनीय लिङ्गानुशासन में कहीं-कहीं पूर्वाचार्यों की संज्ञाश्रों का भी निर्देश है। यथा—

क—४६ वें श्लोक में—'डेथंसोगुणिवत्।' इस पर टीकाकार ने लिखा है—'स इति पूर्वाचार्याणां समासस्याख्या।''

ख-६७ वें श्लोक में - 'प्रकृतिलिङ्गवचनानि ।' इस पर टीका-कार लिखता है - 'वचनिमित संख्यायाः पूर्वाचार्यसंज्ञा ।'

## वृत्तिकार

इस लिङ्गानुशासन पर किसी वैयाकरण ने व्याख्या लिखी थी। उस व्याख्या का संक्षेप हर्षवर्धन के लिङ्गानुशासन के मद्रास संस्करण के अन्त में छपा है। यह व्याख्या किसकी है, यह अज्ञात है। पर

१. द्रष्टव्य—हर्षेलिङ्गानुशासन, मद्रास संस्क०, पृष्ठ १२७ । तुलना करो—राजासे (पा० गण ५।१।१२८ ), पुरुषासे (पा० गण ५।१।१३० ), हृदयासे (पा० गण ५।१।१३० ), वाजासे (पा० गण ४।१।१०५ )।

२. इ० - हर्षेलिङ्गानुशासन, मद्रास सं०, पृष्ठ १२८।

हमारा विचार है कि यह व्याख्या मूलग्रन्थकार की अपनी है, अथवा यक्षवर्मा की हो सकती है।

इससे अधिक इस लिङ्गानुशासन और इसकी वृत्ति के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

#### यक्षवर्मा

शाकटायन लिङ्गानुशासन पर यक्षवर्मा को टोका का उल्लेख हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन के सम्पादक ने निवेदना पृष्ठ ३४ पर किया है।

## १३ - भोजदेव (वि० सं० १०७४-१११०)

श्री भोजदेव ने स्व-तन्त्र संबद्ध लिङ्गानुशासन का भी प्रवचन किया था। इसका निर्देश हर्षलिङ्गानुशासन के सम्पादक श्री वेंकट-शर्मा ने निवेदना पृष्ठ ३४ पर किया है। यह लिङ्गानुशासन हमारे देखने में नहीं श्राया।

## १४ — बुद्धिसागा सूरि ( वि० सं० १०८० )

बुद्धिसागर सूरि के पञ्चग्रन्थी शब्दानुशासन का उल्लेख इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ६१३-६१५ (तृ० सं०) पर कर चुके हैं। उन पञ्च ग्रन्थों में लिङ्गानुशासन भी ग्रन्यतम है।

बुद्धिसागर का लिङ्गानुशासन हमारी दृष्टि में नहीं श्राया। हां, श्राचार्य हेमचन्द्र ने स्वीय लिङ्गानुशासन के स्वोपज्ञ विवरण, श्रौर अभिधानचिन्तामणि कोश के स्वोपज्ञ विवरण में इसे अनेक स्थानों पर उद्धृत किया है। यथा —

- १. मन्थः गण्डः । पुञ्चपुंसकोऽयमिति बुद्धिसागरः । पृष्ठ ४,
- २. जठरं त्रिलिङ्गोऽयमिति बुद्धिसागरः । पृष्ठ १००, पं० १७, १८ ।
- ३. शंकु पुंसि व्याडिः, स्त्रियां वामनः, पुन्नपुंसकोऽयमिति बुद्धिसागरः। पृष्ठ १०३, पं० २४।
- ४. खलः खलम् पिण्याकः दुर्जनश्च । दुर्गबुद्धिसागरौ । पृष्ठ १३३, पं० २२ ।

प्र. त्रिलिङ्गोऽयमिति बुद्धिसागरः । ३ मर्त्यकाण्ड, श्लोक २६८, पृष्ठ २४५ ।

इससे अधिक बुद्धिसागर प्रोक्त लिङ्गानुशासन के विषय में हम

कुछ नहीं जानते।

१५ — अरुगादेव = अरुगा ( वि० सं० १२०० से पूर्व )

अरुण अथवा अरुणदेव अथवा अरुणदत्त नामा वैयाकरण ने एक लिङ्गानुशासन लिखा था। इसका उल्लेख हेमचन्द्र ने स्वीय लिङ्गा-नुशासन के विवरण में अनेक स्थानों पर किया है। यथा—

'वल्कः वल्कम् — तरुत्वक् । पुंस्यपीति कश्चित् । क्लीबे हर्षा-

रुणौ ।' पृष्ठ ११७, पं० २४।

अरुणदत्त के नाम से अरुण के लिङ्गानुशासन का एक उद्धरण सर्वानन्द की टीकासर्वस्व (भाग १, पृष्ठ १६४) में उद्धृत है।

व्याख्याकार — ग्रहणदेव ने स्वीय लिङ्गानुशासन पर कोई वित्त भी लिखी थी। उसके पाठ को ग्राचार्य हेमचन्द्र ग्रसकृत् उद्वृत करता है। यथा—

'यदरुण:—प्रधी रोगविशेषः ।' पृष्ठ ६८, पं० ११ ।

ग्ररुणदत्त के गणपाठ का निर्देश हम 'गणपाठ के प्रवक्ता ग्रीर ब्याख्याता' प्रकरण में (पृष्ठ १८५) कर चुके हैं।

अरुण के लिङ्गानुशासन के विषय में इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते।

१६ —हेमचन्द्र सूर्र (वि० सं० ११४४-१२२६)

श्राचार्य हेमचन्द्र ने स्वोय पञ्चाङ्ग शब्दानुशासन से संबद्ध लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया है। यह लिङ्गानुशासन ग्रन्य सभी लिङ्गानुशासनों की अपेक्षा विस्तृत है। इसमें विविध छन्दोयुक्त १३८ इलोक हैं।

#### व्याख्याकार

१. हेमचन्द्र—ग्राचार्य हेमचन्द्र ने स्वीय शब्दानुशासन के समान इस लिङ्गानुशासन पर भी एक बृहत् स्वोपज्ञ विवरण लिखा है। इसकी दुर्गपदप्रबोध टीका में इसका वृत्ति नाम से भी उल्लेख

किया है। इस विवरण का ग्रन्थ मान ३६८४ श्लोक है।

ः कनकप्रभ—कनकप्रभ ने हैम वृहद्वृत्ति पर न्यासोद्धार अपर नाम लघुन्यास नाम्नी टीका लिखी है। इसी ने हैम लिङ्गानुशासन पर ग्रवचूरि नाम से व्याख्या की है।

काल - कनकप्रभ के गुरु देवेन्द्र, देवेन्द्र के उदयचन्द्र, और उदय-चन्द्र के हेमचन्द्र सूरि थे। अतः कनकप्रभ का काल विक्रम की १३ वीं शती है।

३. जयानन्द सूरि — जयानन्द सूरि विरचित हैम लिङ्गानुशासन की वृत्ति का निर्देश 'जैन-सत्य प्रकाश' वर्ष ७ दीपोत्सवी अङ्क पृष्ठ ८८ पर मिलता है। हर्ष लिङ्गानुशासन के सम्पादक ने इस ग्रन्थ का नाम लिङ्गानुशासनवृत्त्युद्धार लिखा है (निवेदन पृष्ठ ३४)। इस नाम से यह हैमवृत्ति का व्याख्याख्य प्रतीत होता है। हम इसके विषय में ग्रिधक नहीं जानते।

४. केसरविजय केसरविजय महाराज ने भी हैमलिङ्गानु-शासन पर एक वृत्ति लिखी है। यह मुद्रित हो चुकी है। इसका उल्लेख विजयक्षमाभद्र सूरि सम्पादित हैम लिङ्गानुशासन-विवरण के

निवेदन पृष्ठ ११ पर मिलता है।

### विवरणव्याख्याकार-वल्लभगणि

हैम लिङ्गानुशायन-विवरण पर ग्राचार्य वल्लभगणि ने एक सुन्दर संक्षिप्त व्याख्या लिखी है।

परिचय — वल्लभगणि ने अपने आचार्य का नाम ज्ञानविमल उपाध्याय मिश्र लिखा है, और अपना वाचनाचार्य विशेषण दिया है।

काल—ग्रन्थ के ग्रन्त में निर्दिष्ट ४-५-६ श्लोकों से विदित होता है कि यह व्याख्या ग्रकबर के राज्यकाल में जोधपुर में सूरसिंह राजा के शासनसमय में, जब खरतरगच्छ में जिनसिंह ग्राचार्य रूप से सुशोभित थे,तब सं० १६६१ वि० कार्तिक मास में पूर्ण हुई थी। ग्रतः यही काल वल्लभगणि का है।

व्याख्या-नाम — वल्लभगणि ने अपनी व्याख्या का नाम दुर्गपद-प्रबोधा लिखा है।

परिमाण-ग्रन्तिम श्लोक में दुर्गपदप्रबोधा का ग्रन्थमान दो सहस्र श्लोक कहा है।

### १७-मलयगिरि (सं० ११८८-१२५० वि०)

मलयगिरि ने साङ्गोपाङ्ग व्याकरण का प्रवचन किया था। इस का वर्णन हम प्रथमभाग पृष्ठ ६२१-६२४(तृ० सं०)पर कर चुके हैं। अतः उसके अवयवरूप लिङ्गानुशासन का प्रवचन भी उसने अवश्य किया होगा।

### १८ हेलाराज (वि० १४ वीं शती से पूर्व)

हेलाराजकृत लिङ्गानुशासन का निर्देश सायण ने अपनी माध-वीय धातुवृत्ति भें, तथा भट्टोजि दीक्षित ने प्रौढमनोरमा में किया है। हेलाराज ने धातुवृत्ति की रचना भी की थी। द्र०—माधवीया धातु-वृत्ति, पृष्ठ ३६७।

इसके विषय में इससे ग्रधिक हमें कुछ ज्ञात नहीं। १६—रामसूरि

रामसूरि-विरचित लिङ्गिनिर्णयभूषण नाम का एक ग्रन्थ मद्रास के राजकीय हस्तलेख संग्रह, तथा अडियार के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ग्रन्थ के ग्रारम्भ में लिखा है—

> 'वाणीं प्रणम्य शिरसा बालानां ज्ञानसिद्धये। स्त्रीपुत्रपुंसकं स्वल्पं वक्ष्यते शास्त्रनिश्चितम्।। तोक्षरिविष्णुविदुषः सूनुना रामसूरिणा। विरच्यते बुधश्लाध्यं लिङ्गानिणयमूषणम्॥'

अन्त में पाठ है-

'इति रामसूरिविरिचतायां बालकौमुद्यां लिङ्गिनिर्णयः समाप्तः।' इन पाठों से ज्ञात होता है कि रामसूरि ने कोई 'बालकौमुदी' ग्रन्थ बनाया था। उसी का एकदेश यह लिङ्गिनिर्णयभूषण है।

ग्रडियार हस्तलेख के उपरिनिर्दिष्ट पाठानुसार रामसूरि के पिता का नाम 'तोरूरि विष्णु' था। मद्रास के सूचीपत्रानुसार 'तोनोरि विष्णु' है। ग्रन्थत्र 'तोपुरी विष्णु' नाम मिलता है। यह ग्रन्थ सुदर्शन

१. ग्रसिष्णुरिति हेलाराजीये लिङ्गिनिर्देशे प्रयुज्यते । पृष्ठ ११६, ग्रमु बातु पर ।

२. 'प्रयुज्यते' ने स्थान पर 'प्रयुक्तम्' पाठ भेद से । भाग २, पृष्ठ १७६

प्रेस काञ्ची से प्रकाशित हुआ था। इसका सम्पादन सन् १६०६ में अनन्ताचार्य ने किया था।

### २०-वेङ्कटरङ्ग

वेङ्कटरङ्ग विरचित लिङ्गप्रबोध नाम के ग्रन्थ के दो हस्तलेख ग्रिडियार के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। द्र०—सूचीपत्र-व्याकरण-विभाग, संख्या ४१०,४११।

### २१-२२---ग्रज्ञातनामा

लिङ्गकारिका—हर्षीय लिङ्गानुशासन के सम्पादक वेङ्कट राम शर्मा ने अपनी निवेदना पृष्ठ ३४ में किसी अज्ञातनाम लेखक के लिङ्गकारिका नामक ग्रंथ का निर्देश किया है। और लिखा है कि इसे वर्धमान ने गणरत्नमहोदिध में उद्धृत किया है। यदि यह निर्देश ठीक हो, तो इस लिङ्गकारिका का काल सं० ११६७ वि० से पूर्व होगा। ऐसी अवस्था में यह भी सम्भव है कि यह कारिका वररुचि प्रभृति प्राचोन आचार्यों में से किसी की हो।

लिङ्गिनिर्णय प्रिडियार के पुस्तकालय में किसी प्रज्ञातनामा लेखक का लिङ्गिनिर्णय ग्रन्थ विद्यमान है। देखो — सूचीपत्र, व्याक-रणविभाग, सं० ४१२।

## २३ - नविकशोर शास्त्री (सं० १६८० वि०)

सारस्वत व्याकरण में लिङ्गानुशासन नहीं है। चौखम्बा ग्रन्थ-माला काशी से सं० १६८६ में प्रकाशित सारस्वतचित्रका के सम्पादक पं० नविकशोर शास्त्री ने सारस्वत-व्याकरण की इस न्यूनता की पूर्ति के लिये पाणिनीय लिङ्गानुशासन के ग्राधार पर लिङ्गानुशासन सूत्रों की रचना की। ग्रौर उन पर स्वय वृत्ति तथा 'चक्रधर' नाम्नी टिप्पणी लिखी। इसका संकेत सम्पादक ने स्वयं चित्रका के उत्तरार्थ में अपनी भूमिका के ग्रन्त में किया है।

## २४--सरयू प्रसाद व्याकरणाचार्य

इनके विषय में डा॰ राम् अवध पाण्डेय ने यह परिचय दिया है—'ये संस्कृत कालेज बलिया के अध्यापक हैं। इन्होंने लिङ्गानशासन पर एक पुस्तक लिखो है, जो अभी अप्रकाशित है। इस पर पण्डित जी की स्वोपज्ञ वृत्ति भी है। इसकी विशेषता यह है कि १८-२० श्लोकों में पूरा पाणिनीय लिङ्गानुशासन ग्रा गया है।

निर्णीतरूप से ज्ञात लिङ्गानुशासन के प्रवक्ताओं और उपलब्ध लिङ्गानुशासनों का संक्षिप्त निर्देश करके अब हम उन आचार्यों वा लिङ्गबोधक प्रन्थों का निर्देश करते हैं, जिनके सम्बन्ध में साधारण सूचनामात्र प्राप्त होती है—

अनिर्णीत लिङ्गप्रवक्ता वा अविज्ञात लिङ्गानुशासन

१-जैमिनिकोश

५—दण्डी

२-कात्यायन

६-वात्स्यायन ७-शाश्वत

३-व्यास ४-ग्रानन्द कवि

इनका निर्देश वाररुच लिङ्गानुशासन के अज्ञातनामा टीकाकार की टीका के ७ वें श्लोक में मिलता है। यह श्लोक हम पूर्व (भाग२, पृष्ठ २३० द्वि० सं०) लिख चुके हैं। यह वररुचि के लिङ्गानुशासन की वृत्ति में कात्यायन का निर्देश होने से स्पष्ट है कि वररुचि कात्या-यन से भिन्न है।

द—रामनाथ विद्यावाचस्पति—इसका उल्लेख लिङ्गादि सह टिप्पणी के नाम से मिलता है। हर्षीय लिङ्गानुशासन के सम्पादक वे० वेङ्कटराम शर्मा ने इसे स्वतन्त्र पुस्तक माना है। पं० गुरुपद हालदार का मत है कि यह ग्रमर कोष की टीका है।

६ — लिङ्गकारिका — इसका उद्धरण वर्धमान ने गणरत्न महो-दिध में दिया है।

१० — जयानन्द सूरि — इसके ग्रन्थ का नाम लिङ्गानुशासन-वृत्त्युद्धार है। ग्रन्थ नाम से यह स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रतीत नहीं होता। यह अप्राप्य भी है।

११—नन्दी—नन्दीकृत लिङ्गानुशासन ग्रन्थ उपलब्घ नहीं होता।

१. सम्मेलन-पत्रिका, वर्ष ४६ ग्रंक ३।

२. व्याकरण दर्शनेर इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४२१।

३. वही, पृष्ठ ४२१।

१२ — लिङ्गप्रबोध — क्या लिङ्गबोध व्याकरण इसका नामान्तर हो सकता है ? लिङ्गबोध व्याकरण लक्ष्मी वेङ्गटश्वर प्रेस बम्बई में सं० १६८० वि० में छपा था।

१३ — विद्यानिधि — डा॰ ग्रोटो फ्रेंक ने एक तुलनात्मक पट्टिका बनाई थी। उसमें उसने लिखा था कि हर्षवर्धन हेमचन्द्र, यक्ष वर्मा एवं श्री बल्लभ पर विद्यानिधि का प्रभाव था।

१४—जयसिह—इसके ग्रन्थ का नाम 'लिङ्गवार्तिक' कहा जाता है। '

१४—पद्मनाभ—इसके लिङ्गानुशासन का निर्देश हालदार जी ने किया है।

इस प्रकार परिज्ञात ग्रीर उपलब्ध लिङ्गानुशासनों के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याताग्रों का निर्देश करके ग्रगले ग्रध्याय में परिभाषा-पाठ के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता आचार्यों का वर्णन करेंगे।

१. व्याकरण दर्शनेर इतिहास, भाग १ पृष्ठ ४२८।

२. वही, पृष्ठ ४२२।

# छ्बीसवां अध्याय

THE DATE OF PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE P

source and a stranger for the

1575 MA VA

## परिभाषा-पाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता

पाणिनीय तथा उसके उत्तरवर्ती गब्दानुश।सनों से संबद्ध परि-भाषा-पाठ नामक एक संग्रह मिलता है। इन परिभाषापाठों में परि-भाषाग्रों की संख्या में कुछ न्यूनाधिक्य, स्व-स्वतन्त्रानुकूल कुछ पाठ-भेद ग्रीर कम-भेद दिखाई पड़ता है, ग्रन्यथा सब कुछ प्रायः एक जैसा है।

परिभाषा का लक्षण-वैयाकरण परिभाषा का लक्षण 'ग्रनियम-प्रसंगे नियमकारिणी परिभाषा' ऐसा करते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रपने पारिभाषिक की भूमिका में 'परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते' ऐसा लक्षण किया है।

पहले लक्षण के अनुसार अनियम की प्राप्ति होने पर नियम करनेवाले सूत्र वा नियम 'परिभाषा' कहाते हैं। द्वितीय लक्षण के अनुसार जो सूत्र अथवा नियम सारे शास्त्र में आगे-पीछे सर्वत्र अपने नियमों का पालन करें, वे 'परिभाषा' कहाते हैं।

महाभाष्यकार ने परिभाषा को भी एक विशिष्ट प्रकार का ग्रिध-कार माना है। षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४८) सूत्र की व्याख्या में लिखा है—

'ब्रधिकारो नाम त्रिप्रकारः । किञ्चदेकदेशस्यः सर्वं शास्त्रमभिज्व लयति, यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्म ग्रभिज्वलयित ।'

अर्थात अधिकार तीन प्रकार का होता है। उनमें कोई एक देश

१. द्र० — परिभाषेयं स्थानिनियमार्था । ग्रनियमप्रसङ्को नियमो विधीयते । काशिका १।१।३।।

२. तुलना करो—परितो व्यापृता भाषा परिभाषा । सा ह्येकदेशस्था सर्व शास्त्रमिश्वलयित यथा वेश्म प्रदीय इति । पुरुषोत्तम-परिभाषावृत्ति के 'क' संज्ञक हस्तलेख का पाठ टिप्पणी में द्रष्टव्य, राजशाही (बंगाल) संस्करण।

में स्थित होकर सारे शास्त्र को प्रकाशित करता है। जैसे अञ्छे प्रकार से प्रज्वलित दीप सारे घर को (कमरे को) प्रकाशित करता है।

कैयट ने भाष्य के उक्त पाठ की व्याख्या करते हुये लिखा है— 'कश्चिदिति परिभाषारूप इत्यर्थः ।'

बस्तुतः दोनों लक्षणों में शब्दमात्र का भेद है, तास्विक भेद नहीं है ।

परिभाषा का द्वैबिध्य — उक्त प्रकार के नियम-वचन दो प्रकार के हैं। एक पाणिनीय ग्रादि शास्त्रों में सूत्ररूप से पठित, दूसरे सूत्र ग्रादि से ज्ञापित ग्रथवा न्यायसिद्ध ग्रादि।

'परिभाषा-पाठ' शब्द से वैयाकरण-निकाय में दूसरे प्रकार के नियामक बचनों का ही ग्रहण होता है। ग्रतः इस ग्रब्धाय में उन्हीं परिभाषाओं के ही प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याताग्रों का वर्णन किया जाएगा।

परिभाषाओं का प्रामाण्य—द्वितीय प्रकार की परिभाषाएं सूत्र-पाठ से बहिभू त होती हुई भी सूत्र द्वारा ज्ञापित होने से, दूसरे शब्दों में सूत्रकार द्वारा उन नियमों के स्वीकृत होने से, तथा न्यायसिद्ध परिभाषायें लोकविदित होने से वे सूत्रवत् प्रमाण मानी जाती हैं, और उनमें सूत्रवत् असिद्धादि कार्य होते हैं।

परिभाषात्रों का चार्तुविध्य - ये परिभाषायें चार प्रकार की हैं-

१ - ज्ञापित - जो परिभाषायें किसी सूत्र से ज्ञापित होती हैं, वे 'ज्ञापित' परिभाषायें कहाती हैं। यथा - व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति ।

२—न्यायसिद्ध – जो परिभाषायें लौकिक न्यायानुकूल होती हैं, वे 'न्यायसिद्ध' कहाती हैं। यथा—गौणमुख्ययोर्मु स्ये कार्यसम्प्रत्ययः।

३—वाचिनक — जो परिभाषायों न तो सूत्र द्वारा ज्ञापित हैं, ग्रीर न ही न्यायसिद्ध हैं, किन्तु ग्राचार्यविशेष के वचन हैं, वे 'वाचिनक' मानी जाती हैं।

वाचितिक के दो भेद – वाचितिक परिभाषांयें दो प्रकार की हैं। एक तो वे—जो वार्तिककार के वचन ही परिभाषारूप से स्वीकृत कर लिए गये हैं। श्रौर दूसरी वे—जो भाष्यकार के वचन हैं।

'पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवंचने .....। सर्वस्य द्वे (८।१।१) इत्यत्रसूत्रे कात्यायनवाक्यमिदं परिभाषारूपेण पठचते ।' परिभाषावृत्ति, पृष्ठ१६१

पुरुषोत्तम देव ने भी इन दोनों परिभाषात्रों के सम्बन्ध में ऐसा ही लिखा है।

पतञ्जलिवचन—पुरुषोत्तमदेव लिखता है—'ग्रन्तरङ्गबहि-रङ्गयोरन्तरङ्गं बलवत्-विप्रतिषेधसूत्रे (१।४।२)इयं परिभाषा भाष्य-कारेण पठिता।' परिभाषावृत्ति, पृष्ठ २१ (राजशाही सं०)।

सीरदेव भी इसी का अनुमोदन करता है।

४—मिश्रित—कतिपय परिभाषायें ऐसी भी हैं, जिनका एकदेश सूत्रकार द्वारा ज्ञापित होता है, ग्रौर एकदेश न्यायसिद्ध है। यथा —

'सित शिष्टस्वरवलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्यः।' इस परिभाषा का पूर्वभाग न्यायसिद्ध है, ग्रीर ग्रन्यत्र विकरणेभ्यः ग्रंश तास्यानुदात्ते-न्छिद (६।१।१८६) सूत्र द्वारा ज्ञापित है।

कतिपय मिश्रित परिभाषायें ऐसी भी हैं, जिनका एकदेश सूत्र-कार द्वारा ज्ञापित होता है, धौर शेष ग्रंश पूर्वाचार्यों द्वारा वचनरूप में पठित होता है। यथा—

'गितकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्रावसुबुत्पत्तेः' परिभाषा का 'उपपदांश' तथा 'सुबुत्पत्ति से पूर्व समासविधान' भाग उपपदमितङ् सूत्र के अतिङ्ग्रहण से ज्ञापित होता है, शेप अंश पूर्वाचार्यों का बाचिनक था, यह स्वीकार कर लिया है।

१. कात्यायनवचनमेतत् परिभाषारूपेण पठचते । कमशः—परिभाषावृत्ति, पृष्ठ ३१, ४१ (राजशाही सं०)।

२. इयं परिभाषा विप्रतिषेषसूत्रे (१।४।२) भाष्ये न्यासे च पठिता। परिभाषावृत्ति, पृष्ठ ४५।

३. द्रष्टव्य — गतिकारकोपपदानामिति परिभाषा पूर्वाचार्यै: पिठता, सूत्र-कारेणाप्यतिङ्ग्रहणेन तह श झाश्रिता । पद० भाग १, पृष्ठ ४०३ । तुलना करो — 'कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भवति' के विषय में कैयट लिखता है — 'पूर्वाचार्येस्तावदेषा परिभाषा पिठता, इह त्वनन्तरग्रहणेन सैवाम्यनुज्ञायते । प्रदीप ६।२।४६ । इस पर नागेश कहता है — एकदेशानुमितिद्वारा कृत्स्ना परिभाषा ज्ञाप्यते ।

### परिभाषात्रों का मूल

पाणिनीय तथा इतर वैयाकरणों द्वारा आश्रीयमाण परिभाषाओं का मूल क्या है, यह निश्चित रूप नहीं कह सकते। सामान्यतया इतना ही कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं का मूल प्राचीन वैयाकरणों के सूत्रपाठों के विशिष्ट सूत्र हैं।

सीरदेव लिखता है—'परिभाषा हि नाम न साक्षात् पाणिनीय-वचनानि । कि तहि ? नानाचार्याणाम् ।' परिभाषावृत्ति, पृष्ठ १६६ ।

सीरदेव से पूर्वभावी पुरुषोत्तमदेव का भी यही मत है।'

इसी प्रकार कैयट (प्रदीप ६।२।४६), हरदत्त (पद० भाग १, पृष्ठ ४०३), तथा सायण (भू धातु पर)ने परिभाषाओं को पूर्वीचार्यों के वचन कहा है।

ऐन्द्रादि तन्त्र मूल—नागेश भट्ट के शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्ड ने परिभाषाओं का मूल ऐन्द्र आदि तन्त्रों को माना है।

ये परिभाषायेँ प्राचीन वैयाकरणों के शब्दानुशासनों में सूत्र अथवा उनके व्याख्यानरूप वचन हैं। सम्भवतः इसी पक्ष को स्वीकार करके श्रीभोजदेव ने परिभाषाओं को अपने सरस्वतीकण्ठाभरणरूप शब्दानुशासन में पुनः अन्तर्निहित कर लिया।

परिभाषाओं के आणश्रय अनाश्रयण की सीमा—सभी वैया-करणों का इन परिभाषाओं के सम्बन्ध में सामान्य मत यह है कि जहां इनके आश्रयण के विना शास्त्रीय कार्य-निर्वाह नहीं होता, वहां इन का आश्रयण किया जाता है। और जहां इनके आश्रयण से दोष प्राप्त होता है, वहां इनका आश्रयण नहीं किया जाता।

१. परिभाषा हि न पाणिनीयानि वचनानि । कि तहि, नानाचार्याणाम् । परिभाषावृत्ति, पृष्ठ ४४ ।

२. द्र०—प्राचीनवैयाकरणतन्त्रे वाचितकानि(परिभाषेन्दुशेखर के ग्रारम्भ में) । इसकी ब्याख्या में वैद्यनाथ ने लिखा है—'प्राचीनेति इन्द्रादीत्यर्थः'।

३. प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में मध्य-मध्य में परिभाषाओं का संग्रह किया है।

४. तत्र पाणिनीये शब्दानुशासने यत्रैव विशिष्टविषये मुख्यलक्षणेन सिद्धिस्तत्रैवैता गत्यन्तरमपश्यद्भिराश्रीयन्ते । न तु यत्रैतासां समाश्रयणे दोष

परिभाषापाठ के विषय में इतना सामान्य निर्देश करने के पश्चात् परिभाषापाठ के विशिष्ट प्रवक्ताओं और व्याख्याताओं का वर्णन करते हैं—

### १-काशकृत्सन (३१०० वि० पूर्व)

काशकृत्सन प्राचार्यप्रोक्त व्याकरणशास्त्र का वर्णन हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ १०६-१२२; तृ० सं०) कर चुके हैं। काशकृत्सन-प्रोक्त धातुपाठ के व्याख्याता चन्नवीर किव ने अन्य काशकृत्सनीय सूत्रों के समान तुद (४।१) घातु के व्याख्यान में 'सकृद् बाधितो विधिविधित एव' एक वचन पढ़ा है। अन्य आचार्यों के व्याकरणों में कुछ भेद से यह वचन परिभाषापाठ में मिलता है। अतः विचारणीय है कि यह वचन व्याकरणशास्त्र का सूत्र है, अथवा काशकृत्सन ने भी स्वशास्त्रसंबद्ध किसी परिभाषापाठ का प्रवचन किया था? काशकृत्सनीय धातुपाठ और उणादिपाठों की उपस्थित में यह सम्भावना अधिक युक्तिसिद्ध प्रतीत होती है कि उसने किसी परिभाषा पाठ का भी प्रवचन किया था।

### २-व्याडि (२६५० वि० पूर्व)

पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा आश्रित परिभाषा-वचन यद्यपि पूर्वाचार्यों के सूत्ररूप हैं, तथापि इनको एक व्यवस्थित रूप से संगृहीत करने, और पाणिनीय तन्त्र के अनुरूप इनके स्वरूप को अभिज्यक्त करनेवाला कौन आचार्य है ? इस पर विचार करने से विदित होता है कि सम्भवतः आचार्य व्याडि ने परिभाषापाठ को प्रथमतः व्यवस्थित रूप दिया हो। हमारी इस सम्भावना में निम्न हेतु हैं—

१-डी० ए० वी० कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय(वर्त-मान में विश्वेश्वरानन्द संस्थान होशियारपुर) में परिभाषापाठ के दो हस्तलेख विद्यमान हैं। इनके अन्त में लिखा है—

'केचित्तु व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरित्यादयः सर्वाः परिभाषा व्याडिमुनिना विरचिता इत्याहुः ।'३

एव प्रत्युपपद्यते तत्रैताः समाश्रीयन्ते । पुरुषोत्तम देव, परिभाषावृत्ति, पृष्ठ १४ । यही लेख घत्यल्प शब्दभेद से सीरदेवीय परिभाषावृत्ति में भी मिलता है । द्र०—पृष्ठ १८६ । १. काशकृत्स्नधातुव्याख्यानम्, पृष्ठ १५६ ।

२. संग्रह संख्या ३२७७, ३२७२।

२-इण्डिया द्याफिस लन्दन के पुस्तकालय में भास्कर भट्ट के किसी श्रन्तेवासी विरचित परिभाषावृत्ति का एक हस्तलेख है'। उसके आरम्भ में लिखा है—

'केचित् व्याख्यानत इति परिभाषा व्याडिमुनिविरचिता इत्याहु:।'' ३ — ट्रिवेण्ड्रम से प्रकाशित नीलकण्ठ दीक्षित की परिभाषापाठ की लघुवृत्ति के ग्रारम्भ में लिखा है—

'केचित्तु व्याख्यानत इत्यादिपरिभाषा व्याडिविरचिता इत्याहुः।
४—जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के हस्तलेख-संग्रह में व्याडीय
परिभाषा-वृत्ति नाम का एक ग्रन्थ विद्यमान है। द्रष्टब्य – सूचीपत्र
पृष्ठ ३७।

५—महामहोपाध्याय काशीनाथ अभ्यंकर ने उपलभ्यमान समस्त परिभाषापाठों, तथा उनकी वृत्तियों का परिभाषा-संग्रह नाम से एक संग्रह प्रकाशित किया है। उनके इस संग्रह में प्रथम ग्रन्थ है— व्याडिकृतं परिभाषासूचनम्, श्रौर दूसरा व्याडिपरिभाषा-पाठ।

इनमें प्रथम ग्रन्थ सन्याख्य है। द्वितीय ग्रन्थ के ग्रन्तमें लिखा है— 'इति न्याडिविरचिताः पाणिनीयपरिभाषाः समाप्ताः।' पृष्ठ ४३। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि न्याडि ने किसी परिभाषा का संग्रह ग्रथवा प्रवचन किया था।

व्याडि के परिभाषापाठ का सम्बन्ध साक्षात् पाणिनीय तन्त्र से था, अथवा उसके स्वीय तन्त्र से, यह कहना कठिन है (व्याडिप्रोक्त शब्दानुशासन का वर्णन हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ १३१-१३३ तृ० सं० पर कर चुके हैं), पुनरिप व्याडीय परिभाषा के जो दोनों ग्रन्थ महामहोपाध्याय काशीनाथ जी ने परिभाषासंग्रह में प्रकाशित किये हैं, उनमें अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः परिभाषा का निर्देश होने से उक्त मुद्रित पाठों का सम्बन्ध पाणिनीय तन्त्र से ही है, यह

१. सूचीपत्र, भाग १, खण्ड २, ग्रन्थ नं० ६७३।

२. भण्डारकर ग्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीटचूट पूना, सन् १६६७ ।

३. द्रष्टब्य—प्रथम पाठ (परिभाषासूचनम्) संख्या ६४, दूसरा पाठ संख्या =४।

स्पष्ट है। इसकी पृष्टि द्वितीय पाठ के अन्त में विद्यमान इति व्याडि-विरिचताः पाणिनीयपरिभाषाः समाप्ताः पाठ से, तथा रायल एशि-याटिक सोसाइटी बंगाल के संग्रह (संख्या १०२०४) में विद्यमान परिभाषापाठ के 'व्याडिविरिचता पाणिनीयपरिभाषा' पाठ से भी होती है।

व्याडीय परिभाषापाठ का नाम—परिभाषा संग्रह के आरम्भ में मुद्रित व्याडीय परिभाषापाठ परपरिभाषा-सूचनम् नाम निर्दिष्ट है

इसकी व्याख्या में भी-

'ग्रथ परिभाषासूचनम् व्याख्यास्यामः । ग्रथेत्ययमधिकारार्थः। परिभाषासूचनं शास्त्रमधिकृतम् वेदितव्यम् ।' पृष्ठ १।

इस शास्त्र का नाम परिभाषासूचन लिखा है।

महामहोपाध्यायजी की भूल—परिभाषासूचन की व्याख्या का जो पाठ उढ़ृत किया है, उससे स्पष्ट है कि ग्रथ परिभाषासूचनं व्याख्यास्यामः यह इस ग्रन्थ का प्रथम सूत्र है। महामहोपाध्यायजी ने इसे व्याख्याकार का वचन समभ कर इसे सूत्रक्ष्प में नहीं छापा है। सम्भवतः उन्हें यह भ्रम पाणिनीय तन्त्र के शब्दानुशासनम् की ग्राधुनिक व्याख्याओं के ग्राधार पर हुग्ना होगा, जिन में ग्रथ शब्दानुशासनम् को भाष्यकारीय वचन कहा है।

व्याडीय परिभाषापाठ के दो पाठ—महामहोपाध्यायजी द्वारा प्रकाशित व्याडीय परिभाषापाठ के जो दो ग्रन्थ छपे हैं, उन दोनों का पाठ भिन्न-भिन्न है। प्रथम पाठ में केवल ६३ परिभाषाएं हैं, दूसरे पाठ में १४० हैं। इनमें केवल संख्या का ही भेद नही है, परिभाषाग्रों का पौर्वापर्य तथा पाठभेद भी बहुत है।

पुनः द्विचि पाठ-पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा आश्रीयमाण परिभाषापाठ के सम्प्रति दो पाठ उपलब्ध होते हैं। एक पाठ है

१. राजशाही (बंगाल) मुद्रित पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति की भूमिका, पृष्ठ २६।

२. यह पाणिनीयाब्टक का ग्रादिम सूत्र है। इसके लिए देखिए यही ग्रन्थ प्रथम भाग, पृष्ठ २०६-२११ (तृ० सं०), तथा प्रत्याहारसूत्रों के लिए पृष्ठ २८१-२१५ (तृ० सं०)।

सीरदेव विरचित परिभाषावृत्ति में ग्राश्रित, ग्रौर दूसरा है परिभाषेन्दु-शेखर आदि में आश्रित।

ग्रब हम परिभाषाओं के विभिन्न पाठों के विषय में संक्षेप से

लिखते हैं-

प्रथम पाठ-इस पाठ में ६३ परिभाषा-सूत्र हैं। प्रथम प्रथ परिभाषासूचनं व्याख्यास्यामः सूत्र को मिलाने पर १४ सूत्र हो जाते हैं। इस पाठ की प्रथम परिभाषा अर्थबद्ग्रहणे नानर्थकस्य, और ग्रन्तिम कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् है।

इस पाठ पर एक टीका भी छपी है। व्याख्याकार का नाम

ग्रज्ञात है।

द्वितीय पाठ-द्वितीय पाठ में १४० परिभाषाएं हैं। इसमें भी प्रथम परिभाषा तो अर्थवद्गहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् ही (पाठभेद से) है, परन्तु अन्तिम परिभाषा ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र है। इस पाठ के अन्त में पुष्पिका है-इति व्याडिविरचिताः पाणिनीयपरिभाषाः समाप्ताः।

तृतीय पाठ-यह पाठ पुरुषोत्तमदेव की परिभाषावृत्ति में उप-लब्ध होता है। इसमें प्रथम परिभाषा तो ग्रथंबद्ग्रहणे नानथंकस्य ही है, परन्तु अन्तिम परिभाषा भवति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति-नंहि संदेहादलक्षणम् है। इसमें १२० परिभाषाएं हैं। इस परिभाषा-पाठ के किन्हीं हस्तलेखों के अन्त में इस प्रकार पाठ है-

'इति पाणिनीयाचार्यविरचितानां परिभाषाणां लघुवृत्तिः सम्पूणां'।

इन तीनों पाठों का मूल एक है, क्योंकि ग्रारम्भ की परिभाषा तीनों में समान है। हां, परिभाषाओं के पाठ, पौर्वापर्य कम और

संख्या में अन्तर है।

चतुर्थं पाठ-यह पाठ सीरदेव की परिभाषावृत्ति में उपलब्ध होता है। इसमें १३३ परिभाषाएं है। इनमें १०२ परिभाषाएं ज्ञापकसिद्ध अथवा कात्यायनादि के वार्तिक रूप हैं। इनके अनन्तर ३१ परिभाषाएं न्यायसिद्ध हैं। ग्रन्थकार ने स्वयं कहा है- 'ग्रतः परं न्यायमूलाः परिभाषाः ।' पृष्ठ १६४, काशी सं०।

वैशिष्टच — इस पाठ का वैशिष्टच यह है कि इसमें अष्टाध्यायी के कम से ज्ञापित अथवा वातिकरूप परिभाषाओं का संग्रह है। इस-लिए सर्वत्र इति प्रथमः पादः, भूपादः, कारकपादः, इति प्रथमो-ऽध्यायः म्रादि पाठ उपलब्ध होते हैं।

पञ्चम पाठ—यह पाठ नागेश भट्ट के परिभाषेन्दुशेखर में उप-लब्ध होता है। इसमें १३३परिभाषाएं हैं। इस पाठ में परिभाषाओं का संग्रह भी कौमुदी आदि के अन्तर्गत सूत्रपाठ के समान लक्ष्यसिद्धि कम से किया है। सम्प्रति पाणिनीय वैयाकरणों में यही पाठ अध्ययनाध्या-पन में प्रचलित है। आधुनिक लेखकों ने इसी पाठ पर अपनी व्याख्याएं लिखी हैं। इस पाठ को प्राधान्येन आश्रय करके लिखे गए व्याख्या-ग्रन्थों में परिभाषाओं की संख्या सर्वन्न समान नहीं है। यथा शेषादिनाथ सुधी-विरचित परिभाषाभास्कर में ११० ही परिभाषाएं हैं।

# व्याडीय परिभाषावृत्तिकार

व्याडिप्रोक्त परिभाषापाठ पर किसी अज्ञातनामा वैयाकरण ने एक वृत्ति लिखी है। इसके कई हस्तलेखों के आधार पर महामहो-पाध्याय काज्ञीनाथ अभ्यङ्कर परिभाषासंग्रह के आरम्भ में इस वृत्ति को प्रकाशित किया है।

परिभाषावृत्तिकार ने अपने देश काल, यहां तक कि स्वनाम का भी ग्रन्थ में निर्देश नहीं किया। अतः इसका देश काल आदि सर्वथा अज्ञात है।

# ३—पाणिनि (२६०० वि० पूर्व)

परिभाषापाठ के कई हस्तलेख तथा वृत्तिग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके अन्त में परिभाषात्रों को पाणिनीय, पाणिनि-प्रोक्त वा पाणिनि-विरचित कहा है। यथा—

- १. श्रिडियार (मद्रास) के हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग २ (सन् १६२८) पृष्ठ ७२ पर परिभाषासूत्रों का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। उसमें लिखा है—'परिभाषासूत्राणि पाणिनिकृतानि।'
- २. पूर्व (पृष्ठ २८५, भाग २, सं० २) परिभाषाओं के विविध-पाठिनर्देश प्रकरणान्तर्गत तृतीय पाठ में पुरुषोत्तमदेव की परिभाषा-वृत्ति के अन्त का जो पाठ उद्धृत किया है, उससे भी यही ध्वनित होता है कि कोई परिभाषासूत्र वा पाठ पाणिनिष्रोक्त है।

निष्कर्ष — पूर्वापर सभी पक्षों पर विचार करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाणिनि ने स्व•तन्त्र सम्बद्ध किसी परिभाषापाठ का प्रवचन किया था। हमारे विचार की पुष्टि महाभाष्य १।४।२ के— 'पठिष्यति ह्याचार्यः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति।'

वचन से भी होती है। क्योंकि महाभाष्य में श्राचार्य पद का निर्देश पाणिनि और कात्यायन के लिए ही किया जाता है। नागेश ने इस पर लिखा है कि श्राचार्य से यहां वातिककार श्रिभप्रेत है। परन्तु सम्पूर्ण महाभाष्य में कहीं पर भी यह परिभाषा वार्तिक रूप में पठित नहीं है। श्रतः यहां पाणिनि के लिए प्रयुक्त हुआ आचार्य पद परिभाषापाठ के पाणिनीय-प्रवचन को ही स्पष्ट कर रहा है। श्रत एव उसी के श्रनुकरण पर पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण भी बराबर स्व-तन्त्र-सबद्ध परिभाषा-पाठों का प्रायः प्रवचन करते आ रहे हैं।

हां, यह हो सकता है कि पाणिनीय परिभाषाओं का मूल आधार व्यांडि की अपने तन्त्र से संबद्ध परिभाषाएं हों। ऐसा होने पर परिभाषापाठ के पूर्विनिर्दिष्ट द्वितीय पाठ के अन्त की पंक्ति इति ह्यांडिविरचिताः पाणिनीयपरिभाषाः समाप्ताः का अभिप्राय अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार पूर्व-निर्दिष्ट परिभाषापाठ के पांचों पाठों का संबन्ध पाणिनीय परिभाषापाठ से उपपन्न हो जाता है।

अब हम परिभाषापाठ के व्याख्याकारों का कालकम से वर्णन करते हैं—

### परिभाषापाठ के व्याख्याता

## १. हरदत्त (सं १११४ वि०)

काशिकावृत्ति के व्याख्याता हरदत्त ने परिभाषापाठ पर परि-भाषाप्रकरण नामक एक ग्रन्थ लिखा था । वह ६।१।३७ की व्याख्या में लिखता है—

'स्रनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य नैवास्ति परिभाषा, प्रयोजना-भावात् । एतच्चास्माभिः परिभाषाप्रकरणाख्ये ग्रन्थे उपपादितम् ।' पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ४३७ ।

इससे अधिक इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।

१. भाष्य याचार्यो वातिककारः।

# २. अज्ञातनाम (सं० १२०० वि० से पूर्व)

अमरटीकासवंस्व के रचियता सर्वानन्द वन्द्यघटीय (सं० १२१६) ने अमरकोश २।६।६८ की टीका में किसी परिभाषावृत्तिकार का निम्न पाठ उद्भृत किया है—

'म्रकृतव्यूहाः पाणिनीयाः कृतमिष शास्त्रं निवर्तयन्ति । म्रत्र हि म्रकृतव्यूहा म्रगृहीतशास्त्रा इति परिभाषावृत्तिकारैकक्तम् ।' भाग ३

वेब्घ ६०६।

वह पाठ पुरुषोत्तमदेव की वृत्ति में उपलब्ध नहीं होता। सर्वानन्द का काल सं० १२१६ वि० है। ख्रतः यह वृत्ति उससे पूर्ववर्ती होने से सं० १२०० वि० ग्रथवा उससे पूर्व की है।

# ३. पुरुषोत्तमदेव (सं० १२०० वि०)

पुरुषोत्तमदेव ने परिभाषापाठ पर एक अनितिवस्तर वृत्ति। लिखी है। यह लघुवृत्ति और लिलतावृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है।

पुरुषोत्तमदेव के देश-काल आदि के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ३६६-४०१ (तृ० सं०) पर विस्तार से लिख चुके हैं।

परिभाषावृत्ति का वैशिष्टच — यह वृत्ति पूर्वनिर्दिष्ट व्याडीय परिभाषापाठ पर है। पुरुषोत्तमदेवने अपने ज्ञापकसमुच्चय के आरम्भ में इस वृत्ति को वृद्ध-सम्मता कहा है।

परिभाषाविवरण—गोंडल (सौराष्ट्र) की रसशाला औषधाश्रम के हस्तलेख-संग्रह में परिभाषा-विवरण नामक एक ग्रन्थ है (द्र०— सूचीपत्र, व्याकरणविभाग, सं० ३३)। इस ग्रत्थ के ग्रन्त में लेखन-काल सं० १५८४ चैत्रशुद्धेकादश्यां निर्दिष्ट है। इस विवरण के

१. इति श्रीपाणिन्याचार्यविरचितानां परिभाषाणां लघुवृत्तिः सम्पूर्णा। काशीनाय ग्रम्यङ्कर, परिभाषा-संग्रह, पृष्ठ १६। इति वैयाकरणगजपञ्चानन-श्रीपुरुषोत्तमदेवविरचिता ललिताख्या परिभाषावृत्तिः समाप्ता। राजशाही (वैगाल), पृष्ठ ४६।

२. यश्चक परिभाषाणां वृत्ति वृद्धसम्मताम् । ज्ञापकसमुच्चय, पृष्ठ ४७ ।

३. परिभाषाविवरणश्चायं समाप्त: । सं० १५८४ चैत्रशुद्धचे कादस्यां रामानुजेन परिभाषाविवरणमलेखि ।

रचियता का नाम अज्ञात है। इसमें भी परिभाषाओं का वही कम है, जो पुरुषोत्तमदेव की वृत्ति में है। केवल इतना अन्तर है कि पुरुषोत्तमदेव की वृत्ति में १२० परिभाषाएं व्याख्यात हैं, इसमें ११५ हैं। इस हस्तलेख के पत्रा ४ पर "यदाह मिहर:-मुनिवचनिवरोधे युक्तिता केन चिन्त्या इति पाठ उपलब्ध होता है। यह पाठ इसी रूप में पुरुषोत्तमदेव की परिभाषा वृत्ति में ७वीं परिभाषा की व्याख्या में मिलता है। अतः सन्देह होता है कि उक्त परिभाषाविवरण का हस्तलेख कदाचित् पुरुषोत्तमीय परिभाषावृत्ति का हो। दोनों की तुलना आवश्यक है। हमने जब गोण्डल का उक्त हस्तलेख देखा था, उस समय हमारे पास पुरुषोत्तमदेव की परिभाषावृत्ति नही थी।

ज्ञापक-समुच्चय — पुरुषोत्तमदेव ने ज्ञापक-समुच्चय नाम का एक ग्रन्थ ग्रीर लिखा है। इसमें श्रष्टाध्यायी के कम से तत्तत् सूत्रों से ज्ञापित होनेवाले विविध नियमों का विस्तार से विवरण लिखा है। ज्ञापकसमुच्चय की रचना परिभाषावृत्ति के श्रनन्तर हुई, यह इसके प्रथम श्लोक तथा अनेक स्थानों पर परिभाषावृत्ति के उल्लेख से स्पष्ट है।

### ४. मीरदेव (सं० १२००-१४०० वि०)

सीरदेव विरचित परिभाषावृत्ति बहुत वर्ष पूर्व काशी से प्रका-शित हो चुकी है। इसका नवीन संस्करण पं० काशीनाथ अभ्यङ्कर ने प्रकाशित किया है।

परिचय-सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में अपना कोई परिचय नहीं दिया। अतः इसका देश काल आदि अज्ञात है।

काल—सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में जितने ग्रन्थकारों का स्मरण किया है, उनमें सब से ग्रर्वाचीन पुरुषोत्तमदेव है (द्व०-पृष्ठ १६,१५०, १७५ काशी सं०) । यह सीरदेव के समय की पूर्व सीमा है । सीरदेव को उद्घृत करनेवालों में सायण सब से प्राचीन है । वह घातुवृत्ति में ग्रनेकत्र सीरदेव की परिभाषावृत्ति को उद्घृत करता है । यथा—

क-यदुक्तं सीरदेवेन ण्यधिकपरिभाषायाः तदिष वृत्तिवातिक-विरोधादेव प्रत्युक्तम् । द्युत धातु ७२८, पृष्ठ १२६, चौखम्बा सं ।

ख-ग्रचिकीर्तत् इतिसिद्धचर्थमिनित्यत्वं चास्या वदन् सीरदेवो-ऽपि प्रत्युक्तः । कृत धातु १०।११६, पृष्ठ ३८६, चौखम्बा सं०। यह सीरदेव के काल की उत्तर सीमा है। इस प्रकार सीरदेव का काल स्थूलतया सं० १२००-१४०० वि० के मध्य है।

महामहोपाध्याय अभ्यङ्कर ने सीरदेव का काल ईसा की १२वीं शती माना है।

परिभाषावृत्ति का वैशिष्टच—यह परिभाषापाठ ग्रष्टाध्यायी के कम से तत्तत् सूत्रों से ज्ञापित अथवा तत्सम्बन्धी वार्तिक ग्रादिक्ष वचनों का संग्रहरूप है। हमारे विचार में यदि पाणिनि ने किसी परिभाषापाठ का प्रवचन किया होगा, तो वह यही अष्टाध्यायीकमानुसारी पाठ रहा होगा। परन्तु इस पाठ में जो वार्तिक ग्रथवा भाष्य-वचन परिभाषारूपेण सम्मिलित हैं, वे निश्चय ही पाणिनीय प्रवचन में नहीं थे।

दूसरा वैशिष्टच इस वृत्ति की प्रौढ़ता तथा विचार-गहनता है। यह वृत्ति सम्पूर्ण वृत्तियों से सब से ग्रधिक विस्तृत है, ग्रतः यह बृहद् वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है।

#### व्याख्याकार

### १-श्रीमानशर्मा (सं० १५००-१५५० वि०)

श्रीमानशर्मा नामक विद्वान् ने सीरदेवीय परिभाषापाठ पर विजया नाम्नी टिप्पणी लिखी है। इसका हस्तलेख भण्डारकर प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान पूना में है।

परिचय-श्रीमानशर्मा ने अपनी विजया टिप्पणी के अन्त में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-

> 'ग्रनुन्यासादिसारस्य कर्त्रा श्रीमानशर्मणा। श्रीलक्ष्मीपतिपुत्रेण विजयेयं विनिर्मिता।।

इति वारेन्द्रचम्पाहट्टीय श्रीश्रीमानक्षमंनिम्मिता सीरदेवबृहत्-परिभाषावृत्तिटिप्पणी विजयास्या समाप्ता ।

इस निर्देश के अनुसार श्रीमानशर्मा के पिता का नाम लक्ष्मीपित था, और वह वारेन्द्र चम्पाहिट्ट कुल का था।

श्रीमानशर्मा ने ग्रपने वर्षकृत्य ग्रन्थ के ग्रन्त में ग्रपने को व्याक-रण तर्क सुकृत ( — कर्मकाण्ड) ग्रागम ग्रौर काव्यशास्त्र का इन्दु कहा है। यह पद्मनाभ मिश्र का गुरु था। काल-श्रीमानशर्मा का काल सं० १४००-१४४० वि० के मध्य है। श्रीमानशर्मा के विशेष परिचय के लिए देखिए दिनेशचन्द्र भट्टा-चार्य सम्पादित परिभाषावृत्ति-ज्ञापकसमुच्चय (राजशाही-बङ्गाल) की भूमिका पृष्ठ १६-१७। हमने उसी के श्राधार पर संक्षिप्त परिचय दिया है।

### २-रामभद्र दीक्षित (सं० १७४४ वि०)

सीरदेवीय परिभाषावृत्तिपर रामभद्र दीक्षित ने एक व्याख्या लिखी है। इसके अनेक हस्तलेख विभिन्न हस्तलेख-संग्राहक पुस्तका-लयों में विद्यमान हैं।

परिचय तथा काल - रामभद्र दीक्षित के काल आदि के विषय में उणादिप्रकरण(पृष्ठ २१६-२२०) में लिख चुके हैं, अतः वहीं देखें।

### ३ - अज्ञातनाम

श्रिष्ठियार (मद्रास)के हस्तलेख संग्रह में ग्रज्ञातकर्तृक परिभाषा-वृत्ति-संग्रह नामक एक हस्तलेख हैं। द्र०-व्याकरणविभाग, संख्या ५०१। यह वृत्तिसंग्रह सीरदेवीय परिभाषावृत्ति का संक्षेपरूप है।

इसी प्रसंग में आगे संख्या ६ पर निदिष्ट वैद्यनाथ शास्त्रीकृत परिभाषार्थ-संग्रह भी द्रष्टव्य है।

## ध. परिभाषाविवरणकार (सं० १५८४ वि०)

गोण्डल ले रसशाला श्रीषधाश्रम के हस्तलेख-संग्रह में परिभाषा-विवरण नामक एक हस्तलेख हैं। इसका लेखनकाल सं० १५६४ वि० चैत्र सुदी एकादशी है।

इस हस्तलेख के सम्बन्ध में पूर्व पुरुषोत्तमदेव की परिभाषावृत्ति के प्रसंग में (पृष्ठ २८८-२८९) लिख चुके हैं।

## ६. परिभाषावृत्तिकार

एक अज्ञातकर्तृंक परिभाषावृत्ति का हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। द्र०-सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ए, पृष्ठ ६२७१, नं० ४२५८।

लेखक का नाम अज्ञात होने से इसके देश कालादि का परिज्ञान भा नहीं हो सका। इस परिभाषावृत्ति में परिभाषाओं का पाठकम, सीरदेव की परिभाषावृत्ति के समान अट्रषध्यायी के अध्याय-कम के अनुसार है। अष्टमाध्याय के अन्त में – अथ प्रायेण न्यायमूला परिभाषा उच्यन्ते कह कर सीरदेव के समान ही न्यायमूलक परिभाषायें पढ़ी हैं। इससे इस परिभाषावृत्ति के पर्याप्त प्राचीन होने की संभावना है। इसीलिए हमने इसका यहां निर्देश किया है।

# ७. नीलकएठ वाजपेयी (सं० १६००-१६७५ वि०)

नीलकण्ठ वाजपेयी ने परिभाषापाठ पर एक संक्षिप्त वृत्ति लिखी है । यह वृत्ति ट्रिवेण्ड्रम से प्रकाशित हो चुकी है ।

परिचय—नीलकण्ठ वाजपेयी के देश काल आदि का परिचय हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४११-४१३(तृ० सं०)पर भली प्रकार दे चुके हैं। ग्रतः इस सम्बन्ध में वहीं देखें।

इस परिभाषावृत्ति में १३० परिभाषात्रों का व्याख्यान है। उसके ग्रनन्तर १० प्रक्षिप्त ग्रौर निर्मुल परिभाषाग्रों का निर्देश है।

पृष्ठ १० पर-ग्रस्मद्गुरुचरणकृततत्त्वबोधिनीव्याख्याने गूडार्थ-दीपकाख्याने प्रपञ्चितम् ।

पृष्ठ १६ पर-भाष्यतत्त्वविवेके प्रपञ्चितमस्माभिः।

पृष्ठ २६ पर-विस्तरतु वैयाकरणसिद्धान्तरहस्याख्यास्मत्कृत-सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यानेऽनुसन्धेयः ।

पृष्ठ २६ पर-ग्रस्मत्कृतपाणिनीयदीपिकायां स्पष्टम् ।\*

नीलकण्ठ-विरचित इन ग्रन्थों का यथास्थान निदेश हम प्रथम भाग में कर चुके हैं।

### ⊏. भीम

भीम नामक वैयाकरण द्वारा लिखित परिभाषावृत्ति का एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान है।

१. परिभाषा-संग्रह (पूना) पृष्ठ २६७।

२. परिभाषा-संग्रह (पूना) पृष्ठ २६६।

३. परिभाषा-संग्रह (पूना) पृष्ठ ३०३।

४. परिभाषा-संग्रह (पूना) पृष्ठ ३०४।

इस वृत्ति का नाम परिभाषाथंमञ्जरी है। द्र०-जम्मू सूचीपत्र पृष्ठ ४२।

भीम के पिता का नाम माधवाचार्य था। यह उक्त सूचीपत्र में ही निर्दिष्ट है। इससे ग्रधिक हम भीम के विषय में कुछ नहीं जानते।

एक माघवाचार्य सायण का सहोदर है। दूसरा माधवाचार्य प्रिक्रियासर्वस्व के व्याख्याता नारायण भट्ट का गुरु है। इनमें से भीम के पिता माघवाचार्य कौनसे हैं, यह अज्ञात है। हमारा विचार है कि भीम के पिता माधवाचार्य नारायणभट्ट के गुरु माघवाचार्य हों, अथवा यह उक्त दोनों से पृथक् व्यक्ति हो, यह भी सम्भव है।

ह. वैद्यनाथ शास्त्री (सं० १७५० वि० के समीप)

वैद्यनाथ विरचित परिभाषार्थसंग्रह के ग्रनेक हस्तलेल विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं।

परिचय—वैद्यनाथ शास्त्री ने स्वयं परिभाषार्थ-संग्रह के अन्त में ग्रपने पिता का नाम रत्निगिर दीक्षित लिखा है। तञ्जीर पुस्तकालय केसूचीपत्र में पृष्ठ ४२८७(भाग १०) पर वैद्यनाथ के मातुल का नाम रामभद्र मखी लिखा है। यदि यह निर्देश ठीक हो, तो निश्चय ही यह वैद्यनाथ शास्त्री यज्ञराम दीक्षित की पुत्री रामभद्रमखी की बहिन का पुत्र है। द्र०-सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४२४ (तृ० सं०)।

काल जपर्यु क्त वंशकम के अनुसार वैद्यनाथ शास्त्री का काल सं० १७५० वि० के लगभग होना चाहिए।

एक कठिनाई—'उणादिसूत्रों के प्रवक्ता और व्याख्याता' अध्याय में हम लिख चुके हैं कि महादेव वेदान्ती ने सं० १७४० वि० में विष्णु-सहस्रनाम की व्याख्या लिखी है। महादेव वेदान्ती के गुरु का नाम स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती है। इस स्वयंप्रकाशानन्द ने वैद्यनाथ शास्त्री कृत परिभाषार्थसंग्रह पर चन्द्रिका नाम्नी टीका लिखी है।

१. द्र०-सं० व्या॰ शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५४२(तृ० सं०)।

२. इति रत्नगिरिदीक्षितपुत्रवैद्यनाथशास्त्रिणः कृतिषु परिभाषाथंसंग्रहे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः । ग्रहियार का हस्तलेख, संख्या ४८३।

३. यही भाग, पृष्ठ २१७। ४. यही भाग, पृष्ठ २१७।

इस दृष्टि से वैद्यनाथ शास्त्री का काल सं० १७५० वि०से कुछ पूर्व होना चाहिए।

परिभाषावृत्ति — वैद्यनाथ शास्त्री कृत परिभाषावृत्ति हमने साक्षात् नहीं देखी। अतः इसके विषय में आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कह सकते, तथापि इस वृत्ति की अन्तिम पृष्पिका' से ज्ञात होता है कि यह परिभाषावृत्ति सीरदेव की परिभाषावृत्ति के अनुक्लहै। क्योंकि दोनों वृत्तियों में अष्टाध्यायी के अध्याय' कम से परिभाषाओं का संग्रह है, और दोनों में न्यायमूला परिभाषाएं अन्त में व्याख्यात हैं। इस परिभाषावृत्ति के परिभाषार्थसंग्रह नाम से ध्वनित होता है कि यह सीरदेवीय बृहत्परिभाषावृत्ति का संग्रहरूप ग्रन्थ है।

सीरदेवीय परिभाषावृत्ति के अज्ञात्तकर्तृ क परिभाषावृत्ति-संग्रह का उल्लेख हम पूर्व पृष्ठ २६१ पर कर चुके हैं।

#### व्याख्याकार

१ - स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती - वैद्यनाथ शास्त्री के गुरु स्वयं-प्रकाशानन्द सरस्वती ने इस परिभाषार्थसंग्रह पर चिन्द्रका नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। इसके हस्तलेख मद्रास तथा तञ्जीर के पुस्तका-लयों में विद्यमान हैं।

परिचय—स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के गुरु का नाम अर्ढ ता-नन्द सरस्वती है। उस्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य महादेव वेदान्ती ने उणादिकाश पर निजवनोदा नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका वर्णन हम पूर्व उणादिव्याख्याकार प्रकरण में कर चुके हैं।

काल-महादेव वेदान्ती ने सं० १७५० वि० में विष्णुसहस्रनाम की व्याख्या लिखी थी। यह हम उणादि प्रकरण में लिख चुके हैं। अतः

१. इति श्रीमद्रत्निगिरिदीक्षितपुत्रवैद्यनाथशास्त्रिणः कृतिषु परिभाषार्थ-संग्रहे न्यायमूलाः परिभाषाः समाप्ताः । मद्रास द्र०-सूचीपत्र भाग ३(व्याकरण विभाग) सन् १६०६, पृष्ठ १०१७ । २. द्र०— २६३ पृष्ठ की टि० २।

३. इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकसर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमदद्वैतानन्दसरस्वती-चरणारिवन्दभृङ्गायमाणस्य श्रीमत्स्वयंप्रकाशानन्दस्य कृती परिभाषार्थसंग्रह-व्याख्यायां चन्द्रिकायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । द्र०—मद्रास सूचीपत्र (पूर्व-निर्दिष्ट) पृष्ठ १०१८ ।

४. यही भाग, पृष्ठ २१८। ५. यही भाग, पृष्ठ २१७।

स्वयंप्रकाशानन्दं का काल भी सं० १७१०-१७६० वि० के लगभग मानना उचित होगा।

२—ग्रप्पा दीक्षित—ग्रप्पा दीक्षित ने परिभाषार्थसंग्रह पर सारबोधिनी नाम्नी व्याख्या लिखी है।

परिचय-अप्पा दीक्षित ने अपना परिचय निम्न शब्दों में दिया है-

> 'श्रप्यदीक्षितवरात्वयसंभवेन । स्वात्मावबोधफलमात्रकृतश्रमेण । श्रप्पाभिधेन मिखना रिचता समीयात् ॥

इससे केवल इतना ही विदित होता है कि अप्पा दीक्षित का जन्म अप्पयदीक्षित के वंश में हुआ था।

दोनों व्याख्याकारों के विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते।

एक श्रापाजी 'परिभाषाभास्कर' के लेखक भास्कर अथवा हरि-भास्कर के पिता हैं। यह काश्यपगोत्रीय हैं। अप्पय दीक्षित भारद्वाज-गोत्रीय थे। अतः यह आपाजी सारबोधिनी के लेखक नहीं हो सकते। दूसरे अप्पा सुधी हैं। इन्होंने परिभाषारत्न नाम्नी परिभाषावृत्ति की रचना की थी। ये भी अन्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इन दोनों परिभाषावृत्तियों का वर्णन अनुपद ही किया जाएगा।

### १०. हरि भास्कर अग्निहोत्री

भास्कर अपरनाम हरिभास्कर अग्निहोत्री ने परिभाषापाठ पर परिभाषाभास्कर नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। इसके दो हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान हैं। जम्मू के रघुनाथमन्दिर के पुस्तकालय में भी इसका एक हस्तलेख सुरक्षित है। उसके सूचीपत्र में ग्रन्थकर्ता का नाम हरिभास्कर लिखा है।

परिचय - भास्कर ने परिभाषाभास्कर में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-

१. अडियार सूचीपत्र, व्याकरण विभाग, ग्रन्थ संख्या ४६४।

२. जम्मू के सूचीपत्र पृष्ठ ४२ पर हरिभास्कर के पिता का नाम 'स्रायाजि' छपा है। सम्भवतः यह 'स्रापाजि' का अब्द पाठ हो।

आदि में —श्रीगुरुन् पितरौ नत्वाऽग्निहोत्री भास्कराभिधः।
भास्कर परिभाषाणां तनुते बालबुद्धये।।२।।

अन्त में —काशीक्षेत्रवासी हतकठिनतरारातिषड्वर्गदम्भः। श्रीमानापाजिभट्टः सुरयजनतत्परः शुद्धधीराविरासीत्॥

इति काश्यपान्वयसंभवाग्निहोत्रिकुलतिलकायमानहरिभट्टसूनु-श्रीमद्श्रापाजिभट्टसूनुना' भास्करविरचितः परिभाषा-भास्करः समा-व्यामगात् ।

इन निर्देशों के अनुसार भास्कर के पिता का नाम आपाजि, पितामह का नाम हरिभट्ट, और हरिभट्ट के पिता का नाम उत्तमभट्ट था। इसका गोत्र कश्यप था, और यह अग्निहोत्री कुल का था। आपाजिभट्ट काशी निवासी थे। काशीनाथ अभ्यङ्कर ने हरिभास्कर अग्निहोत्री का काल सन् १६७७ के लगभग माना है।

हरिभास्कर के एक अज्ञातनामा शिष्य ने लघुपरिभाषावृत्ति लिखी है।

इससे अधिक हम इस ग्रन्थकार के विषय में कुछ नहीं जानते। हरिभास्कर कृत परिभाषाभास्कर पूना से प्रकाशित परिभाषा-संग्रह में छप चुका है।

# ११. हरिभास्कर अग्निहोत्री का शिष्य

हरिभास्कर ग्रम्निहोत्री के किसी अज्ञातनाम शिष्य ने लघुपरि-भाषावृत्ति नाम्नी वृत्ति लिखी है। इस ग्रन्थकार का नाम ग्रज्ञात है। इसका एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया ग्राफिस के पुस्तकालय में विद्यमान है। (द्र०—सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, संख्या ६७३)। इस हस्तलेख के ग्रन्त में निम्न लेख हैं—

२. मद्रास राजकीय पुस्तकालय सूचीपत्र, भाग २, खण्ड १ ८, पृष्ठ २४२४, संख्या १७१३।

१. हरिभास्करकृतः परिभाषाभास्करः । पाठान्तर पूना संब पुष्ठ ३ ४४ ।

३. द्र०--तञ्जीर पुस्तकालय के सूचीपत्र, भाग १०, ग्रन्थ संख्या ४७१७ का विवरण।

'इति भास्करभट्टाग्निहोत्रिकुलतिलकायमानान्तेवासिना निर्मिता लघुपरिभाषावृत्तिरगाच्चरमवर्णध्वंसम् ।'

इससे अधिक हम इसके विषय में कुछ नही जानते।

### १२. अप्पा सुधी

परिभाषापाठ पर ग्रप्पा सुधी विरचित परिभाषारत्न नामक ग्रन्थ ग्रडियार के पुस्तक-संग्रह में विद्यमान है। इसकी संख्या ४८० है (ब्याकरणविभाग)।

यह परिभाषारत्न श्लोकबद्ध है। इसके अन्त में निम्न लेख है— 'इति परिभाषारत्ने श्लोकाः (१९३) पञ्चाधिकविश्रयुक्त-शतम्।'

यहां संख्या में उल्लिखित १६३ तथा शब्दों में उल्लिखित संख्या में जो भेद है, वह हमारी समभ में नहीं ग्राया। ग्रप्पा सुधी के देश काल ग्रादि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

### १३. उदयंकर भट्ट

उदयङ्कर भट्ट विरचित परिभाषाप्रदीपाचि का एक हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन के संग्रह में, और दूसरा ग्रिडियार के हस्त-लेख संग्रह में विद्यमान है। द्रष्टव्य—काशी का पुराना सूचीपत्र, संग्रह सं० १३, वेष्टन संख्या १३, तथा ग्रिडियार संग्रह का व्याकरणविभाग का सूचीपत्र पृ० ४७६। ग्रिडियार के हस्तलेख के —

ग्रादि में —कृत्वा पाणिनिसूत्राणां मितवृत्त्यर्थसंग्रहम् । परिभाषाप्रदीपाचिस्तत्रोपायो निरूप्यते ॥

अन्त में - परिभाषाप्रदीपाचिष्युदयंकरदिशते । प्रथमो व्याकृतोऽध्यायः संगतः संयतः सताम् ।।

ये इलोक उपलब्ध होते हैं। इन से इतना ही विदित होता है कि उदयंकर ने पाणिनीय ग्रब्टाध्यायी पर भी मितवृत्त्यर्थ-संग्रह ग्रन्थ लिखा है।

जम्मू के पुस्तकालय में उदयन विरिचित मितवृत्त्यर्थ-संग्रह नामक एक ग्रन्थ विद्यमान है। वह भी अष्टाध्यायी की व्याख्या रूप है।

१. इसके लिए देखिए-इसी ग्रन्थ का प्रथम भाग, पृष्ठ ५०१ (तृ० सं)।

उसके आरम्भ में लिखा है-

'मुनित्रयमतं ज्ञात्वा वृत्तीरालोक्य यत्नतः। करोत्युदयनः साधु मितवृत्त्यर्थसंप्रहम्॥'

यहां दोनों ग्रन्थों के नाम समान हैं, परन्तु ग्रन्थकार के नामों में कुछ समानता होने हुए भी वैषम्य है। हमारा विचार है ये दोनों भिन्न-भिन्न ग्रन्थकार हैं। परिभाषावृत्तियों में भी परिभाषाभास्कर एक ऐसा नाम मिलता है, जिसके कर्ता विभिन्न व्यक्ति हैं। हरिभास्कर अग्निहोत्री विरचित परिभाषाभास्कर का पहले वर्णन कर चुके हैं। शेषाद्वि विरचित का ग्रागे उल्लेख करेंगे।

एक उदयङ्कर पाठक ने लगभग सं० १८५० वि॰ में लघुशब्देन्दु-शेखर की टीका लिखी थी। यदि यही उदयङ्कर पाठक उदयङ्कर भट्ट हो, तो इसका काल नागेश से परवर्ती होगा।

इससे ग्रधिक इस वृत्ति के विषय में हमें कुछ ज्ञात नही है।

उपरिनिर्दिष्ट परिभाषा-वृत्तियां प्रायः सीरदेवीय परिभाषापाठ के सदृश **श्रष्टाध्यायी कम से संगृहीत परिभाषापाठ पर लिखी गई** हैं। यह इनके श्रन्तिम पाठों से प्रायः ब्यक्त है।

अब हम उन परिभाषावृत्तियों का वर्णन करते हैं, जो परिभाषा के पूर्व निर्दिष्ट पञ्चम पाठ पर लिखी गई हैं—

१४. नागेश भट्ट (सं० १७३०-१८१०वि०)

नागेश भट्ट विरचित परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थ सर्वेत्र प्रसिद्ध है। सम्प्रति परिभाषा के ज्ञान के लिए यही ग्रन्थ पठनपाठन में ब्यव-हृत होता है।

परिचय—नागेश भट्ट का विस्तृत परिचय हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग, पृष्ठ ४१५-४२८ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। पाठक वहीं देखें।

नागेश ने परिभाषेन्दुशेखर की रचना मञ्जूषा ग्रीरशब्देन्दुशेखर के ग्रनन्तर की है। शब्देन्दुशेखर का निर्देश परिभाषा १६,३३,११४ तथा मञ्जूषा का निर्देश परिभाषा ४३,८४ की व्याख्या में मिलता है।

१. जम्मू सूचीपत्र, पृष्ठ २६१।

परिभाषेन्दुशेखर में व्याख्यात परिभाषाओं का कर्म लक्ष्यसिद्धि के अनुसार है. यह हम पूर्व कह चुके हैं। यह कम नागेश भट्ट के द्वारा सम्पन्न किया गया. अथवा उससे पूर्ववर्ती किसी वैयाकरण ने तैयार किया, यह अज्ञात है।

### टीकाकार

परिभाषेन्दुशेखर पर कई लेखकों ने टीकाएं लिखी हैं। उनमें से कितपय प्राचीन टीकाएं इस प्रकार हैं—

वैद्यनाथ पायगुण्ड —गदा
शिवराम (१८५०) — लक्ष्मीविलास
विश्वनाथभट्ट - चिन्द्रका
ब्रह्मानन्द सरस्वती — चित्प्रभा
राघवेन्द्राचार्य — त्रिपथगा
वेङ्क्रटेशपुत्र — त्रिपथगा
भैरविभिन्न - भैरवी
शेषशर्मा — सर्वमंगला
शंकरभट्ट — शंकरी

इनमें से वैद्यनाथ पायगुण्ड कृत छाया नाम्नी प्रदीपोद्योत व्याख्या तथा प्रभा नाम्नी शब्दकौस्तुभ टीका, ग्रीर राघवेन्द्राचार्यकृत प्रभा नाम्नी शब्दकौस्तुभ टीका का वर्णन हम प्रथम भाग में तत्तत् स्थानों पर चुके हैं।

इनकं ग्रनिरिक्त अन्य भी कुछ टीकाएं प्राचीन तथा नवीन लेखकों की उपलब्ध होती हैं।

## १५. शेषाद्रिनाथ सुधी

शेषाद्रिनाथ सुधी नामक वैयाकरण ने परिभाषाभास्कर नाम्नी परिभाषावृत्ति लिखी है। इसे कृष्णमाचार्य ने सन् १६०२ में प्रका- शित किया है। ग्रन्थकार ने इसमें अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया।

शेषाद्रिने इस व्याख्या में स्थान-स्थान पर नागेश भट्ट कृत परिभाषेदुशेखर का नाम-निर्देश के विना खण्डन किया है। यथा —

परिभाषा २३ की व्याख्या में - यत् नव्योक्तम् - विशेष्यान्तरा-

सत्त्वे शब्दरूपं विशेष्यमादाय येन विधिसूत्रेण तदन्तविधिः सिद्ध इति, तदयुक्तम् ।'

यह नव्योक्त वचन शब्दवैपरीत्य से परिभाषेन्दुशेखर में २३ वी परिभाषा की व्याख्या में उपलब्ध होता है।

इसी प्रकार परिभाषाभास्कर परिभाषा नद में उक्त-इयं च वाच-निक्येव इत्यादि नव्योक्तमपास्तम् यह नव्योक्त मत परिभाषेन्दुशेखर परिभाषा १०३ में निर्दिष्ट है।

शेषादिनाथ सुधी का देश काल अज्ञात है। हां, इसके परिभाषा-भास्कर में परिभाषेन्दुशेखर का खण्डन होने से स्पष्ट है कि शेषादि नाथ सुधी नागेशभट्ट से उत्तरवर्ती है।

## १६. रामप्रसाद द्विवेदी (सं० १६७३ वि०)

रामप्रसाद द्विवेदी नामक न्यक्ति ने सार्थपरिभाषापाठ नाम से स्वकृत परिभाषा की लघुवृत्ति प्रकाशित की है। यह काशी से सं॰ १९७३ में छपी है। इसमें पहिली १२७ परिभाषायें परिभाषेन्दुशेखर के अनुसार हैं। अन्त में २५ परिभाषायें ऐसी व्याख्यात हैं, जो परिभाषेन्दुशेखर में नहीं हैं।

## १७. गोविन्दाचार्य

गोविन्दाचार्य नामक किसी वैयाकरण द्वारा विरचित परिभाषा-र्थप्रदीप संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के सरस्वती भवन के संग्रह में विद्यमान है। हमने इसे सन् १६३४ में देखा था। उस समय यह संग्रह संख्या १३ वेष्टन संख्या ६ में रखा हुग्रा था।

अब हम अज्ञातनामा लेखकों द्वारा विरचित परिभाषावृत्तियों का उल्लेख करेंगे।

## १=. परिभाषाविवृतिकार

# १६. परिभाषाविवृत्ति-व्याख्याकार (सं० १८६६ वि०)

परिभाषाविवृत्ति ग्रन्थ के लेखक का नाम अज्ञात है, और यह ग्रन्थ भी हमारे देखने में नहीं ग्राया। परन्तु गोण्डल के रसशाला

१. इति परिभाषेन्दुशेखरपाठः।

श्रीषधाश्रम के हस्तलेख संग्रह में इसकी व्याख्या का एक हस्तलेख विद्य-मान है। द्र० व्याकरणविभाग संख्या ३४। इस परिभाषाविवृति-व्याख्या के लेखक का नाम भी ग्रज्ञात है।

ग्रन्थकार ने ब्रारम्भ में जो परिचय दिया है, तदनुसार पिता का नाम भवदेव, श्रीर माता का नाम सीता था।

इस हस्तलेख के अन्त में सं० १८६६ निर्दिष्ट है। इससे इतना व्यक्त है कि इसका काल सं० १८६६ वि० अथवा उससे पूर्ववर्ती है।

इस व्याख्या में परिभाषेन्दुशेखर के विरोधों का बहुधा परिहार उपलब्ध होता है।

# २०-- २१. परिभाषावृत्तिकार

अडियार के हस्तलेख-संग्रह के सूचीपत्र 'व्याकरण विभाग' में संख्या ४६५ ४६६ पर पाणिनीय परिभाषा की दो वृत्तियों का उल्लेख मिलता है। दोनों के ही लेखकों का नाम अज्ञात है।

इनमें संख्या ४६५ की श्लोक-बद्ध वृत्ति है, ग्रौर संख्या ४६६ की गद्यरूप।

विष्णु दोष (दोष विष्णु) कृत 'परिभाषा प्रकाश' ग्रन्थ का पता

छपते-छपते लगा है। इस का वर्णन तृतीय भाग में देखें।

इस प्रकार पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्बद्ध ज्ञात परिभाषाव्याख्या-ताओं का वर्णन करके ग्रव ग्रर्भाचीन व्याकरण से सम्बद्ध परिभाषा-प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याताओं का वर्णन करते हैं—

## ३ — कातन्त्रीय परिभाषा-प्रवक्ता

कातन्त्र व्याकरण से सम्बद्ध जो परिभाषापाठ सम्प्रति उपलब्ध होता है, वह अनेक प्रकार का है। परिभाषासंग्रह में पं० काशीनाथ अभ्यङ्कर ने चार प्रकार का पाठ प्रकाशित किया है। दो पाठ वृत्ति सहित हैं, और दो मूलमात्र। इनमें अन्तिम पाठ कालाप परिभाषासूत्र के नाम से छपा है। कलाप कातन्त्र का ही नामान्तर है, यह हम प्रथमभाग में कातन्त्र प्रकरण में लिख चुके हैं।

१. नत्वा तातं गुरुं देवं भवदेवाभिष्यं विभुम् । यचशोभिर्वलिताः ककुभो जननीं पराम् ॥ सीतां पतित्रतां देवी भरद्वाजकुलोद्वहाम् । विवृतेः परिभाषाणां व्याख्यां कुर्वे यथामति ॥

इन पाठों में प्रथम दुर्गसिंह के वृत्तियुक्त पाठ में ६७ परिभाषायें हैं, द्वितीय भाविमश्रकृत वृत्ति में ६२, तृतीय कातन्त्र परिभाषासूत्र में ६७ परिभाषासूत्र और २६ वलाबल सूत्र = ६६ सूत्र, और चतुर्थं कालाप परिभाषा सूत्र में ११८ परिभाषायें हैं।

प्रवक्ता-कातन्त्र परिभाषापाठ का ग्रादि प्रवक्ता ग्रथवा संग्रहीता कौन व्यक्ति है, यह कहना ग्रत्यन्त कठिन है। दुर्गसिहकृत वृत्ति के ग्रारम्भ में लिखा है—

'तत्र सूत्रकारयोः शर्ववर्मकात्यायनयोः सूत्राणां चतुःशत्यां पञ्चा-शद्धिकायां परिभाषा नोक्ताः । प्रथ च वृत्तिटीकयोस्तत्र तत्र प्रयुक्ताः कार्येषु दृश्यन्ते । प्रतस्तासां युक्तितः संसिद्धिरुच्यते । परिभाषा-संग्रह पृष्ठ ४६ ।

ग्रर्थात्-सूत्रकार शर्ववर्मा ग्रौर कात्यायन ने ४५० सूत्रों' में परिभाषायें नहीं पढ़ीं, परन्तु वृत्ति ग्रौर टीका में जहां-तहां कार्यों में प्रयुक्त देखी जाती हैं। इसलिए उनकी युक्ति से संसिद्धि कहते हैं।

इस लेख से इतना स्पष्ट है कि इनका प्रवक्ता शर्ववर्मा अथवा कात्यायन नहीं है। वृत्ति और टीकाकारों ने पूर्व व्याकरण ग्रन्थों के अनुसार इनका जहां-तहां प्रयोग किया था। उसे देखकर किसी कातन्त्र अनुयायी ने पूर्वतः विद्यमान परिभाषाओं को अपने शब्दानुशासन के अनकूल रूप देकर ग्रथित कर दिया। यथा हैम शब्दानुशासन से संबद्ध परिभाषाओं को हेमहंसगणि ने ग्रथित किया है।

यह प्रन्थनकार्य मुद्रित वृत्ति के कर्त्ता दुर्गासिह से पूर्व ही सम्पन्न हो गया था, ऐसा उसकी वृत्ति से द्योतित होता है। वह लिखता है—

क-केचिद् 'दोऽद्धेर्म' (का० २।३।३१) इति वचनं ज्ञापकं मन्यन्ते इति । परिभाषासंग्रह, पृष्ठ ६१।

ख करिचदत्र 'न वर्णाश्रये प्रत्ययलोपलक्षणम्' इति पठति । परिभाषासंग्रह, पृष्ठ ६४ ।

इन दोनों में दुर्गीसिंह अपने से पूर्व वृत्तिकारों को स्मरण करता

१. यहां पाठ में कुछ भ्रंश हुग्रा है। कातन्त्र में केवल ४५० ही सूत्र नहीं हैं! सम्भवतः यहां मूल पाठ 'चतुर्दशशस्यां' हो। दो शकारों के एकत्र लेख से यह पाठभ्रंश हुग्रा प्रतीत होता है।

है। प्रथमपाठ में पूर्ववृत्तिकार द्वारा निर्दिष्ट ज्ञापकसूत्र का उल्लेख है। दूसरे में परिभाषा के पाठभेद का उल्लेख किया है। ग्रतः स्पष्ट है कि इस वृत्तिकार दुर्ग से पूर्व न केवल कातन्त्र-सम्बद्ध परिभाषापाठ ही व्यवस्थित हो चुका था, ग्रपितु उस पर कई व्याख्याएं में लिखी जा चुकी थीं।

## वृत्तिकार

## १. अज्ञातनाम (दुर्गसिंह से पूर्ववर्ती)

दुर्गिसिंह की वृत्ति के जो दो पाठ ऊपर उद्घृत किये हैं, उनमें प्रथम पाठ से यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट है कि इस दुर्गिसिंह से पूर्व कातन्त्र परिभाषा-पाठ पर कोई वृत्ति लिखी जा चुकी थी। उसी की भ्रोर संकेत करके दुर्गिसिंह लिख रहा है कि कोई व्याख्याकार ग्रन्त्याभावे .....इस परिभाषा का ज्ञापन 'दोऽद्धेर्मः' (का० २।३।३१) सूत्र से मानता है।

इस भ्रज्ञातनाम वृत्तिकार तथा उसकी व्याख्या के विषय में इससे अधिक कोई संकेत नहीं मिलता।

## २. दुर्गसिंह (सं० ६७३-७०० वि०)

कातन्त्र परिभाषा पर दुर्गसिंह की वृत्ति पं० काशीनाथ ग्रभ्यङ्कर परिभाषासंग्रह में प्रकाशित कर रहे हैं। इस वृत्ति के जो हस्तलेख उन्हें मिले हैं, उनमें से B. संकेतित में ही इति दुर्गसिंहोक्ता परिभाषा-वृत्तिः समाप्ता पाठ उपलब्ध होता है। इसका एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया ग्राफिस के पुस्तकालय में भी विद्यमान है (द्र०—सूचीपत्र भाग १, खण्ड २ सं० ७७२)। उसके अन्त में भी दुर्गसिंहोक्ता पाठ है। अतः यह वृत्ति दुर्गसिंह कृत है, यह स्पष्ट है।

कौनसा दुर्गसिह ? —कातन्त्र सम्प्रदाय में दुर्गसिह नाम के दो व्याख्याकार प्रसिद्ध हैं। एक वृत्तिकार, दूसरा वृत्तिटीकाकार। इन दोनों में से किस दुर्गसिह ने यह परिभाषावृत्ति लिखी, यह विचार-णीय है।

दुर्गिसह की इस परिभाषावृत्ति में १२ वी परिभाषा की वृत्ति में भट्टि काव्य १८।४१ का श्लोक उद्धृत है। अतः यह स्पष्ट है कि यह दुर्ग भट्टिकार से परवर्ती है। भट्टि काव्य की रचना बलभी के श्रीघरसेन राजा के काल में हुई थी। श्रीधरसेन नामक चार राजाओं का काल सं० ५५७-७०७ वि० तक माना जाता है। भट्टि काव्य की रचना सम्भवतः प्रथम श्रीधरसेन के काल (सं० ५५७) में हुई, ऐसा ग्रागे लिखेंगे। हमारे विचार में इस वृत्ति का लेखक वृत्तिकार प्रथम दुर्गिसह है, जिसका काल सं०६७३-७०० वि० के मध्य है। म० म० काशीनाथ ग्रभ्यञ्कर ने इस वृत्ति का काल ६ शती ई० लिखा है। तद-नुसार यह दुर्गिसह कातन्त्र वृत्ति का टीकाकार होना चाहिये। परन्तु लिङ्गानुशासन का प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता भी प्रथम दुर्गिसह है, यह हम 'लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता' प्रकरण में लिख चुके हैं। ग्रतः हमारे विचारानुसार वृत्तिकार दुर्गिसह होना चाहिये।

## ३. भावमिश्र

भाविमश्र कृत कातन्त्र-परिभाषावृत्ति परिभाषा-संग्रह में प्रका-शित हुई है। भाविमश्र ने अपना कोई परिचय इस वृत्ति में नहीं दिया। इससे इसका देश-काल ग्रादि ग्रज्ञात है। भाविमश्र ने वृत्ति के ग्रारम्भ में विद्यानन्द नामक किसी कातन्त्रीय वैयाकरण का उल्लेख किया है। इस विद्यानन्द का देश-काल भी ग्रज्ञात है।

कातन्त्र-परिभाषा के वृत्तिकारों के विषय में इससे अधिक हम कुछ नही जानते।

४- चन्द्रगोमी (१००० वि० पूर्व )

चन्द्रगोमी प्रोक्त परिभाषापाठ पं० काशीनाथ ग्रभ्यंकर ने परिभाषासंग्रह में प्रकाशित किया है। इस पाठमें ८३ परिभाषाएं हैं।

चन्द्रगोमी के काल आदि के विषय में हम प्रथम भाग (पृष्ठ ३४१-३४३, तृ० सं०) में लिख चुके हैं।

प्रवक्ता—इस परिभाषापाठ का प्रवक्ता चन्द्रगोमी ही है, अव कोई चान्द्र सम्प्रदाय का वैयाकरण नहीं है। यह इस परिभाषापाठ की ५६ वीं परिभाषा—स्वरिवधी व्यञ्जनमिवद्यमानवत् से स्पष्ट है। क्योंकि चान्द्र व्याकरण के विषय में वैयाकरणों में चिरकाल से यह प्रवाद दृढ़मूल है कि चान्द्र-व्याकरण केवल लौकिक भाषा का व्याकरण है। इसमें स्वर वैदिक प्रकरण नहीं था। हमने इस ग्रन्थ के

१. द्रष्टव्य-सं व्याव शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ५७२ (तृ. सं.)

प्रथम भाग में प्रथम बार यह प्रमाणित किया है कि चान्द्र व्याकरण में स्वर प्रकरण था। इसकी पृष्टि में हमने चान्द्रवृत्ति से सात प्रमाण उद्धृत किए हैं। छठे प्रमाण से स्पष्ट व्यक्त होता है कि स्वर-प्रकरण चान्द्र-व्याकरण के ग्राठवें ग्रध्याय में था। इस समय इसके छः ग्रध्याय ही उपलब्ध हैं। अतः यदि ये परिभाषासूत्र स्वयं चन्द्रगोमों के न होकर किसी उत्तरवर्ती वैयाकरण के होते, तो चान्द्र-व्याकरण की स्वरसंबन्धी ग्रप्रसिद्धि के कारण स्वरशास्त्र से संबन्ध रखनेवाली द्र ही परिभाषा का निर्देश इस परिभाषा में न मिलता।

इस परिभाषापाठ पर कोई वृत्ति उपलब्ध वा ज्ञात नहीं है।

## ५ — जैनेन्द्र संबद्ध

देवनन्दी प्रोक्त शब्दानुशासन से संबद्ध जैनेन्द्र-परिभाषा का न कोई स्वतन्त्रपाठ उपलब्ध है, और न कोई वृत्तिग्रन्थ। हां, अभयनन्दी विरचित महावृत्ति में अनेक परिभाषाएं यत्र-तत्र उद्धृत हैं। परि-भाषासंग्रह के सम्पादक पं॰ काशीनाथ अभ्यङ्कर ने लिखा है—

'ग्रन्थं नागेशभट्टानां परिभाषेन्दुशेखरम्।
सम्पादियतुकामेन नानाव्याकरणिस्थताः ॥१॥
वृत्तयः परिभाषाणां तथा पाठा विलोकिताः।
तासां च संग्रहं कुवंन् जैनेन्द्रे नोपलब्धवान् ॥२॥
पाठं परिभाषाणां वृति वा संग्रहं तथा।
काश्चित्तत्र मया दृष्टा वृत्तावभयनिवनाम् ॥३॥
उपयुक्तास्तत्र तत्र सूत्राथंप्रतिपादने।
तासां तु संग्रहं कृत्वाऽलेखि पाठः सवृत्तिकः ॥४॥
खदिग्दिग्भू (१८८०) मिते शाके वत्सरे रचितो मया।
माधे कृष्णे पुण्यपुर्या प्रारब्धः प्रतिपत्तिथौ ॥१॥
दशम्यां सुसमाप्तोऽयं ग्रन्थः प्रत्यितो मया।
गुरुभ्यः ख्यातनामभ्यः प्रणतिप्रतिपूर्वकम् ॥६॥'

'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा श्रीर श्राचार्य पाणिनि' के लेखक डा० कपिलदेव साहित्याचार्य एम० ए० ने हमारा मत स्वीकार किया है। पृष्ठ ११२ द्र०।

१. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ५६२-५७५ (तृ० सं०)।

इससे स्पष्ट है कि पं० काशीनाथ अभ्यङ्कर ने महावृत्ति आदि में उद्धृत जनेन्द्र तन्त्र-संबद्ध परिभाषाओं को संगृहीत करके उन पर शक १८८० (सं० २०१५) में वृत्ति लिखी है।

इस परिभाषा पाठ का मूल प्रवक्ता कीन था, यह अज्ञात है।

## ६ - शाकटायन तनत्र-संबद्ध

पाल्यकीर्ति विरचित शाकटायन व्याकरण से संबद्ध एक परि-भाषापाठ का प्रकाशन भी पं॰ काशीनाथ अभ्यंकर ने परिभाषासंग्रह में किया है। इसके लिए उन्होंने दो हस्तलेख वर्ते हैं। इस परिभाषा-पाठ का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के संग्रह में भी है। द्र॰-सूची॰ भाग १, खण्ड २, सं० ५०३५।

प्रवक्ता—इस परिभाषापाठ का प्रवक्ता पाल्यकीर्ति ही है, क्योंकि उसकी अमोधा वृत्ति में ये परिभाषाएं बहुत्र उद्धृत हैं।

विशेष विचारणीय—इस परिभाषापाठ की ३७ वी परिभाषा है—स्वरिवधी व्यञ्जनमिवद्यमानवत्। यह परिभाषा पं० अभ्यङ्कर द्वारा समासादित दोनों हस्तलेखों में है। पाल्यकोति ने अपने व्या-करण में स्वर-शास्त्र का विधान ही नहीं किया। विधान करना तो दूर रहा, उसने पाणिनि द्वारा स्वरिवशेष के ज्ञापनके लिए विभिन्न अनुवन्धों से युक्त प्रत्ययों का एकीकरण करके अपने स्वर्नरपेक्ष्य को स्थान-स्थान पर द्योतित किया है। ऐसी अवस्था में उसके परिभाषा-पाठ में स्वरिवषयक परिभाषा का होना एक आश्चर्यजनक घटना है।

व्याख्या—इस परिभाषापाठ पर कोई व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता।

## ७—श्रीभोजदेव (सं० १०७५-१११० वि०)

श्रीभोजदेव ने स्वीय व्याकरण से संबद्ध परिभाषापाठ को गणपाठ ग्रौर उणादिपाठ के समान ही शब्दानुशासन में पढ़ दिया है। यह सरस्वतीकण्ठाभरण में १।२।१८ से १३५ तक पठित है।

#### व्याख्याकार

इस परिभाषापाठ के वे ही व्याख्याकार हैं, जो सरस्वतीकण्ठा-भरण के हैं। भोज और सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याकारों का निर्देश हम प्रथम भाग में पृष्ठ ६०६-६१३ (तृ० सं) पर कर चुके हैं।

परिभाषासंग्रह के सम्पादक पं० काशीनाथ अभ्यङ्कर ने भोजीय परिभाषासुत्रों को परिभाषासंग्रह में प्रकाशित किया है।

## = —हेमचन्द्राचार्य (सं० ११४५-१२२६ वि०)

श्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन से संबद्ध परिभाषा-पाठ का निर्धारण किया था। वह श्रत्यन्त संक्षिप्त था। इसमें अत्युप-योगी केवल ५७ परिभाषाएं ही पठित हैं। हैम ब्याकरण में परि-भाषाएं न्यायसूत्र नाम से ब्यवहृत होती हैं।

हैम-न्यायों कं व्याख्याता हेमहंस गणि ने अपने मूल न्यायसंग्रह में ५७ न्यायों के निर्देश के अनन्तर लिखा है—

'एते न्यायाः प्रभुश्रीहेमचन्द्राचार्यः स्वोपज्ञसंस्कृतशब्दानुशासन-बृहद्वृत्तिप्रान्ते' समुच्चिताः ।' न्यायसंग्रह पृष्ठ ३ ।

न्यायसमुच्च कं ग्रर्वाचीन व्याख्याता विजयलावण्य सूरि ने ग्रपनी व्याख्या के ग्रारम्भ में लिखा है—

समर्थः पदविधिः ७।४।१२२ इति सूत्रस्य बृहद्वृत्तिप्रान्ते हेम-चन्द्रसूरिभगविद्भिरुक्ताः । सिद्धहेमशब्दानुशासन, भाग २,पृष्ठ ३०६ ।

इन ग्रवतरणों से स्पष्ट है कि हेमचन्द्राचार्य प्रोक्त ५७ ही परि-भाषाएं ग्रथवा न्याय हैं।

परिचय - आचार्य हेमचन्द्र का परिचय इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ६१६-६१८ तक (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

# परिभाषापाठ का पूर -हेमहंस गामि (सं० १५१५ वि०)

हैम व्याकरण से सम्बद्ध ५७ परिभाषा आं के अतिरिक्त जो परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं, उनका संग्रह हेमहंस गणि ने किया है। वह न्यायसंग्रह में पूर्वनिर्दिष्ट ५७ हैम परिभाषाओं के अनन्तर लिखता है – तरसमु व्यातास्त्वेते। इस प्रकार हेमहंस गणि ने ५४

१. 'प्रान्ते' का अर्थ है 'सर्वान्ते' । अर्थात् बृहद् वृत्ति के पूर्ण होने के अनन्तर ।

अन्य परिभाषाओं का संग्रह किया है। इन ५४ परिभाषाओं के भी दो भाग हैं। पहली ६५ परिभाषाएं व्यापक और ज्ञापकादि से युक्त हैं। इन से आगे जो १६ परिभाषाएं हैं, उनमें कुछ अब्यापक हैं, और प्रायः सभी ज्ञापकरिहत हैं। इन १६ परिभाषाओं के भी दो भाग हैं। पहली १८ परिभाषाएं ऐसी हैं, जिन पर अल्प व्याख्या को ही आवश्यकता है। अन्तिम एक परिभाषा ऐसी है, जिस पर विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा है। हेमहंसगणि के शब्द इस प्रकार हैं—

'इत्येते पञ्चषिटः, पूर्वः (५७) सह द्वाविशं शतं न्याया व्यापका ज्ञापकादियुताश्च ।' न्यायसंग्रह पृष्ठ ५ ।

'ग्रतः परं तु ये वक्ष्यन्ते ते केचिदव्यापकाः प्रायः सर्वे ज्ञापकादि-रिहताइच ।' न्यायसंग्रह पृष्ठ ४।

'एते म्रष्टादश न्यायाः····स्तोकस्तोकवक्तव्याः ।' न्यायसंग्रह पृष्ठ ६ । 'एकस्त्वयं बहुवक्तव्यः ।' न्यायसंग्रह पृष्ठ ६ ।

परिचय — हेमहंसगणि ने स्वोपज्ञ न्यायार्थमञ्जूषा नाम्नी वृहद् वृत्ति में अपना जो परिचय दिया है, तदनुसार श्री सोमसुन्दर सूरि हेमहंसगणि के दीक्षागुरु थे। और श्री मुनिसुन्दर सूरि. श्रीजयचन्द्र सूरि, श्री रत्नशेखर सूरि तथा श्री चारित्ररत्न गणि से विविध विषयों का अध्ययन किया था।

काल—ग्रन्थकार ने स्वयं ग्रन्थ के ग्रन्त में लेखनकाल सं १४१४ ज्येष्ठ सुदी २ लिखा है। हेमहंसगणि विरचित पडावश्यक बाला-वबोध का लेखनकाल सं० १४१० है। अतः हेमहंस गणि का काल सामान्यतया सं० १४७५-१४४० वि० स्वीकार किया जा सकता है।

#### व्याख्याकार

# १. अनिर्ज्ञातनाम (सं० १४१४ से पूर्व)

हेमहंस गणि ने ग्रपनी न्यायमञ्जूषा बृहद्वृत्ति के ग्रारम्भ में लिखा है—

'···तेषां चानित्यत्वमुपेक्ष्य व्याख्योदाहरणज्ञापकानामेव प्रज्ञापना-कनीयसी टीका कैश्चित् प्रचीनानूचानैश्चक्र ।' पृष्ठ १।

पुनः प्राथमिक ५७ परिभाषाओं की व्याख्या के अनन्तर लिखा है-

'इति प्राक्तनीं न्यायवृक्ति क्विचित् क्विचिदुपजी व्यकृता।' पृष्ठ ५० इन वचनों से स्पष्ट है कि हेमहंसगणि से पूर्व किसी आचार्य ने हेमचन्द्राचार्च द्वारा साक्षात् निर्दिष्ट ५७ परिभाषाओं की व्याख्या की थी।

इस ब्याख्याकार के नाम तथा ग्रन्थ से हम सर्वथा अपरिचित हैं।

## २. हेमहंसगिण (सं० १४१५ वि०)

श्राचार्य हेमहंसगणि ने स्वसंकलित न्यायसंग्रह पर स्वयं कई टीकायें लिखी हैं। काशी से प्रकाशित न्यायसंग्रह में हेमहंसगणि की न्यायार्थमञ्जूषा नाम्नी बृहद वृत्तिग्रौर उस पर स्वोपज्ञ न्यास छपा है।

सम्पादक ने जिन आदर्श पुस्तकों का उल्लेख प्रस्तावना के अन्त में किया है, उनमें लघुन्यास और बृहन्नयास दो पृथक्-पृथक् न्यासों का निर्देश है। मुद्रित न्यास लघुन्यास है, अथवा बृहन्न्यास, यह मुद्रित पुस्तक से कथमपि सूचित नहीं होता। सम्पादक को न्यूनातिन्यून इसकी तो सूचना देनी ही चाहिये थी।

यायार्थं मञ्जूषा नाम्नी बृहद्वृत्ति में बृहद् शब्द का निर्देश होने से सम्भावना होतो है कि ग्रन्थकार ने इस पर कोई लघुवृत्ति भी लिखी थी। इसकी पुष्टि लघु और बृहद् दो प्रकार के न्यासग्रन्थों के निर्देश से भी होती है।

परिमाण — ग्रन्थकार ने न्यायसंग्रह ग्रन्थ का परिमाण ६० इलोक १० ग्रक्षर, न्यायार्थ मञ्जूषा बृहद्वृत्ति का ३००५ इलोक, और न्यास का १२०० इलोक लिखा है। इसमें न्यायसंग्रह और बृहद्वृत्ति का परिमाण प्रत्यक्षर गणनानुसार है, ग्रीर न्यास का परिमाण ग्रानुमा-निक गणना पर ग्राश्रित है।

वैशिष्टच-परिभाषावृत्तियों में सीरदेवीय परिभाषावृत्ति के पश्चात् एकमात्र यही वृत्ति है, जो परिभाषाग्रों के विषय में पाण्डित्य-पूर्ण ग्रौर सविस्तर विवरण उपस्थित करती है।

१. प्रत्यक्षरं गणनया ग्रन्थेऽस्मिन् न्यायसंग्रहे । श्लोकानामध्यष्टिः स्या-दिवका च दशाक्षरी ।। पृष्ठ ६ ।। प्रत्यक्षरं गणनया ग्रन्थेऽस्मिन् मानमगमन् । सहस्रित्रितयी पञ्चाशीतिः श्लोक।श्च साधिकाः । पृष्ठ १५५ । ग्रनुमानाद् गण-नया न्यासमानं विनिश्चितम् । सहस्रो द्विशतीयुक्तः श्लोकानामत्र वर्तते । पृष्ठ १६७ ।

## ३. विजयलावएय सूरि (सं० २०१०)

हैमबृहद्वृत्ति पर म्राचायं हेमचन्द्र सूरि के शब्दमहाणंवन्यास अपर नाम बृहन्त्यास के समुद्वारक श्री विजयलावण्य मुनि ने हेमहंस गणि विरचित न्यायसंग्रह पर न्यायार्थसिन्धु नाम्नीं व्याख्या और तरङ्ग नाम्नी टीका लिखी है। तरङ्ग टीका के ग्रंत में लेखन काल सं० २०१० निर्दिष्ट है। यह व्याख्या और टीका उनके द्वारा सम्पादित सिद्धहैमशब्दानुशासन के दूसरे भाग में प्रकाशित हुई है।

ये दोनों ही व्याख्या अति प्रौढ़ हैं। सूरि महोदय को पाणिनीय

तन्त्र का अच्छा ज्ञान है, यह इन व्याख्याओं से सुस्पष्ट है।

### E—मुग्धबोध-संबद्ध

वोपदेव-विरचित मुग्धबोध व्याकरण से सम्बद्ध एक परिभाषा-वृत्ति उपलब्ध होती है। इसमें व्याख्यायमान परिभाषाओं का संग्रा-हक कौन व्यक्ति है, यह अज्ञात है।

वृत्तिकार-रामचन्द्र विद्यामृष्ण

मुखबोध से सम्बद्ध परिभाषाओं की एक वृत्ति रामचन्द्र विद्याभूषण ने लिखी थी। डा. वेल्वाल्कर ने व्याख्याकार का नाम रामचन्द्र
तर्कवागीश लिखा है। इस वृत्ति का रचनाकाल सं० १७४५ वि.(शक
१६१०) है। इस वृत्ति का निर्देश म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा
सम्पादित 'गवर्नमेण्ट आफ वंगाल' द्वारा प्रकाशित हस्तलेख सूचीपत्र
भाग १, पृष्ठ २१६, ग्रन्थाङ्क २२२ पर निर्दिष्ट है। उक्त लेखनकाल
इस सूचीपत्र में उल्लिखित है। डा० वेल्वालकर ने भी यही काल
स्वीकार किया है।

### १०-पद्मनाभदत्त (मं० १४०० वि०)

पद्मनाभदत्ता ने स्वीय सुपद्म व्याकरण से सम्बद्ध परिभाषापाठ का ग्रन्थन किया था, ग्रौर उस पर स्वयं वृत्ति भी लिखी थी। पद्म-नाभदत्ता ने इस वृत्ति के ग्रन्त में स्विवरिचित प्रायः सभी ग्रन्थों का उल्लेख किया है। ग्रतः हम उन श्लोकों को यहां उद्धृत करते हैं—

'दिङ्मात्रं दर्शितं किन्तु सकलार्थविकशनम् । धैर्यावधेयं धीराः श्रीपद्मनाभनिवेदितम् ॥

१. द्र०—हिस्ट्री आफ सस्कृत ग्रामर, सन्दर्भ ६४ ।

उक्तो व्याकरणादशंः सुपद्मस्तस्य पञ्जिका ।
ततो हि बालबोधाय प्रयोगाणां च दीपिका ॥
उणादिवृत्ति रिचता तथा च धातुकौमुदी ।
तथैव यङ्लुको वृत्तिः परिभाषाः ततः परम् ॥
गोपालचरितं नाम साहित्ये ग्रन्थरत्नकम् ।
आनन्दलहरीटीका माधे काव्ये विनिर्मिता ॥
छन्दोरत्नं छन्दसि च स्मृतावाचारचिन्द्रका ।
कोशे भूरिप्रयोगाख्यो रिचताततयस्नतः ॥
इति श्रीमत्पद्मनाभदत्तकृता परिभाषावृत्तिः सम्पूर्णा ।

इस परिभाषावृत्ति का एक हस्तलेख लण्डन के इण्डिया आफिस के संग्रह में विद्यमान है। द्र०-सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, ग्रन्थाङ्क ८०।

टोकाकार—पद्मनाभ-विरचित परिभाषावृत्ति पर रामनाथ सिद्धान्त रचित टीका है। इसका हस्तलेख म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित 'गवर्नमेण्ट ग्राफ बंगाल' द्वारा प्रकाशित हस्तलेख सूची भाग १, पृष्ठ २२० ग्रन्थाङ्क २२३ पर निर्दिष्ट है।

इस टीका तथा टीकाकार के विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं

जानते।

अन्यवृत्तिकार — धर्मसूरि — धर्मसूरि कृत परिभाषार्थप्रकाशिका का एक हस्तलेख अडियार के ग्रन्थसंग्रह में विद्यमान है। द्र०-सूची-पत्र, व्याकरण-विभाग, ग्रन्थांक ४८१।

इस वृत्ति के ग्रन्त में निम्नलिखित पाठ मिलता है-

'इति पन्दिलान्वयवायदुग्धपाथोनिधिशरत्प्रकाशनिधिशाब्दिक -च कर्वातपद्मनाभतनयेन धर्मसूरिणा विरचिता परिभाषार्थप्रकाशिका समाप्ता ।'

इस निर्देश से धर्मसूरि के पिता का नाम पद्मनाभ विदित होता है। यह वृत्ति सुपद्म व्याकरण से सम्बद्ध परिभाषापाठ पर है अथवा पाणिनीय पाठ पर, यह सन्दिग्ध है (इस समय हमारे पास उक्त सूची-पत्र नहीं है)।

इस वृत्तिकार के विषय में इससे अधिक हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस प्रकार इस अध्याय में परिभाषापाठ के प्रवक्ता और व्या-ख्याता वैयाकरणों का निर्देश करके अगले अध्याय में फिट-सूत्र के प्रवक्ता और व्याख्याताओं का वर्णन करेंगे।

# सत्ताईसवां अध्याय

# फिट्-सूत्र के प्रवक्ता और व्याख्याता.

पाणिनीय वैयाकरण सम्प्रदाय में स्राश्रीयमाण स्वरविषयक एक

छोटा सा ग्रन्थ है, जो फिट्सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

फिट्-सूत्रों के ग्राश्यण की ग्रावश्यकता—हम पूर्व (भाग २, पृष्ठ ११-१५ द्वि० सं०) सप्रमाण लिख चुके हैं कि ग्रातिप्राचीन काल में संस्कृतभाषा के सभी शब्द यौगिक माने जाते थे। उस समय सभी शब्दों के स्वरों का परिज्ञान प्रकृति-प्रत्यय विभाग के ग्रनुसार यथा सम्भव ग्राञ्जस्येन सम्पन्न हो जाता था। उत्तर काल में शब्दों की एक बड़ी राशि जब रूढ मानी जाने लगी, तब भी जो ग्राचायं नामों को रूढ नही मानते थे, उनके मत में उन शब्दों के स्वरों की व्यवस्था ग्रीणादिक प्रकृति प्रत्यय द्वारा उपपन्न हो जातो थी। परन्तु जिनके मत में ग्रीणादिक शब्द रूढ हैं ग्रथित् ग्रव्युत्पन्न हैं, उनके मत में ग्राखण्ड शब्दों के स्वरज्ञान के लिए किसी ऐसे शास्त्र की ग्रावश्यकता होती है, जो प्रकृति-प्रत्यय-विभाग के विना ही स्वरपरिज्ञान कराता हो। यथा—

इवेतवनवासी उणादिवृत्ति में लिखता है-

'ग्रब्युत्पत्तिपक्षे तु लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुः' इति मध्यो-दात्तः । ग्रस्य फिट्सूत्रस्य ग्रयमर्थः ------'।११६७, पृष्ठ ३१।

नागेश भट्ट भी महाभाष्यप्रदीपोद्योत में लिखता है—'प्रकृति-प्रत्ययविभागशून्येष्वेव फिट्सूत्रप्रवृत्तेश्च।' १।२।४५, पृष्ठ ५२ निर्णयसागर सं०।

दोनों का भाव यही है कि फिट्सूत्रों की प्रवृत्ति स्रव्युत्पत्ति पक्ष में, जहां प्रकृति-प्रस्यय का विभाग नहीं स्वीकार किया जाता है, वही

होती है।

557

नागेश का स्ववचो विरोध--नागेश प्रदीपोद्योत (१।२।२) में पात्रवाची कुण्ड शब्द को प्रदीप के अनुसार निब्वषयस्यानिसन्तस्य फिट्सूत्रानुसार आद्युदात्त मानता है, परन्तु जारजवाची कुण्ड शब्द में वृषादीनां च (अ० ६।१।१९७) पाणिनीय सूत्र की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह लेख जहां पूर्व लेख से (जारजवाची कुण्ड शब्द के विषय में) विरुद्ध है, वहां एक ही शब्द में स्वरभेद में फिट् सूत्र और पाणिनीय सूत्र की प्रवृत्ति दर्शाना अर्थजरतीय न्याय-युक्त भी है।

वस्तुत: फिट्सूत्र ऐसा ही संक्षिप्त स्वरविधायक शास्त्र है, जो शब्दों के रूढ अर्थात् अब्युत्पन्न पक्ष के लिये आवश्यक है।

पाणिनीय मत-पाणिनीय शास्त्र के 'ऋथंवदधातुरप्रत्ययः प्राति-पदिकम्; कृत्तद्धितसमासाइच (१।२।४४,४६) सूत्रों से इतना तो प्रतीत होता है कि वे रूढ शब्दों को अब्युत्पन्न भी मानते थे। परन्तू जहा तक स्वरप्रक्रिया का सम्बन्ध है, वे उन्हें व्युत्पन्न ही मानत थे। यदि आचार्य का ऐसा पक्ष न होता, तो वे शब्दों के स्वरपरि-ज्ञान के लिए महान् प्रयासपूर्वक लगभग ५०० सूत्रों का प्रवचन करते हुए अब्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक-स्वर के परिज्ञान के लिए भी फिट्-सूत्रों जंसे कतिपय सूत्रों का प्रवचन अवश्य करते । यतः पाणिनि ने ऐसा प्रयास नहीं किया, अत: हमारा स्पष्ट मत है कि पाणिनि स्वरप्रिक्या की दृष्टि से शाकटायन और नैरुक्त सम्प्रदाय के अनुसार सम्पूर्ण नाम शब्दों को यौगिक मानता है। इसीलिए उसके मतानुसार सभी शब्दों का स्वरपरिज्ञान भी प्रकृतिप्रत्यय-विभाग द्वारा उपपन्न हो जाता है।

पाणिनीय-व्यास्याकार-पाणिनि का स्वमत क्या है, इस विषय में उसके शास्त्र से जो सकत प्राप्त होता है, उसका निदंश हम ऊगर कर चुके। परन्तु पाणिनीय शास्त्र क व्याख्याता प्राचार्य कात्यायन ग्रौर पतञ्जलि का मत भिन्न था। वे रुढ शब्दों का ग्रब्यूत्पन मानते थे। इसलिए उन्हें स्वरिनर्देश के लिए ऐसे शास्त्र की ग्रावश्य-कता पड़ी, जो शब्दों को अखण्ड मान कर ही स्वरनिर्देश करता हो। इसी कारण उन्होंने यत्र-तत्र अगत्या फिट्सूत्रों का साक्षात् अथवा परोक्षरूप से ब्राश्रयण किया। उन्हें इतने से ही सन्तोष नहीं हुब्रा, उन्होंने स्वमत को पाणिनि-सम्मत भी दर्शाने का प्रयत्न किया। अष्टाध्यायी ७।१।२ की व्याख्या में कात्यायन का वार्तिक है-

१. श्रव्युत्पत्तिपक्षस्य चेदमेव सूत्रं ज्ञापकिमत्याहुः। महाभाष्य-प्रदीप

<sup>(</sup>१।२।४४, नि॰ सं॰)। २. कात्यायन और पतञ्जलि ने फिट् सूत्रों का निर्देश कहां-कहां किया है, यह हम अनुपद लिखेंगे।

'प्रातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम् ।' इस पर पतञ्जलि ने लिखा है—

'प्रातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम् । उणा-दयोऽब्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ।'

ग्रर्थात्—पाणिनि के मत में औणादिक शब्द ग्रव्युत्पन्न = ग्रखण्ड प्रातिपदिक हैं।

महाभाष्य में ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैं, जहां पर पतञ्जलि ने पाणि-नीय सूत्रों की व्याख्या पाणिनीय मन्तव्य से भिन्न की है। कहीं-कहीं तो भिन्नता इतनी ग्रधिक और महत्त्वपूर्ण है कि उसे देखते ही आचार्य चाणक्य का एक वचन अनायास स्मरण आ जाता है—

दृष्ट्वा विप्रतिपात्ता बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्। स्वयमेव विष्णुगुष्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च।।

हो सकता है कि चाणक्य का संकेत पतञ्जलि की ग्रोर ही हो। क्योंकि इतना सूत्र भाष्यकारों का मतभेद ग्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। ऐसा ही मतभेद ग्रीणादिक शब्दों में फिट्सूत्रों वा ग्रष्टाध्यायी के सूत्रों की प्रवृत्ति से सम्बद्ध है।

श्रविचीन पाणिनीय वैयाकरण — अर्वाचीन पाणिनीय वैयाकरण जिस प्रकार ग्रांख मींचकर महाभाष्यकार प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं, उसी के अनुरूप उन्होंने पतञ्जिल के मतानुसार अन्युत्पन्न प्रातिपादिकों के स्वरपरिज्ञान के लिए फिट्सूत्रों का भी आश्रय लिया है। वस्तुतः पाणिनीय मतानुसार श्रौणादिक रूढ शब्दों के स्वरपरिज्ञान के लिए भी प्रकृति-प्रत्यय का ही आश्रयण उचित है।

फिट्-सूत्रों का प्रवक्ता—पाणिनीय सम्प्रदाय में फिट्-सूत्रों का प्रवक्ता आचार्य शन्तन माना जाता है। ग्रत एव ये शान्तनव सूत्र कहाते हैं। हरदत्त ने तो स्पष्ट लिखा है -

'स पुनः शन्तनुप्रणीतः फिष् इत्यादिकम् ।' पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ८०४।

नागेश ने भी बृहच्छब्देन्दुशेखर तथा लघुशब्देन्दुशेखर में फिट्-सूत्र व्याख्या के ग्रन्त में हरदत्त के मत का अनुसरण किया है—

१. ग्रयंशास्त्र के अन्त में।

## 'शन्तनुराचार्यः प्रणेतेति द्वारदीनां चेति सूत्रे हरदत्तः।'

यह शन्तनु स्राचार्य कौन है ? इसका क्या काल है ? यह सब स्र धकार से स्रावृत है । पुनरित हमने इस विषय में जो कुछ विचार किया है, तदनुसार हम इसे भीष्म पितामह के पिता रार्जीष शन्तनु-प्रोक्त मान सकते हैं । शन्तनु को वायुपुराण १६।२३७ तथा मत्स्य पुराण ५०।४२ में विद्वान् कहा है । प्राचीन वाङ्मय में तथा पुराणों में विद्वान् शब्द का प्रयोग मन्त्र-द्रष्टा के लिए होता है ।

फिट्-सूत्रों का प्रवचनकाल—अब हम फिट्सूत्रों के प्रवचनकाल पर उपलब्ध सामग्री के आधार विचार करते हैं—

१. पतञ्जित से पूर्ववर्ती—महाभाष्य में अनेक ऐसे स्थल हैं, जिनसे विदित होता है कि फिट्सूत्र पतञ्जिल से पूर्ववर्ती हैं। यथा—

क--प्रत्ययस्वरस्यावकाशो यत्रानुदात्ता प्रकृतिः--समत्वं सिम-त्वम् । ६ । १ । १५८ ॥

यहां भाष्यकार ने सम सिम प्रातिपदिकों के सर्वानुदात्तत्व का निर्देश किया है। यह सर्वानुदात्तत्त्व त्यसमसिमेत्यनुच्चानि फिट्सूत्र से ही सम्भव है। पाणिनीय शास्त्र में इनके सर्वानुदात्तत्व का विधा-यक कोई लक्षण नहीं है।

ख —यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं समासान्तोदात्तत्वं बाधते – चिप्रय , वाप्रियः इत्यत्रापि बाधेत । ६ । २ । १ ।।

यहां भाष्यकार ने च वा शब्दों के अनुदात्तत्व की ओर संकेत किया है। च वा का अनुदात्तत्व चादयोऽनुदात्ताः इस फिट्सूत्र से ही संभव है।

ग — प्रातिपदिकस्वरस्यावकाशः – ग्राम्रः, शाला । ६ । १ । ६१॥ यहां पतञ्जलि ने फिट्सूत्रों के प्रथम सामान्य ग्रन्तोदात्तत्व-विधायक फिषः सूत्र की ओर संकेत किया है ।

१. द्र॰ —महाभाष्य-प्रदीप—'चादयोऽनुदात्ताः'इति च वा शब्दावनुदात्ती । ६।२।१॥

२. फिट्-सूत्रों में सम्प्रति प्रथम सूत्र 'फियोऽन्तोदात्तः' इस प्रकार पढ़ा जाता है। परन्तु इसमें 'ग्रन्तोदात्तः' अनुवत्यमान पद है। सूल सूत्र केवल 'फियः' इतना ही है। इसकी विवेचना आगे की जायगी। घ—इदं पुनरस्ति प्रातिपदिकस्यान्तोदात्तो भवतीति । सोऽसौ लक्षणेनान्तोदात्तः ....। ६ । १। १२३ ॥

यहां भाष्यकार ने स्पष्ट ही फिषोऽन्तोदात्तः का ग्रथंतः अनुवाद किया है। ऐसा ही अर्थतः अनुवाद इसी सूत्र के भाष्य में पाणिनीय आद्युदात्तरच (३।१।३) सूत्र का इदं पुनरस्ति प्रत्ययस्याद्युदात्तो भवतीति रूप में किया है।

ङ—स्वरितकरणसामर्थ्यान्न भविष्यति—न्यङ्स्वरौ स्वरितौ इति । १।२।३॥

इस उद्धरण में पतञ्जलि ने साक्षात् न्यङ्स्वरौ स्वरितौ इस फिट्सूत्र का निर्देश किया है।

इन उद्धरणों से इतना स्पष्ट है कि ये शान्तनव फिट्सूत्र महा-भाष्यकार पतञ्जलि से पूर्ववर्ती हैं, और पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा आदृत हैं।

२. कात्यायन से पूर्वभावी—वार्तिककार कात्यायन ने ६।१। १४ ८ पर वार्तिक पढ़ा है—

'प्रकृतिप्रत्यययोः स्वरस्य सावकाशत्वाद् ग्रसिद्धिः।'

इस वार्तिक की व्याख्या में वार्तिककार द्वारा संकेतित प्रत्यय-स्वर की सावकाशता दर्शाने के लिए भाष्यकार ने लिखा है—

'प्रत्ययस्वरस्य अवकाशो यत्रानुदात्ता प्रकृतिः — समत्वम्, सिमत्वम् ।'

यहां सम सिम शब्दों को सर्वागुदात्त मानकर ही वार्तिककार ने प्रत्ययस्वर को सावकाश कहा है। यह सम सिम का सर्वानुदात्तत्व त्वसमसिमेत्यनुच्चानि फिट्सूत्र से ही सम्भव है। ग्रतः स्पष्ट है कि उक्त वार्तिक का प्रवचन करते समय वार्तिककार के हृदय में त्वसमित्यनुच्चानि सूत्र अवश्य विद्यमान था। इसलिए ये फिट्सूत्र वार्तिककार कात्यायन से भी पूर्ववर्ती हैं, यह सर्वथा व्यक्त है।

१. इस उल्लेख से यह भी स्पष्ट है कि जहां पर ब्युत्पत्ति पक्ष में पाणिनीय सामान्य सूत्र से अन्यथा स्वर प्राप्त हो और फिट्सूत्र से अन्य, वहां फिट्सूत्रों में कण्यतः पठित शब्दस्वर बलवान् होता है।

३. पाणिनि,से पौर्वकालिक—नागेश ने ६।१।१५८ के प्रदीपोद्योत में पक्षान्तर के रूप में लिखा है—

'यद्वा फिट्सूत्राणि पाणिन्यपेक्षया आधुनिककतृ काणीति।' अर्थात्—फिट्सूत्र पाणिनि से अर्वाचीन हैं।

वस्तुत: यह मत चिन्त्य है। फिट्सूत्र पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं, इस विषय में ग्राचायं चन्द्रगोमी का निम्न वचन द्रष्टव्य है—

'एष प्रत्याहारः पूर्वव्याकरणेष्विप स्थित एव । ग्रयं तु विशेषः— ऐग्रौष् यदासीत् तद् ऐग्रौच् इति कृतम् । तथाहि—लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुः (फिट् २।६) तृणधान्यानां च द्वचषाम् (फिट् २।४) इति पठचते । प्रत्याहारसूत्रों की व्याख्या के अन्त में ।

श्रर्थात्— यह प्रत्याहार पूर्व व्याकरणों में विद्यमान था। केवल इतना विशेष हैं कि पहले ऐश्रीष् सूत्र था, उसे ऐश्रीच् कर दिया। इसीलिए लघावन्ते और तृणधान्यानां फिट्सूत्रों में श्रच् के स्थान में अष् का निर्देश उपलब्ध होता है।

चन्द्रगोमी के इस निर्देश से स्पष्ट है कि पाणिनीय अच् प्रत्याहार के स्थान में श्रिष् प्रत्याहार का प्रयोग करनेवाला फिट्-सूत्रप्रवक्ता पाणिनि से पूर्ववर्ती है।

४. आपिशिल से पूर्वतन—ग्रापिशल व्याकरण में भी पाणिनि के समान ऐग्रीच् सूत्र ग्रीर श्रच् प्रत्याहार का निर्देश था। ग्रतः श्रष् प्रत्याहार का निर्देश करनेवाले फिट्सूत्र ग्रापिशिल से पूर्ववर्ती ही हो सकते हैं, उत्तरवर्ती कथमिप सम्भव नहीं।

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि फिट्सूत्रों का प्रवचनकाल विक्रम से निश्चय ही ३१०० वर्ष पूर्वतन है। ऐसी अवस्था में फिट्सूत्र प्रवक्ता शन्तनु को राजिष शन्तन्तु मानना कुछ अनुचित नहीं कहा जा सकता।

१. हमारे मित्र प्रा॰ किपलदेव साहित्याचार्य ने भी चान्द्रवृत्ति के उक्त पाठ को उद्घृत करके फिट्सूत्रों को पाणिनि से पूर्ववर्ती माना है। द्र०— 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा ग्रीर ग्राचार्य पाणिनि' पृष्ठ २६। इस ग्रन्थ को हमने 'भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान' की ग्रोर से प्रकाशित किया है।

फिट्सूत्रकार को रार्जीष शन्तनु न मानने पर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि फिट्सूत्रकार शन्तनु न्यूनातिन्यून २६०० वि० पूर्व तो अवश्य है।

कोथ की मूल - कीथ ने अपने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास'

ग्रन्थ में फिट्सूत्रों के सम्बन्ध में लिखा है -

'वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के संबन्ध में स्वरों के नियमों का निरूपण शान्तनव ने, जो पतञ्जलि से परवर्ती हैं, फिट्सूत्र में किया है।'

इसकी टिप्पणी में एफ. कीलहार्न का प्रमाण दिया है। द्रष्टव्य-'संस्कृत साहित्य का इतिहास' भाषानुवाद, पृष्ठ ५१०।

कीय ने यहां दो भूलें की हैं। एक तो शान्तनव, जो फिट्सूत्र का विशेषण हैं, जिसका अर्थ शन्तन प्रोक्त होता है, को प्रन्थकार का नाम मान लिया। दूसरी भूल उसने फिट्सूत्रों को पतञ्जिल से परवर्ती लिखने की की है। हम ऊपर स्पष्ट बता चुके हैं कि पतञ्जिल फिट्सूत्रों से केवल परिचित ही नहीं है, अपितु वह उनको अर्थतः तथा साक्षात् पाठरूप में उद्घृत भी करता है। इसलिए कोथ का फिट्सूत्रों को पतञ्जिल से परवर्ती मानना महती भूल है। यदि उसने उक्त निर्देश कीलहान के लेख के आधार पर किया है, तो कीलहान को भो भूल है।

हमने ऊपर जो प्रमाण दर्शाए हैं, उनके अनुसार तो फिट्सूत्र न केवल पतञ्जिल से पूर्ववर्ती हैं, अपितु पाणिनि और आपिशिल से भी

पुर्ववर्ती हैं।

नामकरण का कारण — इन चतुःपादात्मक शान्तनव सूत्रों के फिट्सूत्र नाम का कारण, इनका प्रथम फिष् सूत्र है। पाणिनीय शास्त्र में जिन अर्थवान् शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उन्हीं की शान्तनव तन्त्र में फिष् संज्ञा थी। फिष् का ही प्रथमैकवचन तथा पूर्वपद में फिट् रूप है। इसी फिष् संज्ञा के कारण ये सूत्र फिट्सूत्र नाम से व्यवहृत होते हैं।

फिट्सूत्र बृहत्तन्त्र के एकदेश— सम्प्रति उपलभ्यमान चतुःपादा-त्मक फिट्सूत्र स्वतन्त्र तन्त्र नहीं है। यह किसी बृहत्तन्त्र का बचा हुम्रा एकदेश है। इसमें निम्न प्रमाण हैं— १. फिट्सूत्रों में कई ऐसी संज्ञाएं प्रयुक्त हैं, जिनका सांकेतिक यर्थं बतानेवाले संज्ञासूत्र इन उपलब्ध सूत्रों में नहीं हैं। अप्रसिद्ध एवं कृत्रिम संज्ञाग्रों का प्रयोग करने से पूर्व उनसे संबद्ध निर्देशक सूत्रों की ग्रावश्यकता होती है। ऐसी अप्रसिद्धार्थं निम्न संज्ञाएं इन सूत्रों में प्रयुक्त हैं—

क-फिष् (सूत्र १) = प्रातिपदिक।

ख - नप् (सूत्र २६, ६१) = नपुंसक।

ग-यमन्वा (सूत्र ४१) = वृद्ध (पाणिनीयानुसार)।

ध-शिट् (सूत्र २६) = सर्वनाम।

ङ-स्फिन् (सूत्र २९ पाठान्तर में) - लुप् = प्रत्यय-ग्रदर्शन।

२. फिट्सूत्रों में कितपय प्रत्याहारों का प्रयोग मिलता है। प्रत्याहारों से गृहीत अर्थ के परिज्ञान के लिए आपिशल तथा पाणिनीय शास्त्रवत् प्रत्याहारसूत्रों का निर्देश आवश्यक है। उनके विना तत्तात् प्रत्याहार से गृह्यमाण वर्णों का परिज्ञान कथमिप नहीं हो सकता। यथा-

क— ग्रष् (सूत्र २७, ४२, ४६) = ग्रच् पाणिनीय = स्वर । ख — खय् (सूत्र ३१) = खय् पाणिनीय = वर्ग के प्रथम द्वितोय । ग — हय् (सूत्र ४६, ६६) = हल् पाणिनीय = व्यञ्जन ('हय् इति हलां संज्ञा' लघुशब्देन्दुशेखर) ।

३. फिट्सूत्रों की एक वृत्ति का हस्तलेख अडियार (मद्रास) के हस्तलेख-संग्रह में विद्यमान है (द्र०—सूचीपत्र, क्याकरणविभाग, प्रन्थान्द्व ४००)। इसमें प्रथम सूत्र फिष् इतना ही है। ग्रीर इस सूत्र की वृत्ति के ग्रन्त में लिखा है-स्वर विघी ग्रन्त उदात्त इति प्रकान्तम्। लगभग ऐसा ही पाठ जर्मन-मुद्रित फिट्सूत्रवृत्ति में भी है। इन पाठों से विदित होता है कि यह सूत्रपाठ किसी वृहत्तन्त्र का ग्रवयव है। उस वृहत्तन्त्रमें इन सूत्रों से पूर्व ग्रन्त उदात्तः का प्रकरण विद्यमान था। ग्रतः यहां भी ग्रन्त उदात्तः का प्रकरण विद्यमान था। ग्रतः यहां भी ग्रन्त उदात्तः का प्रकरण इतना ही है। फिषोऽन्त उदात्तः ऐसा वर्तमान पाठ ग्रशास्त्रीय है, ग्रनुवृत्त्यंश जोड़कर बनाया गया है। तथा फिष् का फिषः पष्ठचन्त रूप भी पाणिनीय शास्त्रानुसार घढ़ा गया है। पाणिनीय तन्त्र में कार्यी (जिसको कार्य का विधान किया जाए) का पष्ठी विभक्ति से

निर्देश होता है। परन्तु पूर्वपाणिनीय तन्त्रों में कार्यों का प्रथमा से निर्देश होता था, यह पतञ्जलि के पूर्वसूत्रनिर्देशस्य चित्वान् चित इति वचन और इसकी 'पूर्व व्याकरणे प्रथमया कार्यी निर्दिश्यते' व्याख्या तथा महाभाष्य ८।४।७ की पूर्वाचार्या कार्यभाजान् षष्ठचा न निर्दिक्षन् व्याख्या से ध्वनित होता है।

४. पूर्वनिर्दिष्ट हस्तलिखित वृत्ति में शान्तनव तन्त्र के फिष् संज्ञा विधायक दो सूत्र उद्धृत हैं। यथा—

'शान्तनवाचार्यः फिष् इति प्रातिपदिकसंज्ञां कृतवान् –ग्रथंवद-धातुरप्रत्ययः फिष्, कृत्ताद्धितसमासाश्च इति ।'

लगभग ऐसा ही पाठ जर्मनमुद्रित वृत्ति में भी है।

५. आचार्य चन्द्रगोमी ने अपनी वृत्ति में शान्तनव तन्त्र का एक प्रत्याहारसूत्र उद्धृत किया है। श्रीर उस प्रत्याहार का प्रयोग दिखाने के लिए दो फिट् सूत्रों का निर्देश किया है –

'एष प्रत्याहारः पूर्वव्याकरणेष्विप स्थित एव । स्रयं तु विशेषः — ऐस्रीष् इति यदासीत् तद् ऐस्रीच् इति कृतम् । तथाहि लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुः, तृणधान्यानां च द्वचषाम्(फिट्सूत्र)इति पठचते ।' पृष्ठ १-१०, नागराक्षर सं० ।

६. न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने काशिका १।२।३० के विवरण में लिखा है—

'त्वसमसिमेत्यनुच्चानि इति सर्वादिष्वेव पठचन्ते।' भाग १, पृष्ठ १७०।

इसमें 'त्वसमिसमेत्यनुच्चानि' सूत्र का पाठ सर्वादिगण में माना
है। पाणिनि के सर्वादि गण में उक्त सूत्र पठित नहीं है। उक्त सूत्र
शान्तनवीय फिट्सूत्रों में उपलब्ध होता है। इससे प्रतीत होता है कि
यह सूत्र शान्तनवीय सर्वादिगण में भी पठित था, और फिट् स्वरप्रकरण में भी। पाणिनीय गणपाठ के सर्वादिगण में भी तीन सूत्र
ऐसे पठित हैं, जो उसकी अष्टाध्यायी में भी हैं (अन्य गणों में भी ऐसे
कई सूत्र हैं, जो उभयत्र पढ़ें हैं)। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शन्तनु
ने अपने शब्दानुशासन में सर्वादीनि शिट् एतदर्थक सूत्र पढ़ा था, और
तत्संबद्ध सर्वादिगण तथा अन्य गणों का प्रवचन गणपाठ में किया था।

न्यासकार कं उक्त उदाहरण से एक बात और स्पष्ट होती है कि पूर्वाचार्य गणपाठ में शब्दों के स्वर-विशेष का भी विधान करते थे। काशिका में सर्वादिगण में त्व त्वत् तथा स्वरादिगण में स्वर् पुनर् सनुतर् आदि शब्दों के स्वरों का निर्देश मिलता है। वह या तो किसी प्राचीन गणपाठ के स्वर-निर्देश के अनुसार है, अथवा पाणिनि के गणपाठ में भी इनके स्वरनिर्देशक गणसूत्र रहे हों, और उनका व्याख्या- अन्थों के हस्तलेखों में लोप हो गया हो। हमारे विचार में द्वितीय पक्ष अधिक युक्त है। अर्थात् पाणिनि ने भी पूर्वाचार्यों के सदृश अपने गणपाठ में विशिष्ट शब्दों के स्वर-निर्देशक सूत्रों का प्रवचन किया था, सम्प्रति जो लुप्त हो गया है।

७. ग्राचार्य शन्तनु-प्रोक्त उणादि और लिङ्गानुशासनसूत्रों का उल्लेख हम पूर्व प्रकरणों में यथास्थान कर चुके हैं। जिस ग्राचार्य ने उणादिपाठ ग्रौर लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया हो, उसने व्या-करण के नाम पर इतना छोटा सा ही ग्रन्थ रचा हो, यह बुद्धिगम्य नहीं हो सकता।

इन सब हेतुओं से यह अति स्पष्ट है कि आचार्य शन्तनु ने किसी साङ्गोपाङ्ग बृहत् शब्दानुशासन का प्रवचन किया था। और उसी में ब्युत्पन्न-पक्षानुसार प्रातिपदिकों का स्वर-निर्देश करके अबण्ड प्रातिपदिकों के स्वर-परिज्ञान के लिए इन सूत्रों की रचना की थी।

फिट्सूत्रों का पाठ—सम्प्रति फिट्सूत्रों की जितनी भी वृत्तियां .जपलब्ध हैं, उनमें अनेक सूत्रों में पाठभेद उपलब्ध होता है। नागेश ने लघु और बृहत् शब्देन्दुशेखरों में अनेक पाठान्तरों का निर्देश किया है।

## वृत्तिकार

अव हम फिट्सूत्रों की उपलब्ध अथवा ज्ञात वृत्तियों के रचियताओं का वर्णन करते हैं—

### १ — अज्ञातनाम

एक अज्ञातनाम वैयाकरण की वृत्ति अडियार के हस्तलेख-संग्रह में विद्यमान है। इसका उल्लेख हम पूर्व (पृष्ठ २७६, यही भाग) कर चुके हैं। इस वृत्ति का जो ग्रंश ग्रडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र में निदर्शनार्थ छपा है। उसका पाठ जर्मनमुद्रित वृत्ति के पाठ से प्रायः सामानता रखता है। इस समानता के कारण दोनों वृत्तियों के पूरे पाठ की तुलना किये विना यह कहना कठिन है कि ये दोनों वृत्तियां एक हैं, ग्रथवा भिन्न-भिन्न।

### २ - अज्ञातनाम

एक अज्ञातनाम वैयाकरण की वृत्ति चिरकाल पूर्व जर्मन से प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक का नाम काल और देश अज्ञात है।

पाठभेद—इस वृत्ति में सिद्धान्तकौमुदी में आश्रोयमाण फिट्सूत्र पाठ से अनेक स्थानों पर पाठभेद तथा सूत्रभेद उपलब्ध होता है। सूत्रभेद यथा—

क-पृथ्ठस्य च (१५) सूत्र के ग्रागे वा भाषायाम् सूत्र ग्रधिक उपलब्ध होता है। परन्तु यह सिद्धान्तकौमुदी (लाहौर संस्करण) का मुद्रण दोष है। उसमें यह सूत्र १५ वें सूत्र की वृत्ति के साथ ही छप गया है।

ख—सिद्धान्तकौ मुदी में यथेति पादान्ते सूत्र के आगे उपलभ्यमान प्रकारादिद्धिरुक्तौ परस्यान्त उदात्तः, शेषं सर्वमनुदात्तम् ये दो सूत्र इस वृत्ति में नहीं हैं। हो सकता है कि जिस हस्तलेख के आधार पर जर्मन संस्करण छपा हो, उसमें ये दो सूत्र त्रुटित हों।

ग—सिद्धान्तकौमुदी में वावादीनामुभावृदात्तौ पाठ को एकसूत्र माना है। नागेश ने वावादीनामुभौ इतना ही सूत्र माना है। श्रीर उदात्तौ अंश को अनुवृत्त्यंश कहा है। जर्मन संस्करण में पाठ इस प्रकार है—

'वावदादीनाम् । वावदादीनामन्त उदात्तो भवति । वावत् । वावा-दीनामुभावुदात्तौ । वावादीनामुभावुदात्तौ भवतः । वाव ।'

इस पाठ से प्रतीत होता है कि इस वृत्तिकार के मत में बाव-दादीनाम् एक सूत्र है, और वावादीनामुभावुदात्ती दूसरा पाठ है। प्रतीत होता है कि दोनों सूत्रों के ब्रारम्भ में सादृश्य होने से लेखक प्रमाद से वावादीनाम् प्रथम सूत्र नष्ट हो गया।

### ३ — यज्ञातनाम

संस्कृत विश्वविद्यात्रय वाराणसी के सरस्वती भवन के संग्रह में फिट्सूत्रवृत्ति का हस्तलेख विद्यमान है। इसे हमने सन १६३४ में देखा था। यह उस समय संग्रह संख्या ६ के वेष्टन संख्या २५ में रखा हुआ था।

# ४—विद्वल (सं० १५२० वि०)

विट्ठल ने प्रक्रियाकौ मुदी की टीका के स्वरप्रकरण में फिट्सूत्रों की भी एक संक्षिप्त व्यास्या की है।

विट्ठल के परिचय के लिए देखिए इस ग्रन्थ का प्रथम भाग, पृष्ठ ५३० (तृ॰ सं०)।

# ५ — मङ्गीज दीचित (मं० १५७०-१६५० वि०)

भट्टोजि दीक्षित ने फिट्सूत्रों पर दो व्याख्याएं लिखी हैं। एक शब्दकौस्तुभ के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद के स्वरप्रकरण में, श्रीर दूसरी सिद्धान्तकौमुदी की स्वरप्रित्तया में। दोनों में साधारण ही भेद है।

### व्याख्याकार

१. भट्टोजि दीक्षित-भट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमुद्दोस्थ फिट्सूत्र-वृत्ति की स्वयं व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा में की है। परन्तु वहां केवल ७-८ सूत्रों पर ही विचार किया है।

२. जयकृष्ण - जयकृष्ण ने सिद्धान्तकौमुदी के स्वर वैदिक भाग की सुन्दर व्याख्या लिखी है। इसी के अन्तर्गत उसने फिट्सूत्रों की भट्टोजि दीक्षित विरचित वृत्ति की व्याख्या की है।

परिचय — रामकृष्ण ने स्वरवैदिकप्रिक्तया के ग्रादि ग्रीर ग्रन्त में जो परिचय दिया है, उससे इतना जाना जाता है कि इसके पितामह का नाम गोवर्धन, और पिता का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के चार पुत्र थे—महादेव, रामकृष्ण, जयदेव, चतुर्थ ग्रज्ञातनाम। महादेव महाभाष्य का ग्रच्छा विद्वान् था।

३. नागेशभट्ट — नागेश भट्ट ने सिद्धान्तकौ मुदो पर लघु और वृहत् दो प्रकार के शब्देन्दुशेखर लिखे हैं। उन दोनों में सिद्धान्त-

कौमुदीस्थ फिट्-सूत्र-वृत्ति पर व्याख्या लिखी है। नागोजि भट्ट ने संख्या २ पर निर्दिष्ट अज्ञातकर्तृ क व्याख्या को ग्रपने ग्रन्थ में कई स्थानों पर उद्धृत किया है।

तत्त्वबोधिनी ग्रौर बालमोरमा जैसी प्रसिद्ध टीकाग्रों के लिखने-वाल ग्रन्थकारों ने सिद्धान्तकौमुदी के स्वरवैदिकप्रकरण की व्यास्या नहीं की । स्वरवैदिक प्रकरण के साथ चिरकाल से की जानेवाली उपेक्षा का ही यह परिणाम प्रतोत होता है ।

# ६ — श्रीनिवास यज्वा (मं १७५० वि० के समीप)

श्रीनिवास यज्वा ने पाणिनीय शब्दानुशासन के अन्तर्गत स्वर-सूत्रों पर स्वरसिद्धान्तचिन्द्रका नाम्नी एक सुन्दर विशद ब्याख्या लिखी है। इसी के अन्तर्गत श्रीनिवास ने फिट्सूत्रों की भी ब्याख्या की है। यह ब्याख्या पूर्वनिदिष्ट सभी ब्याख्यानों से अधिक विस्तृत तथा उपयोगी है।

परिचय-श्रीतिवास यज्वा ने स्वरसिद्धान्तचद्रिका के आरम्भ मं अपना जो परिचय दिया है, तदनुसार इसकी माता का नाम अनन्ता, पिता का कृष्ण, और गुरु का नाम 'रामभद्र यज्वा' था। और इसका गोत्र संकृत्य था।

काल -श्रीनिवास यज्वा के गुरु रामभद्र दीक्षित ने सीरदेवीय परिभाषावृत्ति पर एक व्याख्या लिखी है, ग्रीर उणादिसूत्रों की टीका की है। रामभद्र दीक्षित का काल सं० १७४४ वि० के लगभग है (द्र०-उणादिव्याख्याकार प्रकरण भाग २, पृष्ठ २१६ द्वि० सं०)। म्रतः श्री निवास यज्वा का भी यही काल होगा।

इस प्रकार इस ग्रध्याय में फिट्सूत्र के प्रवक्ता और व्याख्या-ताओं का वर्णन करके ग्रगले ग्रध्याय में प्रातिशाख्यों के प्रवक्ता और व्याख्याता श्राचार्यों का वर्णन करेंगे।

# अट्ठाईसवां अध्याय

## प्रातिशास्य आदि के प्रवक्ता और व्याख्याता

वैदिक-लौकिक उभयविध तथा केवल लौकिक संस्कृतभाषा के साथ साक्षात् सम्बद्ध शब्दानुशासनों और उनके परिशिष्टों (= खिल-पाठों) के प्रवक्ता और व्याख्याता आचार्यों का यथास्थान वर्णन करके अब हम उन प्रातिशाख्य आदि लक्षण-ग्रन्थों का वर्णन करते हैं, जिनका संबन्ध केवल वैदिक संहिताओं के साथ है। इन ग्रन्थों में व्याकरणशास्त्र के मुख्य उद्देश्यभूत प्रकृतिप्रत्ययख्प व्याकृति का निदंश न होने से यद्यपिइन्हें वैदिक व्याकरण नहीं कह सकते, और ना ही किन्हीं प्राचीन आचार्यों ने इन्हें व्याकरण नाम से स्मरण किया है, तथापि इनमें व्याकरण के एकदेश सन्धि आदि का निदंश होने से इनकी लोक में सामान्यख्प से वैदिक व्याकरणख्प में प्रसिद्धि है। इसलिए व्याकरणशास्त्र के इतिहास में इन ग्रन्थों का भी संक्षेप से हम वर्णन करते हैं। विशेष वर्णन दैदिक लक्षण-ग्रन्थों का इतिहास नामक ग्रन्थ में करेंगे।

पुरा काल में प्रातिशास्य सदृश अनेक वैदिक लक्षण-प्रन्थ विद्यमान थे। सम्प्रति उपलभ्यमान प्रातिशास्यों में लगभग ५६ वैदिक लक्षण-शास्त्रों के प्रवक्ता आचार्यों के नाम उपलब्ध होते हैं। उनके नाम हम इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय (भाग १) में पृष्ठ ६६-७२ (तृ० सं०) तक उद्धृत का चुके हैं। इस नामसूची से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पुरा काल में प्रातिशास्य सदृश अनेक लक्षणग्रन्थ विद्यमान थे। परन्तु वे सब प्रायः काल-कवित्त हो गए। उनके नाम भी विस्मृति के गर्त में दब गए। इस समय निम्न प्रातिशास्य ग्रन्थ ही ज्ञात तथा उपलब्ध हैं—

### प्रातिशास्य

१-ऋबप्रातिशाख्य

२ - आश्वलायन प्रातिशास्य

३-बाष्कल प्रातिशाख्य

४-शांखायन प्रातिशाख्य

५-वाजसनेय प्रातिशास्य

### प्रातिशास्य

६-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य

७-मैत्रायणीय प्रातिशास्य

५-चारायणीय प्रातिशास्य

१० – अथर्व प्रातिशास्य

ग्रन्य लक्षण-ग्रन्थ—प्रातिशाख्यों के ग्रतिरिक्त कुछ ग्रन्य भी प्रातिशाख्यसदृश लक्षण-ग्रन्थ मिलते हैं। यथा -

११—ग्रयर्वं चतुरध्यायी १५—लघुऋक्तन्त्र १२—प्रतिज्ञासूत्र १६—सामतन्त्र १३—भाषिकसूत्र १७—ग्रक्षरतन्त्र १४—ऋक्तन्त्र १८—छन्दोग व्याकरण

इनमें संख्या १-१० तक के ग्रन्थ साक्षात् प्रातिशाख्य हैं। इनमें भी २, ३, ४, द ये चार प्रातिशाख्य ही सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं। ग्रगले ग्राठ ग्रन्थ साक्षात् प्रातिशाख्य नहीं हैं, ग्रौर ना ही प्रातिशाख्य नाम से व्यवहृत होते हैं। इनमें संख्या ११, १४, १५ में प्रांतिशाख्य सदृश ही वैदिक संहिताओं के स्वर सिन्ध ग्रादि विशिष्ट कार्यों का विधान है। संख्या १२, १३ के ग्रन्थ वाजसनेय प्रातिशाख्य के परि-शिष्ट ग्रन्थ हैं। संख्या १६, १७ में सामगान संबन्धी स्तोम ग्रादि का निदंश मिलता है। संख्या १८ का ग्रन्थ विचारणीय है। इस नाम से इस ग्रन्थ का उल्लेख काशी के सरस्वती भवन संग्रह के सूचीपत्र में संख्या २०६५ पर मिलता है।

प्रातिशास्य के पर्याय — प्रातिशास्य के लिए प्राचीन ग्रन्थों में पार्षद शब्द का व्यवहार होता है। महाभाष्य ६।३।१४ में पारिषद शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

प्रातिशास्य शब्द का ग्रथं — प्रातिशास्य शब्द का ग्रथं है — शासां शासां प्रति प्रतिशासम्, प्रतिशासेषु भवं प्रातिशास्यम् । इस ब्युत्पत्ति के अनुसार जिस ग्रन्थ में वेद की एक एक शासा के नियमों का वर्णन हो, वह 'प्रातिशास्य' कहाता है। व परन्तु प्राति-

१. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि । निरु १।१७॥

२. सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम् ।

३. यह पाठ मैंक्सूलर ने हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर पृष्ठ ६३(इलाहा-बाद संस्क०, सन् १६२६) पर तन्त्रवातिक के नाम से उद्धृत किया है, और पता ४।१।३ दिया है। पांचवें अध्याय पर तन्त्रवातिक नहीं है (तृतीय अध्याय पर समाप्त हो जाता है)। और न ही इस पते पर कुमारिल कृत टीका में यह लेख मिलता है। यहां पते की संख्या के लेखन वा मुद्दण में अशुद्धि प्रतीत होती है।

शाख्यों के अध्ययन से विदित होता है कि इनमें किसी एक शाखा के ही नियमों का निर्देश नहीं है, ग्रिपितु इनमें एक-एक चरण की सभी शाखाओं के नियमों का सामान्यरूप से उल्लेख मिलता है। ग्राचार्य यास्क ने भी कहा है—

'पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि'। १।१७॥ अर्थात् – सभी चरणों के पार्षद पदप्रकृतिवाले हैं।

यहां यास्क ने भी पार्षदों का सम्बन्ध चरण के साथ दर्शाया है, न कि प्रतिशाखा के साथ।

भट्ट कुमारिल भी प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध चरणों के साथ मानता है। वह लिखता है—

'धर्मशास्त्राणां गृह्यग्रन्थानां च प्रातिशास्यलक्षणवत् प्रतिचरणं पाठव्यवस्थोपलभ्यते'।

अर्थात्—धर्मशास्त्र और गृह्यग्रन्थों की भी प्रातिशाख्य के समान प्रति चरण व्यवस्था देखी जाती है।

प्रतिज्ञापरिशिष्ट की टीका में ग्रनन्तदेव लिखता है—

'प्रतिपञ्चदशशाखायां भिन्नानि प्रातिशाख्यानि नोपदिष्टानि, किन्तु श्रौतस्मातंसूत्रवत् प्रातिशाख्यसूत्रमपि पञ्चदशशाखासाधारणं समाम्नातम्'। प्र० परि० (प्रातिशाख्यसंबद्ध) २।१॥

अर्थात्—शुक्ल यजुर्वेद की १५ शाखाओं में प्रतिशाखा भिन्न-भिन्न प्रातिशाख्य नहीं उपदिष्ट किये गये, किन्तु श्रौत और स्मार्त सूत्रों के समान प्रातिशाख्य भी पन्द्रह शाखाओं का सामान्यरूप से हैं।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रातिशास्त्र्यों का संबन्ध तत्तत् चरणों के साथ है, शाखाय्रों के साथ नहीं। ग्रतः मैक्समूलर एवं पं० विश्वबन्धु प्रभृति का 'प्रतिशाखा प्रातिशास्त्र्यों की प्रवृत्ति हुई है' मत भ्रान्तिपूर्ण है।

१. हिस्ट्री ग्राफ संस्कृत लिटरेचर (मैंक्स०) पृष्ठ ६२, इलाहाबाद सं०।

२. ग्रथवं प्राति । भूमिका, पृष्ठ १३।

३. डा॰ ब्रजबिहारी चौवे ने ग्रयने 'वैदिक स्वरवोध' ग्रन्थ के प्राक्तथन में लिखा है—वेदों की जितनी शाखएं होंगी, उतने ही प्रातिशाक्य ग्रन्थों की रचना हुई होगी, ऐसा हम ग्रनुमान कर सकते हैं (पृष्ठ 'ज')। सम्भवतः

चरण और शाखाओं में भेद—चरण शब्द से उन सभी शाखाओं का बोध होता है, जो किसी एक संहिता के विभिन्न श्राचार्यों के प्रवचन द्वारा पाठभेद होने के कारण श्रवान्तर विभागों में विभक्त हुई हैं। यथा वाजसनेय याज्ञवल्क्य प्रोक्त एक मूल वाजसनेयी संहिता के माध्यन्दिन, कण्व, गालव श्रादि १५ श्राचार्यों द्वारा विभिन्न रूप से प्रोक्त सभी संहिताएं एक वाजसनेय सामान्य नाम से व्यवहृत होती हैं। यह वाजसनेय नाम उन सभी के चरण रूप प्रतिष्ठा = स्थित का स्थान है। इस नाम से ज्ञात होता है कि माध्यन्दिनी काण्वी गालवी श्रादि शाखाश्रों की मूल स्थित वाजसनेय याज्ञवल्क्य के प्रवचन पर श्राधृत है।

प्रतिशाखा का मूल ग्रथं — प्राचीन काल में चरण के ग्रथं में प्रतिशाखा शब्द का व्यवहार होता था। ग्रीर जिन्हें सम्प्रति शाखा के नाम से पुकारते हैं, उनके लिए ग्रवान्तरशाखा शब्द प्रयुक्त होता था। विष्णुपुराण ग्रंश ३, ग्र०४ में ऋग्वेद की चरणरूप संहिताओं का वर्णन करके उसकी शाखाग्रों के वर्णन के ग्रनन्तर कहा है —

'इत्येताः प्रतिज्ञाखाभ्योऽप्यनुज्ञाखा द्विजोत्तम '।। २५ ।।

अर्थात्-शाकल्यशिष्य प्रोक्त पांच अनुशाखाओं को प्रतिशाखा से निमृत जानो ।

विष्णुपुराण के ब्याल्याता श्रीधर ने ग्रनुशाखा का ग्रर्थ इस प्रकार लिखा है—ग्रनुशाखा ग्रवान्तरशाखाः।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रतिशाखा पद का प्रयोग चरणरूप मूल संहिता के लिए, और अनुशाखा का प्रयोग उसकी अवान्तर शाखाओं के लिए होता है। इस दृष्टि से प्रतिशाखा का अर्थ होगा—

### शाखां प्रतिगता शाखा प्रतिशाखा।

बृजिवहारी चौवे को यह भ्रान्ति मैक्सूलर प्रभृति के लेखों को ही पढ़ कर हुई होगी।

श्रर्थात् — जो शाखा पुनः शाखा भाव को प्राप्त हुई, वह प्रति-शाखा कहाती है।

वेदों के जितने चरण श्रथवा श्रवान्तर शाखाओं की मूल संहिताएं हैं, वे भी अपने-अपने मूल वेद की शाखारूप हैं। एक ही मूल ऋक्संहिता को पहले व्यास ने शाकल्य आदि पांच शिष्यों को पढ़ाया। पुनः उन्होंने स्वगुरु से प्राप्त संहिता को अपने-अपने शिष्यों को विभिन्न रूपों में पढ़ाया। ये शाकल्य आदि के द्वारा प्रोक्त संहिताएं मूल संहिता की शाखारूप हुईं। शाकल्य आदि के शिष्यों ने पुनः उनको विभिन्न प्रकार से अपने शिष्यों को पढ़ाया। वे शाखाओं की अवान्तर शाखाएं हुईं। इसी प्रकार अन्य वेदों की मूल संहिता भी शाखा-शाखान्तर रूप में प्रमृत हुईं। इसी इतिहास को ध्यान में रखकर स्वामी दयानन्द सरस्वतों ने चरण और शाखाओं के लिए ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ २६४ (तृ० सं०) पर 'शाखा शाखान्तर व्याख्या सहित चार वेद' वाक्य में शाखा-शाखान्तर शब्दों का व्यवहार किया है। यह व्यवहार अति प्राचीन व्यवहार के अनुरूप है।

प्रतिज्ञासूत्र का व्याख्याता अनन्तदेव याज्ञिक कात्यायत प्राति-शाख्य को वाजसनेय चरण की १५ शाखाओं का प्रातिशाख्य मानता हुआ प्रतिशाखा शब्द के उक्त अर्थ को न समक्त कर लिखता है –

'प्रतिशाखासु भवं प्रातिशास्यमिति सम्भवाभिप्रायेण बहुवच-नान्तयोगेनापि निर्वाह इत्यास्तां तावत् ।२।१। काशा सं० पृष्ठ ४१५।

यतः अवान्तर शाखाओं की मूल शाखा ही शाखान्तर भाव को प्राप्त होने से प्रतिशाखा शब्द से व्यवहृत होतो है, इसलिए प्रातिशाख्य का संबन्ध भी इसी प्रतिशाखा शब्द के साथ है। इस विवेचना से स्पष्ट है कि प्रातिशाख्यों का सबन्ध प्रतिशाखाओं अर्थात् चरणों की समस्त अवान्तर शाखाओं के साथ है।

आधुनिक विद्वानों की भूल — प्रत्येक प्रातिशाख्य अपने अपने चरणों की समस्त शाखाओं के संधि आदि नियमों का सामान्यका से उल्लेख करते हैं। इस तथ्य को न जान कर अनेक आधुनिक विद्वान् तत्तत् प्रातिशाख्यों को उन-उन विशिष्टि शाखाओं के नियमबोधक सम-भते हैं। इस अज्ञान के कारण अनेक लेखकों ने भूलें की हैं। हम यहां निदर्शनार्थ एक अन्थकार द्वारा की गई भूलों की ओर पाठकों का ध्यान आकुष्ट करते हैं— पूर्व नियम के अनुसार वर्तमान शौनक प्रोक्त ऋक्प्रातिशास्य शाकल-चरण की सभी शाखाओं के नियमों का बोधक है, परन्तु ऋग्वेदकल्पद्रुम के लेखक केशव ने उक्त तात्पर्य को न जान कर ऋक्प्रातिशास्य को ऋग्वेद की वर्तमान संहिता का ही नियम-बोधक मानकर ऋग्वेदकल्पद्रुम की भूमिका के अन्त में ऋक्संहिता में अनेक प्रमादपाठ=अपपाठ दर्शाए हैं। और अन्त में लिखा है—

'एवमन्येऽपि प्रमादाः प्रातिशाख्यादिपर्यालोचनेन जेयाः।'

इसी प्रकार माध्यन्दिन शाखा अध्येता एक संशोधक ने निर्णय-सागर प्रेस से सं० २००६ के ग्रास पास प्रकाशित संहिता के उन पाठों को जो वाजसनेय प्रातिशास्य के ग्रनुगुण नहीं थे, प्रातिशास्य के ग्रनु-कूल बना दिया। इन संशोधक महानुभाव ने स्वयं हमें बम्बई में सेठ प्रजापजी शूरजी के चतुर्वेद पारायण यज्ञ के ग्रवसर पर कहा था। हमें उक्त महानुभाव का नाम स्मरण नहीं है, ग्रौर ना ही उनके द्वारा परिवर्तित संस्करण हमारे पास है।

इसलिए वैदिक संहिताओं के शोधकार्य में प्रवृत्त विद्वानों को प्रातिशास्य ग्रन्थों से पाठ-संशोधन में महायता लेते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रातिशास्य—निर्दिष्ट नियम इसी शाखा के लिए (जिसका वे सम्पादन कर रहे हैं) हैं ग्रथवा ग्रन्य शाखा के लिए। जो वैदिक संहिताओं के सम्पादन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखेगा, वह उन संहिताओं के परम्परा—प्राप्त पाठों को व्याकुलित कर देगा।

पार्षद पारिषद शब्द का अर्थ — पर्षत् और परिषत् दोनों शब्द समानार्थक हैं। दोनों का लोक प्रसिद्ध अर्थ 'सभा' है। परन्तु पार्षद और पारिषद प्रयोगों की मूल प्रकृतियां सभा-सामान्य की वाचक नहीं हैं। इनसे 'एक चरणवाल विभिन्न शालाध्येताओं की सभा' का ही बोध होता है। इसलिए समान चरण की विभिन्न शालाएं भी

१. हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १७१-१=२।

२. समानं तुल्यकालं ब्रह्मचारित्व येषां त इमेऽन्यशाखाध्याविनोऽपि सब्रह्म-चारिणः सवयसोऽभिधीयन्ते । द्र० — ग्रष्टाध्यायी-शुक्लयजुःप्रातिशाख्योमंत-विमर्शः' श्री प० विजयपाल ग्राचार्य कृत हस्तलिखित निवन्य पृष्ठ २६ तथा द्र० —हि० सं० लिटरेचर, मैक्सुलर, पृष्ठ ६८।

लक्षणा से पर्षद् अथवा परिषद् कही जाती हैं, ग्रीर उनके व्याख्या-ग्रन्थ पार्षद ग्रथवा पारिषद कहे जाते हैं।

श्रयवंपाषंदोक्त श्रयं — श्रयवं प्रातिशाख्य के अन्त में परिषत् शब्द का श्रयं इस प्रकार दर्शाया है —

'ग्राम्नातं परिषत् तस्य शास्त्रम्।'

इस लक्षण के अनुसार परिषत् शब्द से आम्नात मंहिता-पटित शब्दों का निर्देश है, उसका यह शास्त्र है।

यही अर्थ अगलं सूत्र से भी द्योतित होता है— 'आम्नातन्यमनाम्नातं प्रनाठेऽस्मिन् क्वित् पदम्। छन्दसोऽपरिमेयत्वात् परिषत्तस्य लक्षणम्, परिषत्तस्य लक्षणम्।

अर्थात् — पढ़ने योग्य शब्दों को नहीं पढ़ा इस प्रपाठ (प्राति-शास्य) में कहीं पदों को, छन्दों के अपरिमेय होने से परिषत् सहिता पठित शब्द ही उसका लक्षण है, अर्थात् संहिता के पाठ-सामध्य से उसको वंसा ही समभे ।

अर्थ विशेष का कारण — अथवं प्रातिशास्य में किए गये इस अथं-विशेष का एक विशिष्ट कारण है। अथवंपार्षद किसी शास्त्राविशेष का है, और अन्य आचे याजुष आदि प्रातिशास्त्र चरणों के हैं। एक-एक चरण में कई-कई शास्त्राएं होने से चरण समूहावनम्बेन शास्त्राओं की सभा रूप होता है। अतः वहां लौकिक अयं में ममानना बन जानी है। अथवंशासाओं में आचं और याजुप शास्त्राओं क ममान चरण विभाग नहीं है। इसलिए उसे परिषत् का भिन्न अयं बनाना पड़ा।

## प्रातिशाख्यों का स्वरूप.

प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध तनत् वेद के तत्तत् चरणों के साथ है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। यहां हम प्रातिशाख्यों क स्वरूप का वर्णन उनके प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से करते हैं।

्यास्क का कथन है कि प्रातिशास्य पदप्रकृतिक हैं, अर्थात् पदों को प्रकृति मानकर सहिता में होने वाले विगययों का वर्णन करते हैं। प्रातिशाख्यों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होता है कि

१. पदप्रकृतिः संहिता, पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्यदनि । निरु० १।१७।।

यास्क का निर्देश सामान्यरूप से युक्त है। परन्तु प्रातिशास्यों में पदों में संहिता के कारण होनेवाले विकारों के अतिरिक्त शिक्षा (वर्णोच्चारणविद्या) का भी सूक्ष्म विवेचन मिलता है। ऋक्प्रातिशास्य में वर्णोच्चारण में होनेवाले दोषों का पर्याप्त सूक्ष्म विवेचन उपलब्ध होता है (यह भी शिक्षा का ही अङ्ग है)। सम्भवतः इसी दृष्टि से महाभाष्य १।२।३२ में पतञ्जिल ने लिखा है—

'यद्येवं सुहृत् किमन्यान्यप्येवंजातीयकानि नोपिदशित ? कानि पुनस्तानि ? स्थानकरणानुप्रदानानि । व्याकरणं नामेयमुत्तरा विद्या । सोऽसौ छन्दःशास्त्रेष्वभिविनीत उपलब्ध्याधिगन्तुमुत्सहते ।

अर्थात् यदि पाणिनि इतना सुहृत् है, तो इस प्रकार के अन्य विषयों का उपदेश क्यों नहीं करता? वे क्या विषय हैं? स्थान करण अनुप्रदान आदि। व्याकरण नामवाली उत्तरा (अगली) विद्या है। जो छन्दःशास्त्रों में शिक्षित है, वह उनकी उपलब्धि (ज्ञान) से जानने में समर्थ हैं।

नागेश ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत में छन्द:शास्त्र का ग्रर्थ प्राति-शास्य किया है।

ऋक्प्रातिशास्य में शिक्षा का विषय अन्य प्रातिशास्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। साथ ही इसमें अन्य प्रातिशास्यों से विल-क्षण वैदिक छन्दःशास्त्र का भी सविस्तर वर्णन मिलता है।

प्रातिशाख्यों में जहां संहिता के प्रभाव से होनेवाले वर्ण वा स्वर-विपर्यय का वर्णन है, वहां पदपाठ-सम्बन्धी नियमों का भी उल्लेख मिलता है। पदपाठ के पश्चात् पढ़े जाने वाले फमपाठ के नियमों का भी सामान्यरूप से उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय प्राति-शास्य में वेद के जटांपाठ का भी विवेचन उपलब्ध होता है।

साम का प्रातिशाख्य फुल्लसूत्र अथवा पुष्पसूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रातिशाख्य अन्य प्रातिशाख्यों से विलक्षण है। इसमें साम-

१. द्र० — ग्रध्ययनतोऽविश्रक्तष्टास्यानाम् । अष्टाध्यायी २।४।५ का प्रसिद्ध 'उदाहरण 'पदकमकम्' (काशिका) ।

२. तैत्तिरीय प्रातिशास्य मैसूर सं० की कस्तूरिरङ्गाचार्य लिखित भूमिका पृथ्ठ ६-१३ ।

गान में होनेवाले वर्णविकारों वा स्तोभों का निर्देश है। सम्भवतः इसका कारण साम से सम्बद्ध होना ही है।

सामवेद के ऋक्पाठ में होनेवाले सांहितिक वर्णविकार आदि का निर्देश 'ऋक्तन्त्र' नामक ग्रन्थ में मिलता है। ग्रन्थ प्रातिशाख्यों की वेषयिक तुलना से यह प्रातिशाख्य कहा जा सकता है, पर प्राचीन श्राचार्यों ने इसको प्रातिशाख्य नाम से स्मरण नहीं किया है। साम प्रातिशाख्य के रूप में पुल्लसूत्र वा पुष्पसूत्र ही समादृत है।

इसी दृष्टि से हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय ग्रध्याय में प्रातिशाख्यों का उल्लेख करके पृष्ठ ६० (तृ० सं०) पर 'ग्रन्य वैदिक व्या-करण' इस उपशीर्षक के ग्रन्तर्गत ऋक्तन्त्र का तथा एतत्सदृश कित-पय ग्रन्थ ग्रन्थों का निर्देश किया है।

डा॰ सत्यकाम भारद्वाज, जिन्हें भारतीय परम्परा का गहरा ज्ञान नहीं, और हवाई घोड़े पर चढ़कर अपने नूतन अनुसन्धान को प्रकट करने में विशेष रूचि है अनेक असम्बद्ध कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने अपने 'संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास' ग्रन्थ (पृष्ठ ६३) में लिखा है—

'मीमांसक ने इन पूर्वोक्त ऋक्तन्त्र, अक्षरतन्त्र, सामतन्त्र, अथवं चतुरध्यायी (शौनकीय), और प्रतिज्ञासूत्रादि को 'अन्य वैदिक व्या-करण' नाम से एक पृथक् शीर्षक के आधीन रखा है। उनकी दृष्टि में प्रातिशाख्यों और इन तन्त्रग्रन्थों में रचनागत दृष्टि से कुछ अन्तर है। सच यह है कि ऊपर निकाले गये निष्कर्षों के अनुसार ये ग्रन्थ भी मूलतः प्रातिशाख्य ही हैं।'

वर्माजी ने सम्भवतः मेरा ग्रन्थ मनोयोग से नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा होता, तो मेरे नाम का निर्देश करके ऐसा ग्रगुढ़ लेख कभी नहीं लिखते। मैंने तो स्पष्ट लिखा है—

'प्रातिशास्यों के अतिरिक्त तत्सदृश अन्य निम्न निर्दिष्ट ग्रन्थ हैं।'
पृष्ठ ६८ (तृ० सं०)।

यहां मैंने तत्सदृश शब्द द्वारा ऋक्तन्त्र आदि को प्रातिशाख्य सदृश ग्रन्थ ही ध्वनित किया है। परन्तु प्रातिशाख्यों के अन्तर्गत इनका निर्देश न करने का प्रधान कारण यही है कि वैदिक-सम्प्रदाय में इन्हें प्रातिशास्य नाम से कहीं स्मरण नहीं किया गया। यदि वर्मा जी को ऐसा कहीं उल्लेख मिला होता, तो वे उसका निर्देश करके मेरे मत का खण्डन विस्फोटक रीति से करते।

इनका प्रातिशाख्यों में अन्तर्भाव न करने का एक कारण यह भी है कि प्रातिशाख्य पृथक्-पृथक् शाखाओं पर न लिखे जाकर स्व स्व-चरणगत सभी शाखाओं को दृष्टि में रखकर लिखे गये हैं। तब एक चरण के अनेक प्रातिशाख्य भला कैसे हो सकते हैं।

# प्रातिशाख्य और ऐन्द्र सम्प्रदाय

कितपय पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों का मत है कि प्राति-शास्त्यों का सम्बन्ध ऐन्द्र सम्प्रदाय से हैं। वे यह भी मानते हैं कि ऐन्द्र सम्प्रदाय प्राच्य सम्प्रदाय है। ये दोनों मत प्रायः कल्पना पर आश्रित है क्योंकि ऐन्द्र तन्त्र के उपलब्ध न होने से तुलनात्मक रीति से निश्चित सिद्धान्त की कल्पना नहीं की जा सकती। काशकृत्सन तन्त्र ऐन्द्र सम्प्रदाय का है, यह हमारा विचार भी कल्पना पर हीं आश्रित है।

प्रातिशास्यों को ऐन्द्र सम्प्रदाय का मानने का प्रधान हेतु यह दिया जाता है कि ऐन्द्र सम्प्रदाय के कातन्त्र में अक्षर समाम्नाय का पाठ नहीं है, और प्रातिशास्यों में भी अक्षर समाम्नाय का पाठ उपदिष्ट नहीं है।

हमारे विचार में यह हेतु उस समय दिया जा सकता था, जब ऐन्द्र व्याकरण का कोई भी सूत्र प्रकाश में नहीं आया था। पर हमने ऐन्द्र तन्त्र के दो सूत्र बड़े परिश्रम से ढूंढ़ कर प्रकाशित किये हैं (द्रo—यही ग्रन्थ भाग १, पृष्ठ ८६, तृ० सं०)। उनमें ऐन्द्र तन्त्र का आदि सूत्र है— श्रथ वर्णसमूहः। इस सूत्र के उपलब्ध हो जाने पर यह कल्पना स्वतः समाप्त हो जातो है कि ऐन्द्र तन्त्र में अक्षर-समा-म्नाय पठित नहीं था। साथ ही यह भी विवेचनीय है कि प्रातिशाख्यों में से ऋवप्रातिशाख्य के आरम्भ के दो वर्गों में अक्षर-समाम्नाय उप-दिष्ट है। इस अक्षर-समाम्नाय को मूल ग्रन्थ का अवयव न मानने पर अष्टौ समानाक्षराण्यादितः (१।१) सूत्ररचना सम्भव हो नहीं है। इतना ही नहीं, वर्गद्वयवृत्तिनिदिष्ट अक्षर समाम्नाय कम न मानने पर ऋक्प्रातिशास्य में उक्तअनेक सूत्र समभ में ही नहीं आ सकते। यथा – दुस्पृष्टं तु प्राग्धकाराच्चतुर्णाम् (१३।१०)। इस सूत्र में हकार से पूर्व चार वर्ण यरलव विवक्षित हैं, उनका इसमें ईषत्-स्पृष्ट प्रयत्न कहा है। लोक में श प स ह इस कम से ह सबके अन्त में पठित है।

ऋक्प्रातिशाख्य के टीकाकार उब्बट को वगंद्वयवृत्ति या तो उपलब्ध नहीं हुई, अथवा वह उसे प्रातिशाख्य का भाग नहीं मानता था। अत एव उसने ऋक्प्रातिशाख्य में आश्रित अक्षरसमाम्नाय की उपपत्ति के लिये १।३ की वृत्ति में बड़ी क्लिब्ट कल्पना की हैं। हमारा विचार है कि उब्बट को देविमत्र सुत विष्णुमित्र कृत ऋक्प्रातिशाख्य की व्याख्या, जिसका यह वगंद्वयवृत्ति भाग है, उप-लब्ध नहीं हुई। क्योंकि उसने अपनी टीका में विष्णुमित्र का कहीं उल्लेख नहीं किया। परन्तु यह भी एक आश्चर्य की बात है कि विष्णुमित्र कृत ऋक्प्रातिशाख्य व्याख्या के कई हस्तलेख आज भी विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं।

जब प्रातिशाख्यों में ऋक्प्रातिशाख्य में अक्षरसमाम्नाय उपिद्विट है तब यह सामान्यरूप से कहना कि प्रातिशाख्यों में अक्षरसमाम्नाय का निर्देश नहीं है, चिन्त्य है। डा॰ वर्मा प्रभृति ऋक्तन्त्र को प्राति-शाख्य ही मानते हैं, उस ऋक्तन्त्र में भी अक्षरसमाम्नाय आदि में उपिद्विट है।

ऐन्द्र सम्प्रदायकी कातन्त्रीय कितपय संज्ञाएं प्रातिशाख्यों में उपलब्ध हो जाती हैं एतावता प्रातिशाख्यों को ऐन्द्र सम्प्रदाय का मानना भी हमारे विचार से उचित नहीं है। हां, यदि कभी ऐन्द्र तन्त्र उपलब्ध हो जावे, वा उसके दो चार सौ सूत्र वा मत उद्धृत मिल जावें, तब इस समस्या का अन्तिम रूप से निर्णय हो सकता है।

अब हम वेद कम से प्रातिशाख्यों के सम्बन्ध में लिखते हैं—

### ऋग्वेद के प्रातिशाख्य

ऋग्वेद के पांच चरणों के पांच प्रातिशाख्यों में से सम्प्रति एक प्रातिशाख्य ही उपलब्ध है। इसका संबन्ध शाकल चरण की संहि-ताओं के साथ है। अन्य धाश्वलायन, बाष्कल, शाङ्कायन प्रातिशाख्य केवल नाम मात्र से विज्ञात हैं। यत: सम्प्रति ऋग्वेद-संबन्धी एक ही प्रातिशास्य उपलब्ध है, ग्रतः इसके लिये लोक में सामान्यरूप से ऋक्प्रातिशास्य शब्द का ही व्यवहार होता है।

# १-शौनक (३००० वि० पूर्व)

श्राचार्य शौनक ने ऋग्वेद के शाकल चरण की शाखाश्रों से संबद्ध एक प्रातिशाख्य का प्रवचन किया है। यह सम्प्रति ऋक्पार्षद अथवा ऋक्प्रातिशाख्य नाम से प्रसिद्ध है।

प्रवक्ता—सम्प्रति उपलब्ध ऋक्प्रातिशाख्य का प्रवक्ता कुलपति—
गृहपति । ग्राचार्य शीनक है। इन्हें बह्वृचिसह भी कहा जाता है।
इस प्रातिशाख्य का शीनक प्रवक्तृत्व इसकी अन्तरङ्ग परीक्षा से भी
स्पष्ट है। इस पार्षद के प्राचीन वृत्तिकार विष्णुमित्र ने अपनी वृत्ति
के आरम्भ में लिखा है—

'तस्मादादी तावच्छास्त्रावतार उच्यते— शौनको गृहपतिवें नैमिषीयैस्तु दीक्षितैः। दीक्षामु चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके।

इति शास्त्रावतारं स्मरन्ति।

अर्थात्—गृहपति शौनक ने सत्र में दीक्षित नैमिषारण्यस्थ मुनियों की प्रेरणा से द्वादशाह नामक सत्र में इस शास्त्र का प्रवचन किया। इस प्रकार शास्त्र का अवतरण पूर्वाचार्यों द्वारा स्मरण किया जाता है।

विष्णुमित्र के उपर्युक्त शास्त्रावतार निर्देश से स्पष्ट है कि इस पार्धद के प्रवचन का इतिहास पूर्व व्याख्याकार परम्परा से स्मरण करते चले आ रहे हैं। अतः यह इतिहास परम प्रामाणिक है। इसमें किसी प्रकार की आशंका को कोई स्थान नहीं है।

काल—कुलपित शौनक के काल के सम्बन्ध में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में ग्राचार्य पाणिनि के प्रकरण में (पृष्ठ २०:, २०३ तृ० सं०) विस्तार से लिख चुके हैं। तदनुसार पार्षद-प्रवक्ता शौनक का काल सामान्यतया भारत-युद्ध (३१०० वि० पूर्व) से लेकर महाराज

१. प्राचीन परिभाषा के अनुसार जो आचार्य १० सहस्र विद्यार्थियों का अन्त वस्त्र से भरण पोषण करता है, वह कुलपित अथवा गृहपित कहाता है।

श्रिष्टिस के काल (भारतयुद्धोत्तर २५० वर्ष = ३८५० वि० पूर्व) तक है। परन्तु यास्क ने श्रपनी तैत्तिरीय सर्वानुक्रमणी में शौनक के प्रातिशाख्य-निर्दिष्ट छन्दोमत का नामपुरः सर निर्देश किया है। श्रुतः स्पष्ट है कि शौनक ने इस पार्षद का प्रवचन यास्क के सर्वानुक्रमणी के प्रवचन से पूर्व किया था। उघर शौनक ने भी इस प्रातिशाख्य में यास्क के किसी ऋवसंबन्धी ग्रन्थ से यास्कीय मत को उद्घृत किया है। महाभारत से ज्ञात होता है कि यास्क ने निरुक्त का प्रवचन महाभारत के प्रवचन से पूर्व किया था। इस लिए शौनक के पार्षद-प्रवचन का काल भारतयुद्ध से लगभग १०० वर्ष से श्रुधिक उत्तर नहीं माना जा सकता। इस प्रकार पार्षद-प्रवचन का काल विक्रम से ३००० तीन सहस्र वर्ष पूर्व रहा होगा।

ऋक्प्रातिशास्य का सामान्य परिचय—इस प्रातिशास्य में १८ पटल हैं। प्रत्येक पटल में छन्दोबद्ध सूत्र हैं।

यह पार्षंद अन्य पार्षंदों से कुछ वैशिष्टच रखता है। अन्य पार्षंदों में प्राय: सिन्ध आदि के नियमों, पद-पाठ तथा कम-पाठ के नियमों का ही उल्लेख रहता है। यदि शिक्षा का किसी में वर्णन मिलता भी है, तो बहुत साधारण। इस पार्षंद में १३ वें १४ वें पटलों में विस्तार से शिक्षा का विषय वर्णित है। १६-१८ तक तीन पटलों में छन्द: शास्त्र का विस्तार से विधान है।

काशिका ४।३।१०६ में शौनकीया शिक्षा का उल्लेख है। यह शौनकीया शिक्षा ऋक्प्रातिशाख्य अन्तर्गत १३-१४ पटल हो है, अथवा

१. द्वादशिनस्त्रयोऽष्टाक्षराइच जगती ज्योतिष्मती । साऽपि त्रिष्टुबिति शौनकः । छन्दोविचितिभाष्यकार पेत्ता शास्त्री (हृषीकेश) द्वारा उद्घृत् । द्व० वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार भाग, पृष्ठ २०४ पर निर्दिष्ट । शौनक का उक्त मत ऋक्षाति० १६।७० में निर्दिष्ट है ।

२. न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यान्कः । ऋक्प्राति० १७।४२।

३. स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिकदारबीः । मत्प्रसादादधो नष्टं निक्तःमभिजिग्मवान् ॥ ज्ञान्ति० ३४२।७३॥

४. हमने इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ १३६ पर ऋक्प्रातिशास्य का प्रवचन काल भारतयुद्ध से २४० वर्ष पश्चात् लिखा है, उसे मुधार लें।

शौनक ने किसी स्वतन्त्र शिक्षा-ग्रन्थ का भी प्रवचन किया था, यह अज्ञात है।

ऋक्प्राितशास्य का आरम्भ ऋक्प्राितशास्य का आरम्भ कहां से होता है, इस विषय में वृत्तिकार विष्णुमित्र और भाष्यकार उव्वट का मत-भेद है। डा. मंगलदेव शास्त्री के संस्करण के आरम्भ में विष्णुमित्र कृत वर्गद्वय-वृत्ति छपी है। इस वृत्ति के अनुसार ये दोनों वर्ग प्राितशास्य के आद्य अवयव हैं। इति वर्णराशिक्रमञ्च (सूत्र १०) की व्यास्या में विष्णुमित्र ने वर्गद्वय अन्तर्गत वर्णसमाम्नाय अथवा वर्णक्रम निर्देश का प्रयोजन देते हुए लिखा है—

'वर्णक्रमश्चायमेव वेदितब्य उक्तप्रकारेण । वक्ष्यति-ऋकारादयो दश नामिनः स्वराः (१।६५) इति, तथा परेष्वकारमोजयोः (२।१८) ग्रौकारं युग्मयोः (२।१६) इति । ग्रन्त्याः सप्त तेषामघोषाः (१।११) तथा प्रथमपञ्चमी च द्वा ऊष्मणाम् (१।३६) इति एवमादिष्वयं कमो वेदितब्यः ।' (पृष्ठ २०)

इसमें वक्ष्यति किया के निर्देश और वर्णक्रम का प्रयोजन बत-लानेवाले सूत्रों के निर्देश से स्पष्ट है कि वृत्तिकार वर्गद्वय तथा उत्तर भाग का एक ही कर्ता मानता है। इतना ही नहीं, वह पुनः लिखता है—

'एवं वर्णसमाम्नायमुक्तवा तत्र लघुनोपायेन संज्ञापरिभाषाभ्यां शास्त्रे संव्यवहारसिद्धिं मन्यमानः सज्ञासं जिसबन्धार्थमाह' — (पृष्ठ २०)

इससे भी यही ध्वनित होता है कि जिसने वर्गद्वय में समाम्नाय पढ़ा, वही सज्ञासंज्ञि-संबन्ध बताने के लिए अगले सूत्रों को पढ़ता है।

उब्बट ने शास्त्र का आरम्भ-

'शिक्षाछन्दोव्याकरणैः सामान्येनोक्तलक्षणम् । तदेवमिह शाखायामिति शास्त्रप्रयोजनम् ॥'

श्लोक से माना है। तदनन्तर **ब्रष्टौ समानाक्षराण्यादितः** श्रादि संज्ञानिदशक सूत्र का पाठ स्वीकार किया है।

डा॰ मङ्गलदेव जी की भूल—डा॰ मङ्गलदेव जी ने इस श्लोक को पार्षद का वचन न समभकर उच्वट का वचन स्वीकार कर छोटे अक्षरों में छापा है। परन्तु यह उनकी भूल है। हो सकता है, उन्हें यह भूल पूर्व संस्करणों से विरासत में मिली हो। अस्तु, उब्बट उक्त क्लोक को पार्षद का अङ्ग मानता है। वह इसके आरम्भ में लिखता है - किमर्थमिदमारभ्यते अर्थात् यह पार्षद किस लिए बनाया जा रहा है ? इसके उत्तर में उक्त क्लोक पढ़कर लिखता है -

'प्रातिशाख्यप्रयोजनमनेन इलोकेन उच्यते।'

अर्थात्—इस क्लोक से प्रातिशाख्य की रचना का प्रयोजन वताया है।

इससे भी यही व्वनित होता है कि रचनाप्रयोजन का निर्देशक वचन प्रातिशाख्य का अंग है। इतना ही नहीं, अप्टौ समानाक्षराण्या-दितः सूत्र से पूर्व वह लिखता है—

'उक्तं शास्त्रप्रयोजनम् । प्रथमपटले तु संज्ञाः परिभाषाङ्चो-च्यन्ते । तदर्थमिदमारम्यते—ग्रष्टौ ः ।'

इस वाक्य में उक्तम् ग्रीर उच्यन्ते दोनों कियाश्रों का एक ही कर्ता होने पर ही वाक्य का सामञ्जस्य वनता है। अन्यथा मया भाष्य- कृता प्रयोजनमुक्तम्, तदर्थमिदमारभ्यते पार्षदकृता ऐसी कल्पना में महान् गौरव होता है, ग्रौर दोनों वाक्यों का परस्पर संबन्ध नहीं वनता।

ग्रौर भी—उब्बट ने उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या करके शास्त्रप्रयोजन बताते हुए लिखा है—

'तथा चाथवंणप्रातिशास्य इदमेव प्रयोजनमुक्तम् — एविमहेति च विभाषा प्राप्तं सामान्येन' (१।२) । पृष्ठ २३ ।

यहां उब्बट ने उक्त इलोक-निर्दिष्ट प्रयोजन ही शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है, इसकी पुष्टि के लिए अथर्व प्रातिशाख्य का वचन उद्धृत किया है। इससे भी यही बिदित होता है कि जैसे अथर्व प्रातिशाख्य का प्रयोजन-निर्देशक वचन उसका अवयव है, वैसे ही ऋक्पार्थद का प्रयोजन-निर्देशक उक्त इलोक भी ऋक्पार्षद का अवयव है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उब्बट के मत में प्रातिशास्य का आरम्भ उक्त क्लोक से होता है।

विष्णुमित्रवृत्ति में उक्त इलोक है ग्रथवा नहीं, हम नहीं कह सकते । क्योंकि इस समय हमारे पास विष्णुमित्र कृत पार्षदवृत्ति का हस्तलेख नहीं है। परन्तु विष्णुमित्र की वर्गद्वय वृति से हमें सन्देह होता है कि उसके ग्रन्थ में यह श्लोक नही रहा होगा। इसमें निम्न हेतु हैं—

(१) विष्णुमित्र वर्गद्वय के द्वितीय श्लोक की अवतरणिका में लिखता है—

'एवं शास्त्रादौ नमस्कारं प्रतिज्ञां च कृत्वा शास्त्रप्रयोजनमाह— माण्डूकेयः संहितां वायुमाह तथाकाश चास्य माक्षव्य एव।' इत्यादि।

इससे स्पष्ट है कि विष्णुमित्र के पार्षद ग्रन्थ में उब्बट स्वीकृत प्रयोजन-बोधक श्लोक नहीं था।

(२) आगे वर्गद्वय वृत्ति के अन्त में पुनः लिखता है -

'एवं वर्णसमाम्नायमुक्तवा तत्र लघुनोपायेन संज्ञापरिभाषाभ्यां शास्त्रे संव्यहारसिद्धि मन्यमानः संज्ञासंज्ञिसंबन्धार्थमाह'— (पृष्ठ २०)।

इस लेख से स्पष्ट है कि उसके पार्षद में इति वर्णराशिकमध्य (वर्गद्वय १०). श्रौर प्रष्टौ समानाक्षराण्यादितः सूत्रों के मध्य में कोई व्यवधायक वचन नहीं था।

विष्णुमित्र व्याख्यात वर्गद्वय पार्षद के ग्रङ्ग — विष्णुमित्र द्वारा व्याख्यात वर्गद्वय ऋक्प्रातिशाख्य के प्रवयव हैं। इनमें निर्दिष्ट वर्ण-सामाम्नाय अथवा वर्ण-त्रम का उपदेश किये विना ऋक्प्रातिशाख्य के उत्तरवर्ती कई सूत्रों का प्रवचन ही नहीं हो सकता। उच्चट, जो कि इस वर्गद्वय को प्रातिशाख्य का अवयव नहीं मानता, उसके सम्मुख यह भयङ्कर बाधा उपस्थित हुई कि ग्रष्टी समानाक्षराण्यादितः श्चादि सूत्रों में किस कम से वर्णों की गिनती की जाए ? वह स्वयं लिखता है —

'ननु कथं वर्णसमाम्नायमनुपिदश्यैव ग्रब्दी समानाक्षराण्यादित (१।१) इति । उपिद्विस्य हि व्यपदेश एवमुपपद्यते ग्रादित इति, नानुपिद्विस्य । तथा—चत्वारि संध्यक्षराण्युत्तराणि (१।२) इत्युत्तर-व्यपदेशो नैव घटते, पृष्ठ २५ ।

ग्रर्थात्—ग्रक्षर समाम्य का उपदेश किए विना सूत्रों में ग्रादितः तथा उत्तराणि निर्देश उपपन्न नहीं हो सकता ।

इस शंका को उपस्थित करके उसने अत्यन्त क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं। यथा -

१ - ब्राचार्यप्रवृत्त्या कमोऽन्यथाऽनुमीयते । पृष्ठ २५ ।

२—सोऽयमाचार्यप्रवृत्त्या पाठक्रमोऽनुमीयमानो लौकिकवर्ण-समाम्नायस्य द्विधापाठं गमयति । पृष्ठ २६ ।

अर्थात् — आचार्य की प्रवृत्ति से लौकिक कम से भिन्न वर्णसमा-म्नाय कम का अनुमान होता है। आचार्य की प्रवृत्ति से अनुमीयमान पाठकम बतलाता है कि लौकिक वर्णसमाम्नाय का दो प्रकार का कम था।

उब्बट को ये क्लिब्ट कल्पनायें क्यों करनी पड़ीं, इस विषय में हम पूर्व (पृष्ठ २८८।४) कह चुके हैं।

शौनक के प्रन्य प्रन्थ—श्राचार्य शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य के अतिरिक्त श्रनेक ग्रन्थों का प्रवचन किया था। वैदिक वाङ्मय में — ग्रथवं को शौनक संहिता, ग्रथवं प्रातिशास्य, बृहद्देवता, ऋग्वेद के ऋषि-देवता-छन्द-श्रनुवाक ग्रादि से सम्बद्ध दश अनुक्रमणियां और शौनकी शिक्षा प्रसिद्ध हैं। वैदिकेतर वाङ्मय में ज्योतिष शास्त्र श्रीर चिकित्सा शास्त्र ग्रादि का प्रवचन किया था।

ज्योतिष सम्बन्धी शौनक संहिता का उल्लेख शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 'भारतीय ज्योतिष शास्त्राचा इतिहास' के पृष्ठ ४७५ में किया है और पृष्ठ १६६, ४६२ टि०, ४६७ में शौनकमत का निर्देश मिलता है। चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी शौनक संहिता का उल्लेख बाग्भट्ट ने अधीते शौनकः पुनः (अष्टाज्जन हृदय कल्पस्थान ६।१५) में किया है। इस पर सर्वाज्जसुन्दरा टीका में शौनकस्तु तन्त्रकृदधीते—एवं पठित । लिखकर शौनक का पाठ उद्धृत किया है।

शौनकपुत्र शौनिक किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता था। इस-के विषय में इस ग्रन्थ के ग्र० ३, भाग १, पृष्ठ १२६-१३० (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

#### व्याख्याकार

#### (१) भाष्यकार

ऋक्पार्षद के वृत्तिकार विष्णुमित्र ने स्ववृत्ति के आरम्भ में लिखा है—

'सूत्रभाष्यकृतः सर्वान् प्रणम्य ज्ञिरसा ज्ञुचिः।'

दक्खन कालेज के संग्रह में वर्तमान हस्तलेख (सं ५५) का पाठ इस प्रकार है—

'तन्त्रभाष्यविदः सर्वान् प्रणम्य प्रयतः शुचिः।'

दोनों पाठों में से मूलपाठ कोई भी हो, दोनों से एक ही बात स्पष्ट है कि ऋक्पार्षद पर किसी आचार्य ने कोई भाष्य-ग्रन्थ लिखा था।

इस भाष्य के विषय में इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते।

### (२) आत्रेय

विष्णुमित्र की पार्षद-वृत्ति के ग्रारम्भ के द्वितीय क्लोक का दक्खन कालेज के हस्तलेख का पाठ इस प्रकार है—

तस्य वृत्तिः कृता येन तम् आत्रेयं प्रणम्य च । तेषां प्रसादेनास्याहं स्वशक्त्या वृत्तिमारभे ॥

इस पाठ के अनुसार किसी आत्रेय ने ऋक्पापंद की वृत्ति लिखी थी। यह वृत्तिकार आत्रेय कीन है, यह अज्ञात है। एक आत्रेय तैत्तिरीय प्रातिकास्य ५१३०; १७।८, तथा मैत्रायणीय प्रातिशास्य ५१३३; २१५; ६१८ में स्मृत है।एक आत्रेय तैत्तिरीय संहिता का पद-कार है। प्रातिशास्यों में स्मृत और तैत्तिरीयसंहिता का पदकार दोनों निश्चित रूप से एक हैं। ऋक्पापंद वृत्तिकार यदि यही आत्रेय हो, तो यह आपंयुगीन व्यक्ति होगा। परन्तु इस विषय में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कह सकते।

तैत्तिरीय प्रातिगास्य ५।१ की व्यास्या में त्रिभाष्यरत्न व्या-

१. दक्खन कालेज का हस्तलेख, संस्था ५५।

२. यस्याः पदक्रदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुंडिनः । तैतिरीय काण्डानुक्रमणी ।

ख्याकार सोमार्य ने आत्रेय का एक पाठ उद्धृत किया है। उससे विदित होता है कि किसी आत्रेय ने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की व्याख्या की थी। ऋक्प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के व्याख्याकार आत्रेयों के एकत्व की सम्भावना अधिक है।

ग्रात्रेय की एक शिक्षा भी है। इसका एक हस्तलेख विश्वेश्वरा-नन्द शोध-संस्थान होशियारपुर के संग्रह में है। द्र०—संख्या ४३७१, पृष्ठ ३००।

### (३) विष्णुमित्र

विष्णुमित्र ने ऋनप्रातिशास्य पर एक उत्तम वृत्ति लिखी है। यह वृत्ति ग्रभी तक केवल दो वर्गों पर ही मुद्धित हुई है। इसके हस्त-लेख अनेक स्थानों पर विद्यमान हैं। इसका कुछ ग्रंग श्री पं० भगवहत्त जी देहली के संग्रह में भी है।

परिचय-विष्णुमित्र ने अपनी वृत्ति के आरम्भ में जो परिचय दिया है, वह इस प्रकार है -

'चम्पायां न्यवसत् पूर्वं वत्सानां कुलमृद्धिमत् ॥॥॥ देविमत्र इति ख्यातस्तिस्मिञ्जातो महामितः। स वै पारिषदे जेष्ठः सुतस्तस्य महात्मनः॥६। नाम्ना विष्णुमित्रः स कुमार इति शस्यते॥७॥

इस परिचय के अनुसार विष्णुमित्र का अपर नाम 'कुमार' था। इसके पिता का नाम देविमत्र था। देविमत्र पार्षद = प्रातिशाख्य ज्ञाताओं मे श्रोष्ठ था। विष्णुमित्र वत्सकुल का था। यह कुल पहले चम्पा में निवास करता था।

पाठान्तर — डा॰ मञ्जलदेव के संस्करण में देविमत्र का वेदिमित्र श्रीर विष्णुमित्र का विष्णुपुत्र पाठान्तर उपलब्ध होते हैं। परन्तु इस ग्रन्थ के जो ग्रन्थ हस्तलेख हैं, उनकी ग्रन्तिम पुष्पिका के अनुसार देविमित्र ग्रीर विष्णुमित्र नाम ही प्रामाणिक हैं।

काल-विष्णुमित्र का काल अज्ञात है।

१. एकसमृत्थः प्राणः एकप्राणः, तस्य भावस्तद्भावः, तस्मिन् इत्यात्रेयम-तभ् । पृष्ठ १६२, मैसूर संस्क० ।

वृत्ति का नाम — विष्ण्मित्र कृत पार्षदवृत्ति का नाम ऋज्वर्था है। दक्खन कालेज के हस्तलेख संख्या ५६ का अन्त का पाठ इस प्रकार है—

'इति देविमत्राचार्यपुत्रश्रीकुमारविष्णुमित्राचार्यविरिचतायाम् ऋज्वर्थायां पाषंदब्याख्यायाम् श्रष्टादशपटलं समाप्तम् ।'

इस हस्तलेंख का लेखन-काल शक सं० १५६२ = वि० संवत् १६६७ है।

विशेष—इस हस्तलेख के पत्रा ६६ ख. तथा कुछ ग्रन्य पटलों के ग्रन्त में व्याख्याकार वज्रट पुत्र उव्बट का नाम मिलता है। संभव है लिपिकर को जिन ग्रंशों पर विष्णुमित्र का ग्रन्थ न मिला होगा, वहां उसने उव्बट व्याख्या को लिखकर ग्रन्थ को पूरा किया होगा।

इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने की महती आवश्यकता है। इस वृत्ति से अनेक रहस्यों के प्रकट होने की सम्भावना है।

### (४) उच्वट (सं० ११०० वि० के समीप)

उव्वट ने ऋनप्रांतिशास्य का भाष्य नाम से व्याख्यान किया है। इसका भाष्य अनेक स्थानों से प्रकाशित हो चुका है। इनमें डा० मञ्जलदेव का संस्करण यद्यपि उत्तम है, पुनरिप इसमें अभी पाठ-संशोधन की महती स्थिति है।

परिचय — उब्बट ने प्रातिशाख्यभाष्य में अपने को आनन्दपुर का रहनेवाला और वज्जट का पुत्र कहा है।

काल — उव्वट ने अपने यजुर्वेद भाष्य के अन्त में भोजराज के काल में मन्त्रभाष्य लिखने का उल्लेख किया है। भोज का राज्यकाल सामान्यतया सं० १०७५-१११० तक माना जाता है।

देश—वज्जट उब्बट आदि नामों से विदित होता है कि यह कश्मीरी ब्राह्मण था। काशी के सरस्वती भवन के हस्तलेख के अनु-सार काशी से मुद्रित यजुर्भाष्य के १३ वें अध्याय के अन्त में लिखा

१. ऋष्यादीश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुख्वटो वसन् । मन्त्राणां कृतवान् भाष्यं महीं भोजे प्रशासति ॥

है कि यजुर्वेद-भाष्य उज्जयिनी में लिखा गया है। यही भाव अन्य हस्तलेखों के पाठो का भी है। उनमें अवन्ती का निर्देश है।

श्चन्य ग्रन्थ—उव्वट ने ऋवप्रातिशास्य के अतिरिक्त माध्यन्दिनी संहिता, शुक्लयजुःप्रातिशास्य श्चीर ऋवसर्वानुक्रमणी पर भी अपने भाष्य लिखे हैं।

#### (५) सत्ययशाः

ऋक्प्रातिशास्य पर सत्ययशाः नाम के किसी व्यक्ति ने एक व्या-स्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख विश्वेश्वरानन्द शोध संस्थान होशियारपुर के संग्रह में विद्यमान है। द्रष्टव्य-संस्था ४१३१, सूची-पत्र पृष्ठ ४०।

यह हस्तलेख पूर्ण है। इसमें २०४ पत्रे हैं। इसका ग्रन्थमान ३५०० ब्लोक है। यह केरल लिपि में लिखा हुपा है।

इससे अधिक हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते।

#### (६) अज्ञातनाम

मद्रास राजकीय हस्तलेख-संग्रह के सूची गत्र भाग ५, खण्ड १वी के पृष्ठ ६३२७, संख्या ४३०१ पर वाक्यदीपिका नामनी ऋवशाति-शाख्य व्याख्या का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है।

इसके लेखक का नाम अज्ञात है। हस्तलेख पूर्ण है।

#### (७) अज्ञातनाम

मद्रास राजकीय हस्तलेख-संग्रह के सूचीपत्र भाग ६, खण्ड १ के पृष्ठ ७३६१, संख्या ४३४६ पर एक ऋक्प्रातिशाख्य-व्याख्या निर्दिष्ट है। इसका उदाहरण-मण्डिका नाम से संकेत है। इसी ग्रन्थ के तीन हस्तलेख द्रिवेण्ड्रम के संग्रह में भी हैं। इ०-सूचीपत्र भाग ५, संख्या ७, ६, ६। यहां इनका निर्देश 'पार्षद-व्याख्या उदाहरण-मण्डिता' नाम से है।

इस ग्रन्थ के लेखक का नाम तथा देश काल ग्रजात है।

१. उबटेन कृतं भाष्यमुज्जयिन्यां स्थितेन तु ।

### (=) पशुपतिनाथ शास्त्री

पशुपितनाथ शास्त्री ने चिन्ताहरण शर्मा के साहाय्य से उब्बट-भाष्य के ग्राधार पर ऋक्पार्षद की एक व्याख्या लिखी है। यह 'संस्कृत साहित्य परिषद् ग्रन्थमाला कलकत्ता' से सन् १६२६ में प्रका-शित हुई है।

यह व्याख्या संक्षिप्त है। इसमें उच्वट द्वारा अस्वीकृत आद्य वर्गद्वय को (जिन पर विष्णुमित्र की टीका छपी है) ग्रन्थ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है। यह उचित ही किया है।

# २- आद्यलायन ( ३००० विक्रम पूर्व )

ऋग्वेद की ग्राश्वलायन शाखा का एक प्रातिशाख्य ग्रनन्त की वाजसनेय प्रातिशाख्य की टीका में निर्दिष्ट है। ग्रनन्त का पाठ इस प्रकार है—

नाप्याद्वलायनाचार्यादिकृतप्रातिशास्यसिद्धत्वम्। १।१।।

अनन्त के इस पाठ से विदित होता है कि इस प्रातिशाख्य का प्रवक्ता आश्वलायन आचार्य है।

यह प्रातिशास्य इस समय प्राप्त नहीं है, और इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख भी प्राप्त नहीं होता।

म्रन्य ग्रन्थ-ग्राचार्य ग्राश्वलायन-प्रोक्त निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-

संहिता-ब्राह्मण—इस संहिता और ब्राह्मण के लिए पं० भग-वद्त्त जी कृत 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास प्रथम भाग' पृष्ठ २०३-२०६ (द्वि सं०) तक देखना चाहिए।

पदपाठ — ग्राश्वलायन पदपाठ का एक हस्तलेख दयानन्द कालेज लाहौर के संग्रह में संख्या ४१३६ पर निर्दिष्ट है। द्र० वै० वा० का इतिहास भाग १. पृष्ठ २०६ (द्वि० सं०)।

श्रौत-गृह्य-ग्राश्वलायन श्रौत ग्रौर गृह्य सूत्र प्रसिद्ध हैं।

अनुक्रमणी—आश्वलायन अनुक्रमणी का निर्देश अथर्ववेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणी के ११ वें पटल के आरम्भ में उपलब्ध होता है—

१. उञ्चटकृतभाष्यानुसारिण्या व्यास्यया समलंकृत्य ..... मुखपृष्ठ ।

ॐ ग्रथाथवंणे विशतितमकाण्डस्य सूक्तसंख्या सम्प्रदायाद् ऋषिदैवतछन्दांस्याश्वलायनानुक्रमानुसारेणानुक्रमिष्यामः ।

सामवेद की नैगेयानुक्रमणी में कोऽद्य (साम पूर्वाचिक मन्त्र सं । ३४१) के विषय में लिखा है—

'कायीत्याहाश्वलायनः'। नैगेयानुक्रमणी पृष्ठ १४।

अर्थात्—आश्वलायन ने कोऽद्य ऋचा को कायी = क-देवतावाली कहा है। यह ऋचा ऋग्वेद १। द४। १६ में भी है। अतः नैगेय अनु- कमणी के प्रवक्ता ने इस ऋचा का देवता संबन्धी आश्वलायन-मत उसकी ऋगनुक्रमणी से ही संगृहीत किया होगा।

काल—संहिता ब्राह्मण श्रादि के प्रवक्ता श्राचार्य श्राश्वलायन का काल वि॰ पूर्व ३१००-३००० तक है। भगवान् वेदव्यास ने भारत युद्ध से पूर्व शाखाश्रों का प्रवचन किया था। उसके कुछ काल पश्चात् ही उनके शिष्यों ने स्व-स्व शाखा का प्रवचन किया। इस प्रकार २० वें व्यास कृष्णद्वैपायन तथा उसके शिष्य-प्रशिष्यों का शाखाप्रवचनकाल वि० पूर्व ३२००-३००० तक है।

पाश्चात्य विद्वानों की भ्रान्ति—बौद्ध त्रिपिटकों में श्राश्वलायन श्रादि के नाम अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। उन्हें देखकर पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय आर्ष वाङ्मय को अर्वाक्कालिक सिद्ध करने के लिए यह मत प्रसारित किया है कि बौद्ध ग्रन्थों में स्मृत आश्वलायन आदि बाह्मण ही आश्वलायन आदि श्रीतसूत्रों और गृह्मसूत्रों के प्रवक्ता हैं। परन्तु यह मत सर्वथा भ्रान्त है। बौद्धों के ग्रन्थों में उल्लिखित आश्वलायन आदि को श्रीतगृह्म आदि का प्रवक्ता कहीं नहीं लिखा। वस्तुतः बौद्ध ग्रन्थों में प्राचीन भारतीय पद्धित के अनुसार उस काल में विद्यमान विशिष्ट विद्वानों का, जो महात्मा बुद्ध के सम्पर्क में आए, उनका गोत्रनामों से उल्लेख किया है। अतः त्रिपिटकों में प्रयुक्त आश्वलायन आदि नाम गोत्र-नाम हैं, श्राद्य ब्यक्ति के नहीं हैं।

### ३ — बाष्कल-पार्धद का प्रवक्ता

बाष्कल चरण के प्रातिशाख्य का यद्यपि प्रत्यक्ष निर्देश नहीं

१. श्री डा॰ सीताराम सहगल सम्पादित, सन् १६६६।

मिलता, तथापि शाखांयन श्रौत १२।१३।५ के वरदत्त सुत ग्रानतींय के भाष्य के एक वचन से उसकी ग्रितिशय सम्भावना होती है। वह वचन इस प्रकार है —

'उपद्रुतो नाम सन्धिब ध्किलादीनां प्रसिद्धः । तस्योदाहरणम् ।'

इसमें बाष्कल चरण की शाखाओं में निर्दिष्ट उपद्रुत नाम की सन्धि का उल्लेख है। निश्चय ही इस सन्धि का विधान उसके प्राति-शास्त्र में रहा होगा।

इसी प्रकार शांखायन श्रीत १।२।५ के भाष्य में निम्न वचन द्रष्टब्य है—

'किन्तु बाष्कलानामप्रगृह्यः, तदर्थं वचनम् ।'

बाष्कल पार्षद के सम्बन्ध में इससे अधिक हमें कुछ ज्ञात नहीं है।

### ४-शाङ्खायन-पार्षद् का प्रवक्ता

अलवर के राजकीय संग्रह में प्रातिशाख्य का एक हस्तलेख विद्यमान है। उसके अन्त में पाठ है—

'इति प्रातिशाख्येऽष्टादशं पटलम् । तृतीयोऽध्यायः समाप्तः । सांखायनशाखायां प्रातिशाख्यं समाप्तम् ।' · · · · ·

द्र०—सूचीपत्र, ग्रन्थाङ्क १७। पाठनिर्देशक खण्ड पृष्ठ ३संख्या ४।

इस प्रातिशास्य के ग्राचन्त के पाठ से तो प्रतीत होता है कि यह शाकल पार्षद है। परन्तु ग्रन्तिम श्लोक के ग्रन्त्यचरण—स्वर्ग जयत्येभिरथामृतत्वम् ।।३=।।७।। के साथ ३=।।७ संख्याविशेष का निदंश होने से सन्देह होता है कि यह पार्षद शाकल पार्षद से कुछ भिन्नता रखता हो, ग्रीर इसका प्रवचन भी शौनक ने ही किया हो। वस्तुत: इस हस्तलेख का पूरा पाठ मिलाने पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।

### ५--कात्यायन (३००० विक्रम पूर्व )

शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय प्रातिशास्य के प्रवक्ता वेदविद्याविचक्षण ग्राचार्य कात्यायन हैं। यह प्रातिशास्य ग्रनेक व्यास्याग्रों सहित उपलब्ध है।

परिचय-इस प्रातिशास्य के प्रवक्ता आचार्य कात्यायन वाज-

सनेय याज्ञवल्क्य के पुत्र हैं। इस कात्यायन का वर्णन हमने इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ २६० (तृ० सं०) पर वार्तिककार के प्रसंग में किया है। पाठक वहीं देखें।

काल — याज्ञवल्क्य के साक्षात् पुत्र होने के कारण इस कात्या-यन का काल लगभग ३०००-२६०० वि० पूर्व है।

अन्य ग्रन्थ—ग्राचार्य कात्यायन के नाम से अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। कात्यायन नाम के आचार्य भी अनेक हैं। अतः कौनसा ग्रन्थ किस कात्यायन का है, यह कहना कठिन है। परन्तु निम्न ग्रन्थ तो अवश्य ही इसी कात्यायन के हैं—

संहिता ब्राह्मण—इस कात्यायन ने पञ्चदश वाजसनेय शाखाओं में अन्यतम कात्यायनी शाखा और उसके कात्यायन शतपथ का प्रवचन किया था। कात्यायन शतपथ के प्रथम तीन काण्डों का एक हस्तलेख हमने लाहौर के लालचंद पुस्तकालय के संग्रह में देखा था।

श्रीत - कात्यायन श्रीत प्रसिद्ध ही है।

गृह्य — कात्यायन गृह्य का एक हस्तलेख 'सेण्ट्रल प्रावेंसी आफ बरार' के हस्तलेख सूची-पत्र में निर्दिष्ट है। इस गृह्य के तीन हस्त-लेख 'इतिहास संशोधन मण्डल पूना' के संग्रह में विद्यमान हैं। भण्डार-कर प्राच्यविद्या संस्थान में पारस्कर गृह्य के नाम से कई हस्तलेख ऐसे हैं जो कात्यायन गृह्य के प्रतीत होते हैं। इस गृह्य का पाठ पं० जिष्ठाराम बम्बई द्वारा प्रकाशित पारस्करगृह्य के साथ छपा था, ऐसा हमें ज्ञात हुन्ना है। यह संस्करण हमारे देखने में नहीं आया।

स्वामी दयानन्द द्वारा उद्धृत—स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि के सं० १९३२ के संस्करण में इस गृह्य के अनेक लम्बे-लम्बे पाठ उद्धृत किए हैं। द्वितीयवार संशोधित सं० १९४० की संस्कारविधि में भी क्वचित् इस गृह्य का नामतः उल्लेख मिलता है।

कात्यायन ग्रौर पारस्कर गृह्य की समानता—ऋग्वेद के जैसे शांखायन ग्रौर कौषीतिक गृह्यसूत्रों के पाठ प्रायः समान हैं, उसी प्रकार कात्यायन ग्रौर पारस्कर गृह्यसूत्रों के पाठ भी परस्पर बहुत समानता रखते हैं। पुनरिप इन दोनों में पर्याप्त वैलक्षण्य है।

धर्मसूत्र कल्प शास्त्र के तीन अवयव होते हैं-श्रीत गृह्य और

धर्म । कात्यायन के श्रीत ग्रीर गृह्य तो उपलब्ध हैं, परन्तु धर्मसूत्र उपलब्ध नहीं हैं । कात्यायन के नाम से एक स्मृति अवश्य मिलती है, परन्तु वह इस कात्यायन कृत प्रतीत नहीं होतो । सम्भवतः उसे कात्यायन के धर्मसूत्र के आधार पर किसी ने बनाया हो ।

इनके अतिरिक्त और कौन-कौनसे ग्रन्थ इस कात्यायन के हैं, यह कहना कठिन है। श्रौतपरिशिष्ट तथा प्रातिशास्य-परिशिष्ट इसी कात्यायन के प्रवचन हैं, अथवा अन्य व्यक्ति के यह निर्णय करना कठिन है, परन्तु हैं ये अवश्य प्राचीन । इसी प्रकार भ्राज नाम के श्लोक जिनका पतञ्जिल ने महाभाष्य के आरम्भ में उल्लेख किया है, वे इसी कात्यायन के हैं, अथवा वार्तिककार कात्यायन के, यह भी अज्ञात है।

पाणिनीय अष्टाध्यायी पर लिखे गए वार्तिक इस कात्यायन के पुत्र वररुचि कात्यायन के हैं। यह हम इसी अन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ २६६-३०१ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

प्रातिशास्य-परिशिष्ट — कात्यायन प्रातिशास्य के परिशिष्ट रूप में प्रतिज्ञासूत्र और भाषिकसूत्र प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में हम स्वन्त्र रूप से ग्रागे लिखेंगे।

#### व्याख्याकार

कात्यायन प्रातिशाख्य पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं लिखी हैं। हम नीचे उनका निर्देश करते हैं—

# (१) उब्बट (सं ११०० वि०)

उव्वष्ट कृत वाजसनेय प्रतिशास्य की भाष्य नाम्नी व्यास्या कई स्थानों से प्रकाशित हो चुकी है।

परिचय — उब्बट के देशकाल ग्रादि का परिचय हम ऋक्प्राति-शास्य के व्याख्याकारों के प्रकरण में पूर्व लिख चुक हैं।

इस टीका के संस्करण—इस टीका के तीन संस्करण हमारी दिष्ट में आए हैं। एक जीवानन्द विद्यासागर द्वारा प्रकाशित सं० १६५० (सन् १८८३) का है। दूसरा युगलिकशोर सम्पादित काशीं का संस्करण है, जो सं॰ १६६४ में प्रकाशित हुआ है। इस संस्करण में प्रतिज्ञासूत्र, भाषिकसूत्र, जटादिविकृतिलक्षण, ऋग्यजु:परिशिष्ट तथा अनुवाकाध्याय परिशिष्ट भी अन्त में छपे हैं। तृतीय संस्करण वि० वेंकटराम शर्मा द्वारा सम्पादित मद्रास विश्वविद्यालय से सं १६६१ (सन् १६३४) में प्रकाशित हुआ है। इसमें अनन्त भट्ट की भी व्याख्या साथ में छपी है।

तीनों भ्रष्ट—उव्वटभाष्य के तीनों संस्करण ग्रत्यन्त भ्रष्ट है। वि. वेक्कटराम शर्मा का संस्करण पुराने संस्करणों से भी निकृष्ट है। पुराने संस्करणों में उव्वट भाष्य में उदाहरण रूप से दिये गए याजुष मन्त्रों के पते छपे थे, परन्तु इस संस्करण में उन्हें भी हटाकर सम्पादक ने न जाने कौनसी प्रगति की है।

श्रादर्श संस्करण की श्रावश्यकता—उक्त संस्करणों को देखते हुए इस ग्रन्थ के विशुद्ध श्रादर्श संस्करण की महती श्रावश्यकता है। इस संस्करण के लिए श्रागे निर्दिष्ट हस्तलेखों का उपयोग करना अत्यावश्यक है।

स्रति प्राचीन हस्तलेख—दक्खन कालेज पूना के संग्रह में उब्बट-भाष्य के दो स्रति प्राचीन हस्तलेख हैं। एक संख्या २७६ का सं० १५३८ का है सौर दूसरा सं० २८३ का संवत् १५६३ का है। इसी संग्रह में संख्या २८६ का एक हस्तलेख और है। यद्यपि इस पर लेखन-काल निर्दिष्ट नही है, तथापि इसमें पृष्ठ-मात्रास्रों का प्रयोग होने से यह हस्तलेख भी पर्याप्त प्राचीन है। पृष्ठमात्रास्रों का प्रयोग लगभग ४०० वर्ष पूर्व नागराक्षरों में होता था।

### (२) अतन्त भट्ट (सं० १६३०-१६८२ वि०)

श्रनन्त भट्ट विरचित प्रातिशाल्य व्याख्या मद्रास विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला से निस्सृत वाजसनेय प्रातिशाख्य में उव्वट टीका के साथ छपी है।

परिचय-ग्रनन्त भट्ट ने अपनी व्याख्या के अन्त में स्वपरिचय इस प्रकार दिया है-

> ग्रम्बा भागीरथी यस्य नागदेवात्मजः सुघीः। तेनानन्तेन रचितं प्रातिशास्यस्य वर्णनम्।।

इस उल्लेख के अनुसार अनन्त की माता का नाम भागीरथी, पिता का नाम नागदेव था। यह काण्वशाखा का अनुयायी था। ऐसा ही परिचय अनन्त ने अपने काण्वसंहिता भाष्य में भी दिया है। अनन्त के पुत्र का नाम राम था। इसने पञ्चोपाख्यान-संग्रह नाम ग्रन्थ सं०१६६४ में लिखा था।

देश - अनन्त ने अपने ग्रन्थ काशी में लिखे हैं। काण्वयाजृप भाष्य के पूना के कोश के अन्त में लेख है -

काइयां वासः सदा यस्य चित्तं यस्य रमाप्रिये ॥ ॥ ॥

विधानपारिजात ग्रन्थं के ग्रन्त में भी काशी में ग्रन्थ की पूर्ति का उल्लेख है।

काल—श्री पं० भगवद्त्त जी ने वैदिक वाङ्मय का इतिहास के वेदों के भाष्यकार नामक भाग में पृष्ठ १०० पर अनन्त का काल सं० १७०० के समीप लिखा है। पुनः पुष्ठ १०२ पर लिखा है— 'काशीवासी महीधर भी अपने भाष्य को वेददीप कहता है। सम्भव है अनन्त और महीधर समकालिक हों।'

निश्चित काल—ग्रनन्त देव विरचित विधानपारिजात ग्रन्थ का एक हस्तलेख इण्डिया ग्राफिस लन्दन के संग्रह में हैं। उसके ग्रन्त में निम्न क्लोक पठित है—

चन्द्राच्चन्द्रकलेव शुद्धगुणभृच्छीनागदेवाभिषः
तस्माच्छीमदनन्तदेव ग्राविरभवद् यद्यज्ज्ञानभक्त्यादिके—
व्वन्तो नास्ति गुणेषु यस्य च हरिः प्रेष्ठो वरीवर्तते
तेनायं रचितो विधानदिविषद्बृक्षो ऽथिसवंप्रदः
काले द्वचव्दषडेकलांककमिते (?) काश्यामगात् पूर्णताम् ॥

इसके अन्तिम चरण में विधानदिविषद् वृक्ष अर्थात् विधान-पारिजात का रचना काल सं० १६८२ लिखा है। प्रथम श्लोक में 'चन्द्रात्' पद श्लेष से नागदेव के पिता के नाम का निर्देशक है। ऐसा हमारा विचार है।

ग्रनन्त ने प्रतिज्ञासूत्र परिशिष्ट १।३ की व्याख्या में महीधर का उल्लेख किया है—

१. द्र ० -- इण्डिया ग्राफिस पुस्तकालय सूचीपत्र, पृष्ठ ६८४ ।

३. प्रतिज्ञासूत्र का व्याख्याता ग्रनन्त नहीं है, ऐसा हमारा विचार है। द्व-इसी ग्रध्याय में ग्रागे प्रतिज्ञासूत्र के प्रकरण में।

२. द्रo—इण्डिया ग्राफिस पुस्तकालयसूचीपत्र भाग ३, पृष्ठ ४३७ सं० १४६८।

'वाजमन्नं सनिर्दानमस्यास्तीति वाजसनिरिति महीघराचार्याः मन्त्रभाष्ये व्याख्यातवन्तः ।' वाज० प्राति० काशी सं०, पृष्ठ ४०६।

यह पंक्ति महीधर कं यजुर्वेदभाष्य के उपोद्घात में इस प्रकार पठित है-

'वाजस्यान्नस्य सनिर्दानं यस्य स वाजसनि:।'

प्रतिज्ञासूत्र-भाष्य का पाठ भ्रष्ट है।

महीधर का काल निश्चित है। उसने सं. १६४५ वि. में मन्त्रमहो-दिध ग्रन्थ लिखा था। उसने यह काल स्वयं ग्रन्थ के अन्त में दिया है।

इस प्रकार महीधर का उल्लेख करने से, विधानपारिजात का लेखन काल सं० १६८२ होने से, और अनन्तपुत्र राम के पञ्चोपाख्यान-संग्रह का लेखन समय सं० १६६४ निश्चित होने से स्पष्ट है कि अनन्त का काल वि० सं० १६३०-१६६० के मध्य है।

्वास्या का नाम — अनन्त भट्ट के प्रातिशास्य भाष्य का नाम पदार्थ-प्रकाश है।

व्याख्या का महत्त्व—अनन्त ने अपनी व्याख्या में काण्व संहिता के उदाहरण दिए हैं। इसके काण्वपाठानुसारी होने से काण्व संहिता और उसके पदपाठ पर इससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

मुद्रित ग्रन्थ — अनन्त के पदार्थप्रकाश (प्रातिशाख्यभाष्य) का जो संस्करण मद्रास से प्रकाशित हुआ है, वह अत्यन्त भ्रष्ट है। अनेकत्र पाठ त्रुटित हैं, बहुत्र पाठ धागे-पीछे हो गये हैं। ग्रन्थ के महत्त्व को देखते हुए इसके शुद्ध संस्करण की महती भ्रावश्यकता है।

# (३) श्रीराम शर्मा (सं० १८०२ वि० से पूर्व)

श्रीराम शर्मा नामक व्यक्ति ने कात्यायन प्रातिशाख्य पर ज्योत्स्ना नाम्नी एक विवृति लिखी थी। इसका एक हस्तलेख दक्खन कालेज के हस्तलेख-संग्रह में विद्यमान है। देखो—सूचीपत्र संख्या २८८।

१. माध्यन्दिनानुसारिणा ज्योत्स्नाख्या विवि (वृ)तिलंघु: । त्रियते सुखबोघार्थं मन्दानां रामधर्मणा ।।२।। ग्रन्थारम्भे ।

२. इसका एक हस्तलेख श्री गुरुवर पं० भगवत्प्रसाद मिश्र प्राच्या० सं० वि० वि० वाराणसी के संग्रह में भी है।

परिचय-ग्रन्थकार ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। अतः इसके वंश आदि के विषय में हम कुछ भी लिखने में असमर्थ हैं।

काल — ग्रन्थकार द्वारा परिचय न देने से इसका काल भी अनिश्चित है। बालकृष्ण गोडशे द्वारा सं० १८०२ वि॰ में लिखी गई प्रातिशास्यप्रदीप शिक्षा में ज्योत्स्ना का दो स्थानों पर निर्देश मिलता है। यथा—

क—ज्योत्स्नायां प्रकारत्रयेण रथ उक्तः, स तत्रैव द्रष्टब्यः। पृष्ठ ३०४।

ख-शेषं ज्योत्स्नादिषु ज्ञेयम् । पृष्ठ ३०६ ।

इन निर्देशों से स्पष्ट है कि श्रीराम शर्मा प्रणीत ज्योत्स्ना का काल वि० सं० १८०२ से पूर्ववर्ती है।

### (४)राम अग्निहोत्री (सं० १८१३ वि०)

राम ग्रग्निहोत्री नामक किसी विद्वान् ने कात्यायन प्रातिशाख्य पर प्रातिशाख्यदीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक ह्स्त-लेख दक्खन कालेज पूना के संग्रह में है। इसकी संख्या २८७ है।

परिचय - राम अग्निहोत्री ने स्वव्याख्या के आरम्भ में अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। ग्रन्थ के अन्त में निम्न पाठ मिलता है-

'इति सदाशिवाग्निहोत्रिसुतरामाग्निहोत्रिकृता प्रातिशाख्यदीपिका समाप्ता । संख्या ३०१६ । शाकः षोडशसप्ताब्टभूयो हरिहरात्मको ।''

इससे इतना ज्ञात होता है कि राम अग्निहोत्री के पिता का नाम सदाशिव अग्निहोत्री था।

श्री गुरुवर भगवत्प्रसाद वेदाचार्य प्राध्या० सं० वि० वाराणसी के संग्रह में भी शाके १७०६ सं० १८४४ वि० में लिखे किसी हस्तलेख की एक प्रतिलिपि है।

उसके अन्त के क्लोकों का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है। पुनरिप उनसे यह विदित होता है कि सदाशिव के पिता का नाम गोविन्द था, गोविन्द का भाई नृसिंह था। इसके पिता का नाम बालकृष्ण था, और गोत्र पराशर। गुरु का नाम वैद्यनाथ था।

काल-पूना के हस्तलेख के ग्रन्त में शक सं० १६७८ ग्रर्थात्

वि० सं० १८१३ का निर्देश है। यह ग्रन्थरचना का काल है, अथवा प्रतिलिपि करने का यह अज्ञात है। परन्तु इससे इतना निश्चित है कि उक्त ग्रन्थ सं० १८१३ वि० से उत्तरवर्ती नहीं है।

हम अनुपद ही सदाशिव-तनूजनमा बालकृष्ण विरचित प्राति-शास्यप्रदीपशिक्षा का वर्णन करेंगे। उसका लेखनकाल सं० १८०२ वि० है। दोनों ग्रन्थकारों के पिता का समान नाम होने, तथा दोनों का समान काल होने से हमारे विचार में बालकृष्ण और राम ग्रग्निहोत्री दोनों औरस भ्राता हैं। राम ग्रग्निहोत्री ने प्रातिशास्यदीपिका के श्रारम्भ में —

### 'नानाग्रन्थान् समालोक्य उच्वटादिकृतानि । शिक्षाश्च सम्प्रदायांश्च · · · · · · ।। २ ॥'

शिक्षाओं का निर्देश किया है। सम्भव है यहां शिक्षा शब्द से बालकृष्ण शर्मा कृत प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा का भी निर्देश हो। प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा में कम विशेष से प्रातिशाख्य के सूत्रों का ही प्राधान्येन व्याख्यान है। इस शिक्षा से प्रातिशाख्य के स्रनेक प्रकरणों का स्राशय स्रच्छे प्रकार स्पष्ट होता है।

विशेष— संख्या ३, ४ के लेखकों द्वारा लिखे गये ग्रन्थ सीघ प्रातिशाख्य के व्याख्याख्य नहीं हैं, अपितु जैसे अघ्टाध्यायी पर प्रक्रियानुसारी सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याख्यानग्रन्थ बने, उसी प्रकार प्रातिशाख्य के भी ये प्रकरणानुसारो व्याख्यानग्रन्थ हैं। ग्रागे निर्दि-स्यमान बालकृष्ण गोडशे का प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा ग्रन्थ भी इसी प्रकार का है।

### (४) शिवराम (?)

संस्कृत विश्वविद्यालय काशी के सरस्वती भवन के संग्रह में शुक्लयजुःप्रातिशाख्य पर शिवाख्य भाष्य का एक हस्तलेख है। हमने सन् १६३४ में इसे देखा था। यह महीधर संग्रह के २८ वें वेष्टन में रखा हुआ था। ग्रन्थकार का नाम सन्दिग्ध है।

सरस्वती भवन के अधिकारियों ने महीधर के कुल में सम्प्रति वर्तमान व्यक्ति के घर से महीधर के सम्पूर्ण संग्रह को प्राप्त करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। इस संग्रह में वर्तमान सभी ग्रन्थ महीधर के काल के हैं, अथवा इनमें उत्तरोत्तर भी कुछ प्रन्थों की वृद्धि हुई है, यह कहना किठन है। यदि इस संग्रह के सभी प्रन्थ महीघर के काल के मान लें, तो इस व्याख्या का काल सं० १६४० वि० से पूर्ववर्ती होगा। हमारा अनुमान है कि यह व्याख्या शिवरामेन्द्र सरस्वती की है, जिनका संन्यास से पूर्व शिवराम-शिवरामचन्द्र नाम था। यदि हमारा अनुमान ठीक हो, तो इसका काल सं० १६०० वि० के लगभग होगा।

### (६) विवरणकार

वाजसनेय प्रातिशाख्य पर किसी विद्वान् ने एक विवरण नाम की व्याख्या लिखी थी। इसका उल्लेख प्रतिज्ञासूत्र के व्याख्याता अनन्तदेव याज्ञिक ने इस प्रकार किया है—

'एतेषां स्वरितभेदानां हस्तप्रदर्शनं तु 'स्वरितस्य चोत्तरो देश: प्रतिहण्यते' (४।१४०) इति सूत्रे प्रातिशास्यविवरणे स्पब्टम्। तद्यथा—

> उदात्तादनुदात्ते तु वामाया भ्रुव ब्रारभेत्। उदात्तात् स्वरितोदात्ते क्रमाद्दक्षिणतो न्यसेत्।।१॥

प्रणिघातः प्रकृष्टो निघातः। नितरामिततरां मनुष्यदानवद् हस्तो न्युब्जापरपर्यायः। केषुचिद् भेदेषु पितृदानवद् इति।

यह पाठ प्रातिशाख्य के उब्बट और अनन्त भट्ट के ब्याख्यान में नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि यह विवरण उनके भाष्यों से पृथक् है।

प्रतिज्ञासूत्र का व्याख्याता नागदेव सुत अनन्त देव है, अथवा अन्य याज्ञिक अनन्त देव है, इसका सन्देह होने से इस विवरण का काल भी सन्दिग्ध है।

## प्रातिशाख्य। नुसारिगी शिचा

कतिपय विद्वानों ने वाजसनेय प्रातिशाख्य को दृष्टि में रखकर कुछ शिक्षा-ग्रन्थ रचे हैं। यतः उनका सामीप्येन वा दूरतः प्राति-

१. इसके विषय में देखिए स० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० ४१४ (तृ० सं०)।

२. द्रष्टव्य-प्रतिज्ञासूत्र के व्याख्याता अनन्तदेव के प्रकरण में।

शास्य के साथ सम्बन्ध है, ग्रतः हम उनका यहां निर्देश करते हैं— १. बालकृष्ण शर्मा(सं० १८०२ वि०)

बालकृष्ण नामक विद्वान् ने प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा नाम की एक शिक्षा बनाई है। यह काशी से प्रकाशित शिक्षासंग्रह में छप चुकी है।

परिचय-ग्रन्थकार ने शिक्षा के ग्रारम्भ में ग्रपने पिता का नाम सदाशिव लिखा है, ग्रीर धन्त में ग्रपना उपनाम गोडशे बताया है। इससे विदित होता है कि यह ग्रन्थकार महाराष्ट्रीय है।

काल-वालकृष्ण ने ग्रन्थ-लेखन-काल ग्रन्त में इस प्रकार लिखा है-

'शाके द्वयभ्राष्टभूमिते शुभे विकमवत्सरे। माघे मासि सिते पक्षे प्रतिपद्भानुवासरे।।'

इसके अनुसार यह शिक्षा-ग्रन्थ वि० सं० १८०२ माघ शुक्ल प्रतिपद रविवार को पूर्ण हुआ।

वैशिष्टच—इस शिक्षा में प्रधानतया कात्यायन प्रातिशाख्य के सूत्रों की कमिवशेष से व्याख्या की है। इसमें प्रातिशाख्य के लगभग तीन चौथाई सूत्र व्याख्यात हैं।

उद्धृत प्रन्थ वा प्रन्थकार—इस शिक्षा में निम्न ग्रन्थ वा ग्रन्थ-कार उद्धृत हैं—

याज्ञवल्क्य—पृष्ठ २१०,२१२,२२६, २३४,२६७
माध्यन्दिनशिक्षा—पृष्ठ २१४'
श्रीजिहायनक (माध्यन्दिन मतानुसारी)-पृष्ठ २१४
कात्यायन शिक्षा—पृष्ठ २२४, २६७
श्रमोधनन्दिनी शिक्षा—पृष्ठ २२४, २६२°
मल्ल कवि—पृष्ठ २२४
हस्तस्वर-प्रक्रिया-ग्रन्थ³—पृष्ठ २२४
पाराशरीय चपला

माध्यन्दिनशिक्षा के नाम से यहां उद्धृत श्लोक माध्यन्दिन-शिक्षा के तथु और बृहत् दोनों पाठों में उपलब्ध नहीं होता ।

२. यहां ग्रमोघनन्दिनी को प्रतिज्ञासूत्र की शेषभूता कहा है। ३. यह ग्रन्थ शिक्षासंग्रह में पृष्ठ १४३-१६० तक छपा है।

४. यहां 'चपला' शब्द का अभिप्राय विचारणीय है। पाराशरी शिक्षा में

प्रतिज्ञासूत्र—२८२, २६३ ग्रनन्त याज्ञिक – २६३ ज्योत्स्ना — पृष्ठ ३०४, ३०५

#### २. अमरेश

ग्रमरेश नामक विद्वान् ने प्रातिशाख्यानुसारिणी वर्णरत्नदीपिका शिक्षा का प्रणयन किया है। यह शिक्षा काशी से प्रकाशित शिक्षा-संग्रह में पृष्ठ ११७-१२७ तक मुद्रित है।

अमरेश ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। आरम्भ में केवल

अपने को भारद्वाज कुल का कहा है। वह लिखता है—

ग्रमरेश इति ख्यातो भारद्वाजकुलोद्दहः। सोऽहं शिक्षां प्रवक्ष्यामि प्रातिशाख्यानुसारिणीम्।। इस शिक्षा में निम्न ग्रन्थ ग्रन्थकार वा मत निर्दिष्ट हैं— वैयाकरण सम्मत—पृष्ठ १२४

कातीय — पृष्ठ १२४
याज्ञवल्क्य — पृष्ठ १२४
वाजसनेयक मन्त्र — पृष्ठ १२४
गार्ग्यमत — पृष्ठ १३१
माध्यन्दिन — पृष्ठ १३१
कात्यायन — पृष्ठ १३६

# ६ —तैतिरीय प्रातिशाख्यकार

कृष्णयजुर्वेद के तैतिरीय चरण' से सम्बद्ध एक प्रातिशास्य उपलब्ध होता है। यह तैतिरीय प्रातिशास्य के नाम से प्रसिद्ध है।

पाणिनीय शिक्षा का भी निर्देश है। द्र - शिक्षासंग्रह, पृष्ठ ६०।

१. वत्तंमान में तैतिरीय संहिता के नाम से प्रसिद्ध संहिता वस्तुतः ग्राप-स्तम्बी संहिता है। तैतिरीय चरण की ग्रन्य संहिताग्रों का उच्छेद हो जाने से एक मात्र बची ग्रापस्तम्बी संहिता का भी चरण नाम से व्यवहार होने लग गया। इसके प्राचीन हस्तलेखों में भी प्रायः ग्रापस्तम्बी संहिता नाम उपलब्ध होता है। ग्रन्थकार—इस प्रातिशाख्य का प्रवक्ता कीन आचार्य है, यह स्रज्ञात है।

काल —हरदत्त कृत पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ १०३६ से विदित होता है कि यह प्रातिशाख्य पाणिनि से पूर्ववर्ती है। हमारे विचार में सभी प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीन हैं।

ह्विट्नि के ग्राक्षेप - तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा इसके त्रिभाष्य-रत्न पर ह्विट्नि ने ग्रनेक ग्राक्षेप किये हैं, ग्रनेक दोष दर्शाए हैं।

ग्राक्षेपों का समाधान - ह्विट्नि द्वारा प्रदिशत दोषों का तैति रीय प्रातिशाख्य के मैसूर संस्करण के सम्पादक पण्डितरत्न कस्तूरि रङ्गाचार्य ने ग्रत्यन्त प्रौढ़, युक्तियुक्त ग्रौर मुंहतोड़ विस्तृत उत्तर दिया है।

कस्तूरि रङ्गाचार्यं का सत्साहस - ग्राज से लगभग ५५ वर्षं पूर्वं पाश्चात्य विद्वानों के पदिचिह्नों का ग्रनुगमन न करके ह्विट्नि के आक्षेपों का निराकरण करके ग्राषंमत की युक्तियुक्तता दर्शाने का पं० कस्तूरि रङ्गाचार्यं ने अद्भुत सत्साहस दर्शाया है। ग्रपनी भूमिका के श्रन्त में ह्विट्नि के उपसंहार वचन का निर्देश करके पण्डितरत्न ने लिखा है—

'इति दूषणं न केवलं त्रिभाष्यरत्नकारं प्रति ग्रपितु सर्वान् भार-तीयान् प्रति च निगमितं, तदिदं समुचितमेव भारतीयज्ञानविज्ञान-कौशलासहिष्णूनाम् इति विजानन्त्येव विवेचकाः।'

श्रर्थात् — [ह्विट्नि द्वारा दर्शाया गया श्रन्तिम] दूषण केवल त्रिभाष्यरत्न के लेखक के प्रति ही नहीं है, श्रिपतु समस्त भारतीयों के प्रति दर्शाया है। भारनीय ज्ञान-विज्ञान कौशल के प्रति ससहिष्णु पाश्चात्यों का ऐसा दूषण दर्शाना समुचित ही है।

यदि हमारे नवनवोदित तथा अनुसन्धान क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय विद्वान् पारचात्य विद्वानों द्वारा जानबूक्ष कर अन्यथा प्रसारित मतों का आंख मींचकर अन्ध अनुसरण करने की प्रवृत्ति का परित्याग करके भारतीय वाङ्मय का भारतीय दृष्टिकोण से अध्ययन करें, अनुसन्धान करें, तो देश और जाति का महाकल्याण हो। परन्तु दुर्दैंव से आज भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी भारतीय विद्वान् पाश्चात्यों का अन्ध अनु-करण करने में अपना व्यक्तिगत कल्याण समक्तते हुए भारतीय वाङ्मय और देश तथा जाति के प्रति जो घोर विद्रोह कर रहे हैं, उस से भारतीय न जाने कितने समय तक पाश्चात्य विद्वानों के बौद्धिक पार-तन्त्रय-निबद्ध बने रहेंगे। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर वे विचार ही नहीं करते।

यदि भारतीय वाङ्मय के अनुसन्धान क्षेत्र में महामहोपाध्याय गणपित शास्त्री, साम्बशास्त्री, कस्तूरि रङ्गाचार्य, पं० भगवदृत्त सदृश प्रतिभाशाली विद्वान् पाश्चात्य मनधड़न्त कल्पनाओं का प्रतिकार न करते, तो अनेक विषयों में भारतीय प्राचीन इतिहास को गौरव प्राप्त न होता।

#### व्याख्याकार

### (१) आत्रेय

श्रात्रेय नामक किसी महानुभाव ने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर भाष्य लिखा था। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य की सोमयार्य कृत त्रिभाष्य-रत्न व्याख्या में इस भाष्यकार श्रात्रेय का दो स्थानों पर उल्लेख मिलता है—

१ सोमयार्थ अपने त्रिभाष्यरत्न के ग्रारम्भ में लिखता है — 'व्याख्यान प्रातिशाख्यस्य वीक्ष्य वारक्चादिकम् । कृतं त्रिभाष्यरत्नं यद्भासते भूसुरप्रियम् ॥'

इस श्लोक में त्रिभाष्यरत्न संज्ञा से संकेतित तीन भाष्यों का निर्देश करते हुए वारहचादिक भाष्यों का उल्लेख किया है। वार-रुचादिक में ब्रादि पद से किन भाष्यों का ग्रहण ब्रिभिप्रत है, इसका निर्देश स्वयं व्याख्याकार करता है—

'श्रादिपदेन आत्रेयमाहिषेये गृह्येते।' पृष्ठ १। अर्थात् आदि पद से आत्रेय और माहिषेय के भाष्य अभिप्रत हैं।

२. एकसमुत्थः प्राणः एकप्राणः, तस्य भावस्तद्भावः, तस्मिन् इत्यात्रयमतम् । ५।१। पृष्ठ १६३ ।

इस स्थल के पाठ से स्पष्ट है कि किसी आत्रेय ने तैत्तिरीय प्रातिशास्य पर कोई व्यास्या लिखी थी।

काल-वरहिव ग्रात्रेय और माहिषेय के भाष्य सोमयार्य से

प्राचीन हैं, इतना उसके वचन से व्यक्त है। परन्तु इसका काल क्या है, यह ग्रज्ञात है।

सोमयार्य ने यदि वरहिच-ग्रात्रेय-माहिषेय नाम कालकम से उल्लिखित किये हों, तब तो मानना होगा कि ग्रात्रेय वरहिच से उत्तरभावी है। परन्तु हमारा विचार है कि सोमयार्य ने तीनों का निर्देश कालकम से नहीं किया है।

श्चनेक श्राश्चेय—शात्रेय नामक श्चनेक श्चाचार्य हुए हैं। तैत्तिरीय सम्प्रदाय में भी पदकार श्चात्रेय, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ५।३१०; १७, ६ में स्मृत श्चात्रेय, श्रीर तैत्तिरीय प्रातिशाख्य भाष्यकार श्चात्रेय इस प्रकार तीन श्चात्रेय प्रसिद्ध हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में स्मृत श्चात्रय ही प्रातिशाख्य का भाष्यकार नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। पदकार श्चात्रेय शाखाप्रवचनकाल का व्यक्ति है, इसलिए वह सुतरां श्चित प्राचीन है। हां, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में स्मृत श्चात्रेय पदकार श्चात्रेय हो सकता है।

ऋक्पार्षद का व्याख्याता स्नात्रेय—एक आत्रेय ऋक्पार्षद का व्याख्याता है। इसका वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं। हमारा विचार है कि दोनों पार्षदों का व्याख्याता स्नात्रेय एक ही है।

श्रात्रेय गोत्र नाम श्रात्रेय यह गोत्र नाम है। व्याख्याकार का निज नाम श्रज्ञात है।

इस प्रकार पार्षद व्याख्याता ग्रात्रेय के सम्बन्ध में कुछ भी परि-ज्ञान न होने से इसका काल भी ग्रज्ञात है।

### (२) वरहचि

वररुचि विरचित प्रातिशास्य-स्यास्यान का उल्लेख त्रिभाष्य-रत्न के कर्त्ता सोमयार्थ ने १।२८; २।१४,१६; ८।४०; ४।१६,२०, २२; १८,७; २१।१५ ग्रादि सूत्रों के व्याख्यान में किया है।

वररुचि का भाष्य साक्षात् अनुपलब्ध है। इसलिए इसके विषय में यह भी ज्ञात नहीं कि यह कौनसा वररुचि है। संस्कृत वाङ्मय में वार्तिककार वररुचि कात्यायन और विकमार्क-सभ्य वररुचि प्रसिद्ध हैं।

### (३) माहिषेय

माहिषेय विरचित प्रातिशास्य मद्रास विश्वविद्यालय की ग्रन्थ-

१. यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । तैतिरीय काण्डानुकमणी।

इस भाष्य में साक्षात् किसी ग्राचार्य का नाम उल्लिखित नहीं है। ग्रीर ना ही ग्रन्थकार ने ग्रपना कुछ परिचय दिया है। इसलिए इसका देश काल ग्रादि ग्रज्ञात है।

मुद्रित माहिषेय भाष्य का कोश अ० २३, सूत्र १५ से अ० २४ सूत्र ३ तक खण्डित है । अतः इन सूत्रों पर वैदिकभूषण अथवा भूषणरत्न नाम्नी व्याख्या जोड़कर ग्रन्थ को पूरा किया है।

### (४) सोमयार्य

सोमयार्थ विरचित त्रिभाष्यरत्नव्याख्या का मैसूर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित हुम्रा है। इसके सम्पादक पं० कस्तूरि रङ्गाचार्य के लेखानुसार मैसूरराजकीय कोशागार से उपलब्ध तालपत्रमय एक हस्तलेख में ही निम्न पद्य उपलब्ध होता है—'

'त्रिलोचनध्यानविशुद्धकौमुदी विनिन्द्रचेतः कुमुदः कलानिधिः। स सोमयार्थो विततान सम्मतं विपश्चितां भाष्यमिदं सुबोधकम्।।'

सोमयार्य ने किस वंश, देश और काल को अपने जन्म से अलं-कृत किया, यह सर्वथा अज्ञात है।

सोमयार्य द्वारा उद्घृत ग्रन्थों ग्रीर ग्रन्थकारों में प्राय: सभी प्राचीन हैं। केवल १८।१ में उद्घृत कालनिणंय-शिक्षा ही ऐसी है, जिसके ग्राघार पर कदाचित् सोमयार्य के काल की पूर्व सीमा निर्धा-रित की जा सके। कालनिणंय-शिक्षा ग्रनन्ताश्रित मुक्तीश्वराचार्य कृत है। मुक्तीश्वराचार्य का भी काल ग्रादि सम्प्रति ग्रज्ञात है।

गार्ग्य गोपाल यज्वा ने वैदिकाभरण में सोमयार्थ के त्रिभाष्य-रत्न के पाठों को बहुधा उद्धृत करके उनका खण्डन किया है। इससे ज्ञात होता है कि सोमयार्य गार्ग्य गोपाल यज्वा से प्राचीन है। यह सोमयार्य के काल की उत्तर सीमा है।

इससे अधिक सोमयार्य के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं।

### (५) गार्ग्य गोपाल यज्वा

गार्ग्य गोपाल यज्वा ने तैत्तिरीय पार्षद पर वैदिकाभरण नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। यह मैसूर के संस्करण में छपी है।

१. मैसूर संस्करण, भूपिका पृष्ठ १६।

गार्ग्य गोपाल यज्वा ने प्रपना कोई परिचय नहीं दिया, इसलिए इसका सारा इतिवृत्त ग्रन्थकारावृत है। गार्ग्य गोत्र नाम प्रतीत होता है। यज्वा कुलोपाधि है। ग्रतः मूल नाम गोपाल इतना ही है।

काल – गार्ग्य गोपाल यज्वा का काल भी अनिश्चित है। इसके वैदिकाभरण में कोई भी ऐसा ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार निदिष्ट नहीं है, जिसके आधार पर इसका काल-निर्णय हो सके।

इस ग्रन्थ के सम्पादक पं० कस्तूरि रङ्गाचार्य ने गोपाल के काल-निर्णय के लिए भूमिका में जो कुछ लिखा है, उसका सार इस प्रकार है—

गाग्यं गोपाल यज्वा ने वृत्तरत्नकर की ज्ञानदीप नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह मद्रास से आन्ध्राक्षरों में मुद्रित हुई है। इसमें वदन्त्य-परवक्त्राख्यम् सूत्र की व्याख्या में।

चपलावक्त्रस्य यथा-

'गोपालमिश्ररचिते व्याख्याने ज्ञानदीपाख्ये। वेदचं रहस्यमिखलं वृत्तानां सूरिभिः सम्यक्।।' विपरीतपथ्यावक्त्रस्य यथा—

'वेदार्थतत्त्ववेदिनि गाग्यें गोपालिमश्रेऽन्यै:। कार्या नैव कदाचन घीरै: सर्वाधिकेऽसूया।।'

स्वयं अपने गौरव का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि गार्ग्य गोपाल वृत्तरत्नाकर के कर्त्ता भट्ट केदार से अर्वाचीन है।

गार्ग्य गोपाल वृत्तरत्नाकर के व्याख्याकार किव शार्द् ल श्रीनाय से भी अर्वाचीन है। क्योंकि उपजाति लक्षण क्लोक व्याख्या में श्रीनाय समिथित 'नानाछन्दोभवों के योग में भी उपजाति छन्द होता है' इस मत का 'अन्ये तु बुवते नाना छन्दस्यानामिष वृत्तानां संकरादुपजानयो भवन्तीति, तदयुक्तम् ।' सन्दर्भ में गाग्यं गोपाल द्वारा श्रोनाय मत का प्रत्याख्यान उपलब्ध होता है।

श्रीनाथ का काल भी ग्रनिणीत है।

गार्ग्य गोपाल यज्वा विरचित भारद्वाजीय पितृमेधभाष्य सूत्र उपलब्ध होता है। इसमें लोष्ट-चयन प्रकरण में यल्लाजी नाम के विद्वान् द्वारा विरचित धर्मशास्त्रनिबन्धोक्त ग्रथं को उद्धृत करके उसका खण्डन किया है। यल्लाजी का भी काल विवेचनीय है। मैसूर से प्रकाशित आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के प्रथम भाग की भूमिका पृष्ठ ३० से ज्ञात होता है कि गार्ग्य गोपाल ने आपस्तम्ब कल्प के पितृमेध की व्याख्या की थी।

इस प्रकार गार्ग्य गोपाल यज्वा का काल अनिर्णीत ही रहता है। श्रन्य ग्रन्थ गार्ग्य गोपाल विरचित वृत्त रत्नाकर की ज्ञानदीप टीका, भारद्वाजीय पितृमेध श्रीर आपस्तम्बीय पितृमेध सूत्र व्याख्या का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त गार्ग्य गोपाल ने स्वरसम्पत नाम का ग्रन्थ भी लिखा था। वैदिकाभरण १४।२६ में—

'स्रस्यार्थोऽस्माभिः स्वरसम्पदि विवृतः।' का उल्लेख मिलता है।

गोपालकारिका नाम से प्रसिद्ध श्रौतकारिका, ग्रौर गोपालसूरि नाम से उल्लिखित बौधायन सूत्रगत प्रायश्चित्त सूत्र व्याख्यारूप प्राय-श्चित्तादीपिका इसी गोपाल यज्वा विरचित हैं, ग्रथवा अन्यकृत यह भी अज्ञात है।

### (६) वीरराघव कवि

वीरराघव किव कृत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की शब्दब्रह्मविलास व्याख्या का एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेख-संग्रह में विद्य-मान है। द्र० – सूचीपत्र भाग ३, खण्ड १A, पृष्ठ ३३६६, संख्या २४५०।

इस व्याख्या में आत्रेय-माहिषेय-वरु चि के साथ त्रिरत्नभाष्य और वैदिकाभरण भी उद्घृत है। अतः यह व्याख्या वैदिकाभरण से भी पीछे की है।

### (७) भैरवार्य

तैत्तिरीय पार्षद पर भैरव ग्रायं नाम के व्यक्ति ने वर्णक्रमदर्पण नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २६, पृष्ठ १०४६८, ग्रन्थाङ्क १६२०८ पर निर्दिष्ट है। इसका प्रारम्भिक श्लोक इस प्रकार है—

तैत्तिरीयवेदस्य वर्णानां क्रमदपंणम् । वैमानभैरवार्येण बालोपकृतये कृतम् ॥ इस ग्रन्थ और इसके रचियता के विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते।

#### (=) पद्मनाभ

ग्रडियार हस्तलेख संग्रह में पद्मनाभ कृत तैतिरीय प्रातिशाख्य विवरण का एक हस्तलेख है। द्रष्टव्य—सूचीपत्र भाग १।

इसके विषय में हम इससे ग्रधिक कुछ नही जानते।

#### (६) अज्ञातनाम

माहिषेय भाष्य के सम्पादक वेङ्कटराम शर्मा ने स्वीय निवेदना में ग्राडियार के हस्तलेख-संग्रह में वैदिकमूषण अथवा मूषणरत्न नाम्नी प्रातिशाख्य व्याख्या का निर्देश किया है। सम्पादक ने इस व्याख्या को वैदिकाभरण से भी अर्वाक्कालिक वताया है। इस व्याख्या का कुछ अंश माहिषेय भाष्य के त्रुटित अंश में मुद्रित है।

इस ग्रन्थ के रचियता का नाम ग्रज्ञात है।

#### ७—मैत्रायणीय प्रातिशास्य

मैत्रायणीय चरण का एक प्रातिशाख्य इस समय भी सुरक्षित है। इस प्रातिशाख्य का उल्लेख श्री पं० दामोदर सातवलेकर द्वारा सम्पादित मैत्रायणी शाखा के प्रस्ताव में नासिकवासी श्री पं० श्रीधरशास्त्री वारे ने पृष्ठ १६ पर किया है। उसे देखकर मैंने अपने 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास' के प्रथम भाग के मुद्रणकाल में मैत्रायणीय प्रातिशाख्य के विषय में माननीय श्रीधरशास्त्री वारे को १२।६।४६ को एक पत्र लिखा। उसका श्रापने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है—

भाद्र. कृ. गुरौ शके १८७० श्री: नाशिक क्षेत्रतः

सन्तु भूयांसि नमांसि । भावत्कं १२।६।४८ तनीनं कृपापत्रं समु-

१. सम्प्रति मैत्रायणी संहिता के नाम से प्रसिद्ध संहिता मैत्रायणीय चरण की कोई विशिष्ट शाखा है। मैत्रायणी चरण की शाखाओं के विनष्ट हो जाने और एकमात्र अवशिष्ट शाखा मैत्रायणीय चरण के नाम पर मैत्रायणी संहिता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जैसे तैत्तिरीय चरण की एकमात्र अवशिष्ट आपस्तम्बी शाखा तैत्तिरीय संहिता नाम से प्रसिद्ध है।

पालभम् । स्राशयदच विदितः । मैत्रायणीसंहिताप्रस्तावे 'स्राग्निवेश्यः १।४, शांखायनः २।३।७, एवं क्वचित् हे संख्ये क्वचिच्च तिस्त्रः संख्याः निर्दिद्धाः सन्ति । सोऽयं संकेतः मैत्रायणीयप्रातिशाख्यस्य स्रध्याय-कृष्डिका-सूत्राणामनुक्रमप्रत्यायक इति ज्ञेयम् । मैत्रायणीयं प्रातिशाख्यं मत्सविधे नास्ति, मयाऽन्यत स्रानीतमासीत् । मूलमात्रमेव वर्तते । यदि तत्रभवताऽपेक्ष्यते मैत्रायणीयं प्रातिशाख्यं, तिह निम्नलिखित-स्थलसंकेतेन पत्रव्यवहारं कृत्वा प्रयत्नो विघेयः । श्री रा० रा० भाऊ साहेब तात्या साहेब मुटे पञ्चवटी, नासिक स्थवा श्री रा० रा० शंकर हिर जोशी स्रभोणकर जि० नासिक, ता० कुलवण, पो० मु० स्रभोणे । एतस्मिन् स्थानद्वये मैत्रायणीयं प्रातिशाख्यमस्ति । एते महाभागास्तच्छाखीया एव । तत एवानीतं मया, कार्यनिर्वाहोत्तरं प्रत्यितं तेम्यः । एवमेव कदाचित् स्मतंब्योऽयं जनः । किमतोऽधिकमिति विज्ञितः ।

#### भावत्कः

#### श्रीधर ग्रण्णाशास्त्री वारे

इस पत्र से स्पष्ट है कि पत्र में लिखे दो स्थानों में यह प्राति-शास्य विद्यमान है। मैं ग्रभी तक इसकी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सका।

इस प्रातिशाख्य के प्रवक्ता का नाम अज्ञात है। इसमें निम्न ऋषियों का उल्लेख मिलता हैं —

१—ग्रात्रेय-४।३३; २।४; ६।८। ६-

६-गौतम-५।४०।

२-वाल्मीकि-५।३८; २।६, ३०;

७-सांकृत्य-८।२०; १०।२२;

श्राहा राष्ट्राहा राष्ट्राहा

३-पौष्करसादि-४।३६, ४०; २।१।१६; ६-उल्य-६।२१; १०।२१; २।४।६। २।४।२४।

४-प्लाक्ष-४।४०; हाइ; २।६।

६-काण्डमायन-६। १;

राशाधा

भू-कौण्डिन्य-५।४०; २।५।४; २।६।३; १०-अग्निवेश्य-६।४। २।६।६।

१. द्र०-मैत्रायणी संहिता श्रीवरशास्त्री निखित प्रभाव, पृष्ठ १६।

११-प्लाक्षायण ६।६; २।६।२७३। १४-३ १२-वात्सप्र १०।२३। १३-म्राग्निवेश्यायन २।२।३२। १६-व

१४-शांखायन-२।३।६।

१४-कौत्यायन २।४।१,६। २।६।२,३। १६-कौहलीयपुत्र २।४।२। १७-भारद्वाज २।४।३।

इससे अधिक हम इस पाषंद के विषय में कुछ नहीं जानते।

#### =—चारायशि

आचार्य चारायणि-प्रोक्त चाराणीय प्रातिगास्य सम्प्रति अनुप-लब्ध है। लौगाक्षिगृह्यसूत्र के व्याख्याता देवपाल ने कण्डिका ५ सूत्र १ की टीका में कुच्छ शब्द की व्याख्या में लिखा है—

'कृतस्य पापस्य द्वदनं वा कृच्छृमिति निर्वचनम् । वर्णलोप-श्यक्षान्दसत्वात् कृच्छ (? कृत) शब्दस्य । तथा च चारायणिसूत्रम् — 'पुरुकृते च्छच्छ्रयोः' इति पुरुशब्दः कृतशब्दश्च लुप्यते यथासंख्यं छे छ्रे परतः । पुरुच्छदनं पुच्छम्, कृतस्य च्छदनं विनाशनं कृच्छ्रमिति ।' भाग १, पृष्ठ १०१, १०२ ।

इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि चारायणि ग्राचार्य प्रोक्त कोई लक्षण-ग्रन्थ ग्रवश्य था, जिसमें पुच्छ-कृच्छ्र शब्दों का साधुत्व दर्शाया गया था। यह लक्षण-ग्रन्थ पार्षद रूप था, ग्रथवा ब्याकरणरूप था, यह कह सकना कठिन है।

चारायणीय शिक्षा कश्मीर से प्राप्त हुई थी। इसका उल्लेख भ्रध्यापक कीलहार्न ने इण्डिया एण्टीक्वेरी जुलाई सन् १८७६ में किया है।

चारायणि का ही नामान्तर चारायण भी है। काशकृत्स्न और काशकृत्स्नि के समान श्रथवा पाणिन श्रौर पाणिनि के समान चारायण श्रौर रचारायणि में भी श्रण् श्रौर इत्र् दोनों प्रत्यय देखे जाते हैं।

चारायण के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ १०४-१०६ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

#### ६ — सामप्रातिशाख्य-प्रवक्ता

सामवेद का प्रातिशास्य पुष्पसूत्र अथवा फुल्लसूत्र' के नाम से

प्रसिद्ध है।

पुष्पसूत्र का प्रवक्ता—हरदत्त ने सामदेवीय सर्वानुकमणी में लिखा है—

> 'सूत्रकारं वररुचि वन्दे पाणिञ्च वेधसम्। फुल्लसूत्रविधानेन खण्डप्रपाठकानि च।।'

अर्थात् फुल्लसूत्र का विधाता सूत्रकार वररुचि है। आगे पुनः लिखा है—

'बन्दे वररुचि नित्यमूहाब्धेः पारदृश्वनम् । पोतो विनिर्मितो येन फुल्लसूत्रशतैरलम् ॥' पृष्ठ ७ । ग्रर्थात् ऊहगानरूपी समुद्र के पारदृश्वा वररुचि ने फुल्लसूत्र

की रचना की।

यह वररुचि कौन है, यह विचारणीय है। अधिक सम्भावना यही है कि यह याज्ञवल्क्य का पौत्र कात्यायन का पुत्र सूत्रकार वररुचि हो।

ग्रापिशिल-प्रोक्त—धातुवृत्ति (मैसूर संस्करण) के सम्पादक महादेव शास्त्री ने भूमिका में सामप्रातिशाख्य को ग्रापिशिल विरिचत माना है। यह प्रमाणाभाव से चिन्त्य है।

पं सत्यव्रत सामश्रमी ने स्वसंपादित पुष्पसूत्र की भूमिका में लिखा है—

'एतस्यैव तार्त्तीयकं सूत्रमेकमवलब्यारिवतं मीमांसादर्शननवमा-ब्यायनवमाधिकरणम् । तथा चोक्तम् अधिकरणमालायामपि—तथा च सामगा ब्राहुः—वृद्धं तालब्यमाइ भवति इति ।'

अर्थात्—इस पुष्पसूत्र के तृतीय अध्याय के एक सूत्र का अव-लम्बन करके जैमिनि ने मीमांसादर्शन के नवमाध्याय का नवमा-धिकरण रचा है। जैसा कि अधिकरणमाला में कहा है—जैसा कि सामगान करनेवाले आचार्य कहते हैं—वृद्ध तालब्य आइ होता है।

अधिकरणमाला में जिस सूत्र का संकेत किया है, वह पुष्पसूत्र ३।१ इस प्रकार है—'तालब्यमायि यद् वृद्धम् अवृद्धं प्रकृत्या।'

पं अस्त्यव्रतसामश्रमी के इस लेख से विदित होता है कि पुष्पसूत्र जैमिनि से पूर्ववर्ती है।

पुष्पसूत्र के दो पाठ-पुष्पसूत्र के उपाध्याय अजातशत्रु के भाष्य

प्रतीत होता है कि पुष्पसूत्र के दो प्रकार के पाठ हैं। एक पाठ वह है, जिस पर उपाध्याय अजातशत्रु का भाष्य है। और दूसरा पाठ वह है जिसमें आरम्भ के वे चार प्रपाठक भी सम्मिलित हैं, जिन पर अजातशत्रु की व्याख्या नहीं है।

उपाध्याय स्रजातशत्रु का पाठ पुष्पसूत्र पर उपाध्याय स्रजात-शत्रु का भाष्य काशी से प्रकाशित हुस्रा है। काशीसंस्करण में प्रपाठक १ – ४ तक अज्ञातशत्रु का भाष्य नहीं है। भाष्य का स्रारंभ पंचम प्रपाठक से होता है।

अजातशत्रु के पंचम प्रपाठक के भाष्य के आरंभ में मंगलाचरण उपलब्ध होता है। अगले किन्हीं प्रपाठकों के भाष्य के आरंभ में मंगलाचरण नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अजातशत्रु का भाष्य यहीं से आरंभ होता है। और उसके पुष्पसूत्र के पाठ का आरंभ भी वर्तमान में मुद्रित पञ्चम प्रपाठक से होता है। इस बात की पुष्टि पञ्चम पष्ठ सप्तम प्रपाठकों की प्रत्येक कण्डिका के अन्त के पाठ से होती है। यथा—

पञ्चम प्रपाठक की प्रत्येक कण्डिका के ग्रन्त में पाठ है-

'इति उपाध्यायाजातशत्रुकृते पुष्पसूत्रभाष्ये प्रथमस्य प्रथमी (द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-हादशी)कण्डिका समाप्ता ।'

पष्ठ प्रपाठक की प्रत्येक कण्डिका के अन्त में-

'इति उपाध्यायाजातशत्रुकृते पुष्पसूत्रभाष्ये हितीयस्य प्रथमी (-हादशी) कण्डिका समाप्ता।'

सप्तम प्रपाठक की प्रत्येक कण्डिका के अन्त में-

'इति भाष्ये तृतीयस्य प्रथमी (-द्वादशी) कण्डिका समाप्ता।' इसी प्रकार अष्टम प्रपाठक की प्रथम कण्डिका के अन्त में —

'इति "पुष्पसूत्रभाष्ये चतुर्थस्य प्रथमकण्डिका समाप्ता ।'

पाठ मिलता है, परन्तु अगली किण्डका के अन्त से चतुर्थस्य के स्थान में अष्टमस्य पाठ आरम्भ में हो जाता है। प्रतीत होता है कि इतना भाग मुद्रित हो जाने पर सम्पादक को ध्यान आया होगा कि प्रति-पृष्ठ ऊपर तो पंचमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः छप रहा है, और भाष्य में प्रथमस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य चतुर्थस्य छप रहा है। इस विरोध का

परिहार करने के लिए सम्पादक ने आगे सर्वत्र भाष्यपाठ में मूल-पाठवत् प्रपाठक का निर्देश कर दिया है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अजातशत्रु के आधारभूत ग्रन्थ का पाठ मुद्रित पुष्पसूत्र के पञ्चम प्रपाठक से आरम्भ होता है।

#### व्याख्याकार

उपाध्याय ग्रजातशत्रु की व्याख्या के ग्रवलोकन से विदित होता है कि उससे पूर्व पुष्पसूत्र पर कई व्याख्याएं लिखी जा चुकी थीं। यथा—

#### (१) भाष्यकार

अजातशत्रु दशमप्रपाठक की सप्तमी कण्डिका की व्याख्या में लिखता है—'उच्यते। सत्यं न प्राप्नोति। कि तहि ? भाष्यकारेण अकारचोद्यन प्राप्तम्।' पृष्ठ २३६।

इससे स्पष्ट है कि अजातशत्रु से पूर्व पुष्पसूत्र पर किसी अज्ञात-नामा विद्वान् ने कोई भाष्य ग्रन्थ लिखा था।

### (२) अन्ये शब्दोदाहत

ग्रजातशत्रु ने नवम प्रपाठक की अष्टम कण्डिका के भाष्य में लिखा है—

'ग्रन्ये पुनिरहापि एक इति ग्रधिकारमनुसारयन्ति ।' पृष्ठ २२०। यहां ग्रन्ये पद से संकेतित यदि पूर्व-निर्दिष्ट भाष्यकार न हो, तो निश्चय ही कोई ग्रन्य व्याख्याकार ग्रभिप्रेत होगा।

हमारे विचार में तो जिस ढंग से अन्य शब्द का, और वह भी बहुवचन में प्रयोग किया है, उससे प्रतीत होता है कि अजातशत्र के सम्मुख पुष्पसूत्र की कई व्याख्यायें थीं, जिनमें कुछ व्याख्याकारों ने एके पद की अनुवृत्ति मानी थी, कुछ ने नहीं मानी थी।

### (३) उपाध्याय अजातशत्रु

उपाध्याय अजातशत्रु कृत पुष्पसूत्र भाष्य काशी से छप चुका है। इसका उल्लेख हरदत्तविरचित सामवेदसर्वानुक्रमणी में भी मिलता है— 'भाष्यकारं भट्टपूर्वमुपाध्यायमहं सदा।' ऋक्तन्त्र परिशिष्ट' पृष्ठ ४।

यहां स्मृत भट्ट उपाध्याय सम्भवतः उपाध्याय अजातशत्रु ही है। इससे अधिक उपाध्याय अजातशत्रु के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

### (४) रामकृष्ण दीचित स्रिर

सामवेद की सर्वानुक्रमणी के लेखक हरदत्त ने पुष्पसूत्र के प्रकरण के अन्त में पुनः लिखा है—

इदं फुल्लस्य सूत्रस्य बृहद्भाष्यं हि यत्कृतम्। नानाभाष्याख्यया रामकृष्णदीक्षितसूरिभिः॥ ऋक्तन्त्र परि० पृष्ठ ७।

इससे विदित होता है कि रामकृष्णदीक्षित सूरि ने फुल्लसूत्र पर नानाभाष्य नाम बृहद्भाष्य लिखा था।

इससे अधिक इसके विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं। सम्प्रति पुष्पसूत्र पर अजातशत्रु का भाष्य ही उपलब्ध है।

### १० — अथर्वपार्षद-प्रवक्ता

ग्रथवंवेद से सम्बन्ध रखनेवाले दो ग्रन्थ हैं—एक प्रातिशाख्य, ग्रौर दूसरा शौनकीय चतुरध्यायी ग्रथवा कौत्स व्याकरण। ग्रथवं प्रातिशाख्य के भी दो पाठ हैं। एक —पं० विश्वबन्धु शास्त्री सम्पादित, दूसरा—डा० सूर्यकान्त सम्पादित। दोनों पाठों के प्रकाश में ग्रा जाने पर प्रथम पाठ का व्यवहार लघुपाठ के नाम से, ग्रौर द्वितीय का वृहत्पाठ के नाम से किया जाता है। शौकनीय चतुरध्यायी के सम्बन्ध में हम ग्रागे लिखेंगे।

प्रवक्ता—ग्रथर्व प्रातिशास्य का प्रवक्ता कौन ग्राचार्य है, यह कहना कठिन है। क्योंकि दोनों पाठों के अन्त में प्रवक्ता के नाम का उल्लेख नहीं मिलता।

काल-डा० सूर्यकान्त जी ने स्वसम्पादित प्रातिशाख्य की

१. डा॰ सूर्यकान्त सम्पादित ।

भूमिका में इसके काल-निर्धारण के विषय में विस्तार से लिखा है। उसका आशय संक्षेप से इस प्रकार है—

'कात्यायन ने पाणिनि के ६।३।६ पर स्नात्मनेभाषा और परस्मै-भाषा रूप बनाए हैं। स्रयं प्रातिशाख्य सूत्र २२३ में स्नात्मनेभाषा स्नौर परस्मैभाषा शब्द प्रयुक्त हैं। कातन्त्र में परस्मै और स्नात्मने का प्रयोग भी मिलता है। कात्म्त्र में इनके स्निति कड़ के लिए ह्यस्तनी का प्रयोग किया है। कात्म्त्र में इनके स्निति कड़ के लिए ह्यस्तनी का प्रयोग भी होता है। स्नयं प्रातिशाख्य में स्नद्धतनी (सूत्र ७६) ह्यस्तनी (सूत्र १६७) शब्दों का प्रयोग मिलता है। कात्म्त्र ३।१।१४ सूत-करणबत्पश्च में भूतकरण का प्रयोग उपलब्ध होता है। उसी सर्थ में स्नयंप्रातिशाख्य (सूत्र ४६७) में सूतकर का निर्देश मिलता है। स्नतः स्नयं प्रातिशाख्य का समय पाणिनि के पश्चात् स्नौर पतञ्जिल से पहले है। द्र० भूमिका पृष्ठ ६३-६४।

श्रालोचना—पाणिनीय सूत्र ६।३।८ पर कात्यायन के वार्तिक द्वारा श्रात्मनेभाषा और परस्मेभाषा पदों के साधुत्व का निर्देश होने से यह कथमपि सिद्ध नहीं होता कि ये शब्द पाणिनि से पूर्व व्यवहृत नहीं थे, उसके पश्चात् ही व्यवहार में आए। इसीलिए कात्यायन को इनका निर्देश करने के लिए वार्तिक बनाना पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि श्रात्मनेभाषा परस्मैभाषा शब्द प्राक्पाणिनीय हैं। पाणिनीय घातुपाठ में इनका प्रयोग मिलता है। यथा —

'मू सत्तायाम् उदात्तः परस्मैभाषः ।' इस पर घातुप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित लिखता है— 'परस्मैभाषा इति परस्मैपदिनः पूर्वाचार्यसंज्ञा ।' पृष्ठ ६ । सायण भी घातुवृत्ति में लिखता है —

'परस्मैभाषा-परस्मैपदीत्यर्थः।' पृष्ठ २।

इतना ही नहीं, जो लोग कात्यायनीय वार्तिकों में निर्दिष्ट प्रयोगों को उत्तरपाणिनीय मानते हैं, वे महती भूल करते है। हमने इस भूल के निदर्शन के लिए इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४३, ४४ (तृ० सं०) पर एक उदाहरण दिया है। पाणिनि के चक्षिड: ख्याञ् (२।४।४४) सूत्र पर कात्यायन का वार्तिक है—चक्षिड: क्याञ्- ख्यात्रौ। इस वार्तिक में चिक्षङ् के स्थान पर पाणिनिनिदिष्ट ख्यात्र् ग्रादेश के साथ क्शात्र् ग्रादेश का भी विधान किया है। यदि ग्राधु-निक शास्त्र-रहस्य-ग्रनिभन्न लोगों की बात मानी जाए, तो कहा जाएगा कि क्शात्र् के रूप पाणिनि ये पूर्व अथवा पाणिनि के समय प्रयुक्त नहीं होते थे। पीछे से प्रयुक्त होने लगे, तो कात्यायन को पाणिनीय सूत्र में सुधार करना पड़ा। परन्तु यह है सर्वथा ग्रशुद्ध। पाणिनि से सर्वसम्मित से पूर्वकालिक स्वीकार की जानेवाली मैत्रा-यणी संहिता में ख्यात्र के प्रसङ्ग में सर्वत्र क्शात्र् के प्रयोग मिलते हैं। काठक में भी उभयथा प्रयोग उपलब्ध होते हैं। तो क्या थे संहितायें भी पाणिनि से उत्तरकालीन हैं? इसलिए जो भी विद्वान् कात्यायन ग्रीर पतञ्जिल के प्रयोगों को देखकर उन्हें उत्तरकालीन मानते हैं, ग्रीर उसी के ग्राधार पर इतिहास की कल्पना करते हैं, वे स्वयं घोखे में रहते हैं। ग्रीर ग्रपनी ग्रशास्त्रीय कल्पनाग्रों से शास्त्रसम्मत सिद्धान्त ग्रीर परम्पराप्राप्त सत्य इतिहास का गला घोंट कर ग्रज्ञान का प्रसार करते हैं।

पाणिनीय तन्त्र में पाणिनि द्वारा अनिर्दिष्ट तथा कात्यायन और पतञ्जिल द्वारा निर्दिष्ट शतशः ऐसे प्रयोग हैं, जिनका साधृत्व प्राचीन व्याकरणों में उपलब्ध है, अथवा प्राचीन वाङ्मय में वे उसी रूप में व्यवहृत हैं। इसकी विशेष मीमांसा हमने अपने अपाणनीयपदसाधु-त्वमीमांसा ग्रन्थ में की है (यह अभी अप्रकाशित है)।

दो पाठ - अथर्वपार्षद के लघु और वृहद् दो प्रकार के पाठ उप-लब्ध होते हैं। इन दोनों पाठों की विस्तृत तुलना करके डा॰ सूर्यकान्त जी ने लिखा है कि लघु पाठ वृहत् पाठ से उत्तर कालीन है। उनका यह मत सम्भवतः ठीक ही है। उनकी एतद्विषयक युक्तियां पर्याप्त बलवती हैं। इस विषय पर अधिक उनकी भूमिका में ही देखें।

शाखा-सम्बन्ध—डा० सूर्यकान्त जी ने अथर्व प्रातिशास्य तथा शौनकीय चतुरध्यायी के नियमों की राथ ह्विटनी तथा शंकर पाण्डुरङ्ग द्वारा सम्पादित अथर्व संहिताओं के साथ तुलना

१. इसका संक्षिप्त रूप 'ब्रादिभाषायां प्रयुज्यमानानामपाणिनीयप्रयोगाणां साधुत्विविचनम्' नाम से 'वेदवाणी' (मासिक पित्रका, रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़) के वर्ष १४ ब्रांक १, २, ४, ६ में छप चुका है।

करके यह परिणाम निकाला है कि शङ्कर पाण्डुरंग द्वारा संगृ-हीत हस्तलेख अथर्व प्रातिशाख्य के नियमों का अनुसरण करते हैं, शौनकीय चतुरध्यायों के नियमों का अनुसरण नहीं करते। इसिलिए शङ्कर पाण्डुरङ्ग के हस्तलेख शौनक शाखा के नहीं थे। राथ-ह्विटनी का पाठ शौनकीय चतुरध्यायी के अनुसार है। दोनों प्रकार की सहिताओं में अतिस्वल्पभेद होने के कारण दोनों के हस्त-लेखों का मिश्रण हो गया है।

शौकनीय अथर्व सहिता पर भावीं कार्य करनेवालों को इस बात का विजेष ध्यान रखना चाहिए।

पार्षद चतुरध्यायी से उत्तरवर्ती—डा० सूर्यकान्त जी का यह भी मत है कि अथवं प्रातिशाख्य शौकनीय चतुरध्यायी से उत्तरवर्ती है। हम अभी निश्चित रूप से इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

बृहत्पाठ का संस्करण — पाषंद के वृहत्पाठ का जो संस्करण डा० सूर्यकान्त जी ने प्रकाशित किया है, वह उनके अत्यधिक प्रयत्न का फल है, इसमें किसी की विमित नहीं हो सकती। तथापि उसके पाठों में संशोधन की पर्याप्त आवश्यकता है। उदाहरणार्थ हम दो स्थल उपस्थित करते हैं —

(१) — सूत्र संख्या १७३ का डा० सूर्यकान्त सम्पादित पाठ इस प्रकार है —

'स्याती इवयौ शुशुस्तीति बो घो शुचे: ।' इसका शुद्ध पाठ होना चाहिए— 'स्यातौ सयौ शुशुम्बीति गधौ शुचे: ।'

सूत्र का अर्थ है— ख्या धातु के प्रयोगों में ख-य का संयोग होता है, श्रीर शुच के शुशुम्ध में ग-ध का संयोग।

इस अर्थ की पुष्टि पाषंद के अगले पाठ में निर्दिष्ट उदाहरणों से होती है। डा॰ सूर्यकान्त के पाठ का कोई अर्थ नहीं बनता। पं॰ विश्वबन्ध जी सम्पादित लघुपाठ में इस सूत्र का पाठ—ख्यातौ खयौ शुजुबीति बाधौ शुचे: कुछ अंश में (श्वयौ = खयौ) शुद्ध है।

२-पृष्ठ ४ पर 'आबाघ' के उदाहरणों में-

'शाखान्तरेऽपि तम्नस्तप उत सत्य च वेतु—तम्। नः। श्रका-रान्तं पुंसि वचनम्। नपुंसकं तकारान्तं शौनके।' यहां भ्रकारान्त के स्थान पर मकारान्त पाठ होना शाहिये।

हमारे द्वारा सुकाए संशोधन की पुष्टि सूत्र संख्या १४०८ के ... तन्नस्तप.....षण् मकारान्तानि नकाराबाधे पाठ से होती है। इस पाठ में तन्नस्तप में तम् मकारान्त पाठ दर्शाया है।

ग्रन्यथा संशोधन—डा॰ सूर्यकान्त जी के संस्करण में कतिपय स्थल ऐसे भी हैं, जिनमें हस्तलेखों का पाठ अन्यथा होते हुए भी डाक्टर जी ने मुद्रित अथर्वसंहिताओं के पाठों के आधार पर हस्त-लेखों के पाठ परिवर्तित कर दिए। यथा—

१ - सूत्र संख्या ५ द का पाठ है -

'....पश्चात् पृदाकवः सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चाच्चि-त्तिरा.... ।'

यहां सूत्र पाठ में दोनों स्थानों पर पश्चात् पाठ है। परन्तु इनके जो उदाहरण छपे हैं, उनमें—

इमे पश्चा पृदाकवः - पश्चा ।१०।४।११॥

सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा—पश्चा। १०। । ७ ११। ४। २२।।

पश्चा पाठ है। परन्तु डाक्टर जी के हस्तलेख में दोनों स्थानों में पश्चात् पाठ ही है, इसका निर्देश उन्होंने स्वयं किया है। समक्ष में नहीं आता कि हस्तलेख में सूत्र और उदाहरण दोनों में पश्चात् एक जैसा ही होने पर भी सूत्र में पश्चात् और उदाहरणों में पश्चा पाठ देकर वैषम्य क्यों उत्पन्न कर दिया ?

२—इसी प्रकार सूत्र संख्या ११४ का पाठ है —

'विश्वमन्यामभीवार जागरत् प्रविश्वित्तसमित्यभ्यासस्यापवादः।'

इस पाठ में जागरत् पाठ माना है। परन्तु उदाहरण—

'न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन। प्र।१६।१०।

में जागार पाठ बना दिया, जबिक उनके हस्तलेख में जागरत्
पाठ उदाहरण में भी विद्यमान है।

इसी प्रकार अन्यत्र भी बहुत्र डाक्टर जी ने मूल कोष के पाठों को बदल कर मुद्रित संहितानुसारी बनाया है। यह कार्य अशास्त्रीय है। आश्चर्य तो इस बात का है कि डाक्टर जी ने सूत्रपाठ को तो हस्तलेखानुसार रहने दिया, किन्तु उदाहरण पाठ में परिवर्तन कर दिया। इससे दोनों में जो वैषम्य उनके द्वारा उत्पन्न हो गया, उस पर ध्यान नहीं दिया।

हमारा विचार है कि अथवं प्रातिशाख्य की मूल संहिता न शंकर पाण्डुरङ्गवाली है, और ना ही राथ ह्विटनीवाली। यह किसी अन्य संहिता का ही प्रतिनिधित्व करती है।

पं विश्वबन्धु जी की भूल - पं विश्वबन्धु जी ने अपने नघु-पाठ के संस्करण की भूमिका में देवताद्वन्द्वानि चानामन्त्रितानि १।२।४८ सूत्र को उदृधृत करके लिखा है—

The provision makes for a deficiency even in Panini. पुरुष्ठ ३४।

अर्थात्—यह विधान पाणिनि की न्यूनता की पूर्ति कर देता है। यहां श्री पं० विश्ववन्धु जी का अभिप्राय है कि पाणिनि ने देवताइन्द्रे च (६।२।१४१) सूत्र में उभयपद प्रकृतिस्वर का विधान करते हुये आमन्त्रित देवताइन्द्र का निषेध नहीं किया, इसलिए आम-न्त्रित देवताइन्द्र में भी उभयपद प्रकृतिस्वर को प्राप्ति होगो। प्राति-शाख्यकार ने अनामन्त्रितानि पद द्वारा उसका निषेध करके पाणिनि की त्रुटि की पूर्ति की है।

वस्तुतः अथर्व प्रातिशास्य का उक्त नियम पाणिनीय विधान की पूर्ति नहीं करता। श्री पं० विश्ववन्ध जी ने पाणिनीय तन्त्र के एतद्-विषयकपौर्वापर्यक्रम को भली प्रकार हृदयंगम नहीं किया। अतः आपको पाणिनीय शास्त्र में यह न्यूनता प्रतीत हुई। वस्तुतः पाणिनीय तन्त्र की व्यवस्था के अनुसार देवताद्वन्द्व के भी आमन्त्रित होने पर दो स्थानों में पढ़ आमन्त्रितस्य च (६।१।१६६; ८।१।१६) सूत्रों द्वारा उभयपद प्रकृतस्वर को बाधकर यथायोग्य आमन्त्रित स्वर की प्राप्ति हो जाती है।

पुनः पं ० विश्वबन्धु जी लिखते हैं :-

Reserving further elaboration of this interesting, though thorny, of comparative study of this literature for the subsequent instalment of this work, this much may be safely stated that our Pratishakhya depends to a considerable extent for its material on other kindred works and that, though indebted to old grammarians, does not be r the stamp of Panini.

श्चर्य-इस साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के इस रोचक, किन्तु ती के विषय के और अधिक विस्तार को इस ग्रन्थ की आगामी किस्त के लिए सुरक्षित रखते हुए, इतना तो कहा ही जा सकता है कि हमारा प्रातिशाख्य अपनी सामग्री के लिए विचारणीय सीमा तक अन्य सजातीय ग्रन्थों पर आधृत है। और यद्यपि प्राचीन वैयाकरणों का ऋणी है, किन्तु इसके ऊपर पाणिनि की छाप नहीं।

श्री पण्डित जी के इस लेख से प्रतीत होता है कि आप अथवं प्रातिशाख्य को पाणिनि से उत्तरकालीन मानते हुए, उस पर पाणिनि की छाप का प्रतिषेध कर रहे हैं। वस्तुत: यह ठीक नहीं है। अथवं प्रातिशाख्य पाणिनि से पूर्ववर्ती है। इसलिए उस पर पाणिनि की छाप का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

#### ग्रथवंत्राति शाख्यभाष्य

ग्रलवर के राजकीय हस्तलेख-संग्रह के सूचीपत्र में संख्या ३२ पर प्रातिशाख्यभाष्य का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। इस हस्तलेख के ग्राद्यन्त का जो पाठ सूचीपत्र के ग्रन्त में पृष्ठ २६ पर छपा है, उसके ग्रवलोकन से तो यही प्रतीत होता है कि यह हस्तलेख बृहत्पाठ का है। इसके ग्रन्त्य पाठ में ग्रथवंवेदे प्रातिशाख्ये तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ही पाठ निर्दिष्ट है। इसमे सन्देह होता है कि सूचीपत्र-निर्माता ने इस पाठ में उदाहरणों का सिन्नवेश देखकर इसके नाम के साथ भाष्य शब्द का प्रयोग कर दिया है।

## ११ - अथर्व चतुरध्यायी-प्रवक्ता

ग्रथवं-सम्बन्धी पार्षद सदृश एक ग्रन्थ ग्रौर है, जो प्राय: शौन-कीय चतुरध्यायी के नाम से सम्प्रति व्यवहृत हो रहा है। यह ग्रन्थ चार ग्रध्यायों में विभक्त है।

प्रवक्ता-इस ग्रन्थ के प्रवक्ता का नाम संदिग्ध है। ह्विटनी के

हस्तलेख के अन्त में शीनक का नाम निर्दिष्ट होने से उसने इसे शीन-कीय कहा है। बालशास्त्री गदरे ग्वालियर के संग्रह से प्राप्त चतुर-ध्यायी के हस्तलेख के प्रत्येक अध्याय के अन्त में—

### 'इत्यथर्ववेदे कौत्सव्याकरणे चतुरघ्यायिकायां '

पाठ उपलब्ध होता है। यह हस्तलेख प्राचीन हस्तलेख पुस्तका-लय उज्जैन में सुरक्षित है। इस हस्तलेख के विषय में पं० सदाशिव एल० कात्रे का न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी सितम्बर १६३८ में एक लेख छपा है, वह द्रष्टब्य है।

कौत्स व्याकरण के नाम से निर्दिष्ट एक हस्तलेख काशी के सरस्वतीभवन के संग्रह में भी है। इसकी संख्या २०८६ है। इसके प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के ग्रन्त में निम्न पाठ है —

### 'इत्यथवंवेदे कीत्सव्याकरणे चतुरध्यायिकायां प्रथमः पादः'

हमारे विचार में शौकनीय चतुरध्यायी का प्रवक्ता कीत्स है। ग्रीर ग्रथवंवेद की शौनक शाखा से इसका सम्बन्ध होने से यह शौन-कीया विशेषण से विशेषित होती है।

काल—भारतीय वाङ्मय में कीत्स नाम के अनेक आचार्य हो चुके हैं। एक कीत्स वरतन्तु का शिष्य था। इसका उल्लेख रघुवंश ४।१ में मिलता है। एक कीत्स निरुक्त १।१४ में स्मृत है। महाभाष्य ३।२।१०६ में किसी कीत्स को पाणिनि का शिष्य कहा है। गोभिल-गृह्यसूत्र ३।१०।४; आपस्तंब धर्मसूत्र १।१६।४; १।२६।१; आयुर्वेदीय कश्यपसंहिता (पृष्ठ ११४); और सामवेदीय निदानसूत्र २।१।१०; ३।११; ६।१० आदि में भी कौत्स का निदंश मिलता है। इनमें से चतुरध्यायिका का प्रवक्ता कीनसा कीत्स है, यह कहना अभी कठिन है।

कौरस का स्मातंबचन - कौरस का एक स्मातं वचन चतुर्वर्ग चितामणि परिशेष खण्ड कालनिर्णय पृष्ठ २५१ पर निर्दिष्ट है।

अथर्वचतुरध्यायी अथर्वपार्धद से पूर्ववर्ती है, यह डा॰ सूर्यकान्त का मत है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

### १२-प्रतिज्ञास्त्रकार

शुक्ल यजुः सम्प्रदाय में प्रतिज्ञासूत्र नाम के दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

एक का सम्बन्ध कात्यायन प्रातिशाख्य के साथ है, और दूसरे का कात्यायन श्रौत के साथ । कात्यायन प्रातिशाख्य तथा श्रौत दोनों से सम्बद्ध परिशिष्टों का रचियता भी कात्यायन ही माना जाता है । यह परम्परा कहां तक प्रामाणिक है, यह हम नहीं जानते । अन्यकृत होने पर भी कात्यायनीय अन्थों से सम्बद्ध होने के कारण इनका कात्यायन परिशिष्ट के नाम से व्यवहार हो सकता है। यदि परिशिष्ट प्रातिशाख्य और श्रौतसूत्र प्रवक्ता आचार्य कात्यायन के ही हों, तो इनका काल विकम से ३००० वर्ष पूर्व होगा।

कात्यायन प्रातिशाख्य से सम्बद्ध प्रतिज्ञासूत्र के विषय में व्याख्या-कार अनन्त देव लिखता है—

'प्रातिशास्यकथनानन्तरं चैतस्यावसरो यतस्तन्निरूपितकर्मनियुक्त-मन्त्रेषु स्वरसंस्कारनियमावश्यंभावतयाऽनुपदिष्टस्वरसंस्थानसंस्कारा-कांक्षेतदर्थमयमारम्भः।'

श्रर्थात् प्रातिशाख्य में अनुपदिष्ट स्वरसंस्कार आदि का वर्णन करने के लिए इसका आरम्भ है।

इस प्रतिज्ञासूत्र में तीन किण्डकाए हैं। प्रथम में स्वर विशेष के नियमों का वर्णन है। द्वितीय में य-ज, ष-ख और स्वरभक्ति आदि के उच्चारण का विधान है। तृतीय में श्रयोगयवाहों के विशिष्ट उच्चा-रण की बिधि कही है।

#### व्याख्यकार

भ्रनन्तदेव याज्ञिक की व्याख्या में अनेक स्थानों पर प्राचीन व्याख्याकारों के मत उद्धत हैं। उनसे विदित होता है कि इस ग्रन्थ पर कई व्याख्यान-ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। यथा—

- १ प्रतिज्ञानं प्रतिज्ञा । समधिगम्येऽर्थे प्रतिज्ञा शब्दो भावत इत्याहुः । १।१। पृष्ठ ४०२ ।
- २ केचित्तु पाठादेवानन्तर्यसिद्धौ मङ्गलार्थ एवाथ शब्द इत्याहुः। १।१। पृष्ठ ४०२।

इन प्राचीन व्याख्यानों में से एक भी सम्प्रति प्राप्त नहीं है।

## अनन्तदेव याज्ञिक

काशी से प्रकाशित वाजसनेय प्रातिशाख्य के अन्त में पृष्ठ ४०१

से ४३१ तक प्रतिज्ञासूत्र व्याख्या-सहित छपा है।

ब्याख्याता का नाम—इस सूत्र की प्रत्येक कण्डिका के अन्त में— 'इत्यनन्तदेवयाज्ञिकविरिचते प्रतिज्ञापरिशिष्टे सूत्रभाष्ये · · · · ।' ऐसा पाठ प्रायः उपलब्ध होता है ।

प्रतिज्ञासूत्र भाष्य के ग्राचन्त पाठ से यह प्रतीत नहीं होता है कि यह अनन्त कौनसा है। याजुष प्रातिशास्य तथा काण्व संहिता का व्यास्याकार नागदेव भट्ट का पुत्र ग्रनन्तभट्ट ग्रथवा ग्रनन्तदेव यह नहीं है। क्योंकि यह ग्रनन्तभट्ट ग्रपने प्रत्येक ग्रन्थ के ग्रादि ग्रथवा ग्रन्त में ग्रपने माता-पिता ग्रीर शाखा के नामों का उल्लेख करता है। प्रतिज्ञासूत्र-व्याख्या के ग्राचन्त में ऐसा निर्देश उपलब्ध नही होता। इतना ही नहीं, नागदेव सुत अनन्तदेव ग्रपने ग्रन्य ग्रन्थों में याज्ञिक विशेषण नही देता। प्रतिज्ञासूत्र व्याख्या के ग्रन्त में 'याज्ञिक' विशेषण मिलता है।

वि० सं० १८०२ में लिखी गई वालकृष्ण शर्मा की प्रातिशाख्य-दीपिका (पृष्ठ २६३ शिक्षा-संग्रह) में भी प्रतिज्ञासूत्र भाष्यकार का

श्रनन्त याज्ञिक नाम से निदेश मिलता है।

वैदिक ग्रन्थ व्याख्याताग्रों में एक देव याज्ञिक प्रसिद्ध है, क्या उसका मूल नाम अनन्तदेव तो नहीं ? सम्भव है दो अनन्त देवों के भेद-परिज्ञान के लिए एक को अनन्तदेव तथा दूसरे को देव याज्ञिक नाम से व्यवहार करने की परिपाटो रही हो। इसकी सम्भावना देव-याज्ञिकविरिचित कात्यायन सर्वानुक्रमणोभाष्य के काशी संस्करण के मुख पृष्ठ से होती है। उस पर याज्ञिकानन्तदेविदिचितभाष्यसहितम् निर्देश छपा है।

वस्तुतः जब तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस व्याख्या का कालनिणंय करना अशक्य है।

व्यास्या में ग्रत्युपयोगी निर्देश—प्रतिज्ञासूत्र की व्याख्या में कुछ ग्रत्युपयोगी निर्देश मिलते हैं, जिनसे प्राचीन वर्णराशि तथा उच्चारण विषय पर नया प्रकाश पड़ता है। यथा—

१— ग्रतः सम्प्रदायविद एवंविधे यकारे स्पृष्टप्रयत्नजापनाय मध्ये विन्दुं प्रक्षिपन्ति । स्पृष्टप्रयत्नं स्थानैक्याच्चवर्गतृतीयसदृशं यकारं पठन्ति च । २।२ । पृष्ठ ४१६ । २ – वटौ मूर्धनीति (प्रा० १।६७) सूत्रात् षकारो मूर्धन्यः स्थान-करणपरित्यागेनार्धस्पृष्टषकारस्थाने कवर्गीयप्रतिरूपकं खकारोच्चारणं कर्त्तव्यम् ।२।११। पृष्ठ ४२४।

३ — संज्ञाभेदो निमित्तभेदो लिपिभेदश्च। तृतीयस्तु इदानीं प्रायज्ञः परिश्रब्टस्तथापि प्राचीनसम्प्रदायानुरोधादृ विज्ञायते। ३।२७। पृष्ठ ४२४।

इन उद्धरणों में क्रमश: —

प्रथन में — माध्यन्दिन प्रातिशाख्याध्येताओं के द्वारा य के स्थान में ज उच्चारण पर प्रकाश पड़ता है। इस उद्धरण से विदित होता है कि शुद्ध ज उच्चारण अशुद्ध है, जसदृश उच्चारण होना चाहिये। अर्थात् यह स्वतन्त्र वर्ण है, न य है और न ज। दोनों के मध्यवर्ती उच्चारण वाला है। इसी बात को व्यक्त करने के लिए चवगंतृतीय-सदृशं में सदृश शब्द का उपादान किया है।

द्वितीय में—माध्यन्दिन शाखाध्यायियों के द्वारा ष के स्थान में उच्चार्यमाण ख उच्चारण पर प्रकाश पड़ता है। यह भी न ष है और न ख, ग्रापितु ष—ख मध्यवर्ती स्वतन्त्र वर्ण है। इसी बात को व्यक्त करने के लिए कवर्गीयप्रतिरूपकं खकारोच्चारणं में प्रतिरूपक शब्द का प्रयोग किया है। ग्रन्यथा प्रतिरूप शब्द व्यर्थ है, खकारोच्चारणं इतना ही कहना पर्याप्त है।

तृतीय में — ह्रस्व दीर्घ ग्रौर गुरुसंज्ञक त्रिविध थे का उल्लेखहै। और तृतीयप्रकार के वर्ण के उच्चारण'परिभ्रंश ग्रर्थात् नाश का उल्लेख है।

हमारा विचार है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में ऐसे कई स्वतन्त्र वर्ण थे, जो उत्तरकाल में उच्चारण-दोष से नष्ट हो गये। इसी प्रकार के वर्णों के नाश के कारण सम्प्रति वर्णों की ६३ संख्या उपपन्न नहीं होती। साम्प्रतिक विद्वान् इस संख्या की पूर्ति एक-एक स्वर को हस्व दीघं प्लुत भेद से तीन प्रकार का (संध्यक्षरों को दो प्रकार का) गिनकर करते हैं। यह चिन्त्य है। यदि एक ही प्रकार को कालभेद के कारण हस्व-दीघं-प्लुत भेद से तीन प्रकार का गिना जाए, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक भेदों की गिनती क्यों नहीं की जाती? उन्हें स्वरभेद से पृथक् क्यों नहीं माना जाता?

प्रतिज्ञा-गरिशिष्ट २।६ में वकार के भी गुरु-मध्य-लघु तीन भेद कहे हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा श्लोक १५५, १५६ में व-य दोनों के गुरु, लघु ग्रौर लघुतर भेद कहे हैं। पाणिनि ने भी ब्योलंघुप्रयत्नतरः शाक-टायनस्य (६।३।१८) सूत्र में य, व के लघुतर रूप का निर्देश किया है।

प्राचीन संस्कृत-भाषा में प्रयुक्त वर्णों के विभागों तथा उच्चारण के विषय में ग्रनुसन्धान करने की महती ग्रावश्यकता है। प्राचीन वर्णों के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान होने पर भाषाविज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति हो सकती है। भाषाविज्ञान के ग्रनेक नियमों पर नए रूप से विचार करना पड़ेगा।

### १३-भाषिक स्त्रकार

कात्यायन प्रातिशाख्य के परिशिष्टों में एक भाषिक सूत्र भी है। इसमें शतपथ बाह्मण के स्वरसंचार पर प्राधान्येन विचार किया गया है। इसमें तीन किण्डिकाएं हैं।

शतपथ ब्राह्मण के स्वरों का विधान करते हुए इस परिशिष्ट से उन ब्राह्मणों के विषय में भी प्रकाश पड़ता है, जो सम्प्रति लुप्त हो गये हैं। श्रथवा जिनमें स्वरसम्प्रदाय नष्ट हो गया है। यथा—

१-शतपथवत् ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वरः ॥३।१५ ॥

२—मन्त्रस्वरवद् बाह्मणस्वरञ्चरकाणाम् ॥ ३।२५ ॥

३ - तेषां खाण्डिकेयौखेयानां चातुःस्वयंमपि क्वचित् ॥ ३।२६॥

४-ततोऽन्येषां ब्राह्मणस्वरः ॥ ३।२७ ॥

इस परिशिष्ट से स्वरिवषय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यत् ग्रादि के योग में कितने वर्णों के व्यवधान में तिङ्स्वर होता है, ग्रर्थात् निघातस्वर का प्रतिषेध होता है, इस पर अच्छा विचार उप-लब्ध होता है।

#### **व्याख्याकार**

## (१) महास्वामी

महास्वामी नामक एक विद्वान् ने भाषिक सूत्र पर एक भाष्य लिखा था। इस भाष्य का सम्पादन वैबर ने (इण्डीश स्टडीन) किया है। ग्रागे निर्दिश्यमान ग्रनन्त भाष्य इस महास्वामी भाष्य की छायामात्र है। इसलिए महास्वामी का काल वि० सं० १६५० से पूर्व होगा।

## (२) अनन्त देव

इस परिशिष्ट पर नागदेव सुत अनन्तदेव की व्याख्या वाजसनेय प्रातिशाख्य के काशी संस्करण में पृष्ठ ४३२-४७१ तक छपी है।

इसके काल आदि के विषय में वाजसनेय प्रातिशाख्य के व्याख्या-कार प्रकरण में लिख चुके हैं।

#### १४ — ऋक्तन्त्र

सामवेदीय ग्रन्थों में ऋक्तन्त्र नाम का एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इस में सामवेद की किसी शाखा-विशिष्ट के स्वर सन्धि ग्रादि नियमों का विधान मिलता है।

प्रवक्ता—ऋक्तन्त्र का प्रवक्ता कीन आचार्य है, इस विषय में प्राचीन ग्रन्थकारों में मतभेद है। कुछ ग्रन्थकार ऋक्तन्त्र का प्रवक्ता शाकटायन को मानते हैं, और कुछ औदब्रजि को। यथा—

**शाकटायन**—नागेशभट्ट लघुशब्देन्दुशेखर के आरम्भ में लिखता है —

१—ऋक्तन्त्रव्याकरणे शाकटायनोऽपि—इदमक्षरं छन्दो… । भाग, १ पृष्ठ ७।

किसी हरदत्त नामक व्यक्ति की एक सामसर्वानुक्रमणी मिलती है। इसे डा॰ सूर्यकान्त जी ने अपने ऋक्तन्त्र संस्करण के अन्त में छपवाया है। उसमें लिखा है—

२—ऋचां तन्त्रव्याकरणे पञ्चसंख्याप्रपाठकम् । शाकटायनदेवेन द्वात्रिशद् खण्डकाः स्मृताः ॥ पृष्ठ ३ ।

३—ऋक्तन्त्र के अन्त में पाठ मिलता है— इति शाकटायनोक्तमृक्तन्त्रव्याकरणं सम्पूर्णम् ।

४—इसी प्रकार ऋक्तन्त्रवृत्ति के अन्त में पाठ मिलता है— 'छन्दोगशाखायामुक्तन्त्राभिधानव्याकरणवृत्तिः समाप्ता। ऋक्त- न्त्रस्याकरणं ज्ञाकटायनादिभिः कृतम् । सूत्राणां संख्या २८० ग्रजीत्य-धिकज्ञतद्वयं सूत्राणि ।

ग्रौदव्रजि—भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ (मुखनासिका सूत्र) में लिखा है—

१—तथा च ऋक्तन्त्रव्याकरणस्य छान्दोग्यलक्षणस्य प्रणेता स्रौदवजिरप्यसूत्रयत् - स्रनन्त्यान्त्यसंयोगे मध्ये यमः पूर्वस्य गुण इति । पृष्ठ १४३।

इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा की 'पञ्जिका' नाम्नी व्याख्या' का अज्ञातनामा लेखक लिखता है—

२ - ग्रनन्त्यान्त्यसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुण इत्यौदव्रजिः । पृ० १०।

३—तथा चौदव्रजि: —तत्र स्पृष्टं प्रयतनं करणं स्पर्धानाम्, दुःस्पृष्टमन्तः स्थानाम् इति । पृष्ठ ११ ।

४—तथा चौदव्रजिः—ग्रनुस्वारावं ग्रां इत्यनुस्वारौ, हस्वाद् दीर्घो दीर्घाद्धस्वो वणौ इति । पृष्ठ १२ ।

५-द्वी नादानुप्रदानी इत्यौदव्रजि:। पृष्ठ १४, १६।

६-निमेषः कालमात्रा स्याद् इत्यौदव्रज्ञिः । पृष्ठ (?) ।

७—ग्रौदव्रजिरपि—स्पर्शे वर्गस्य स्पर्शग्रहणे च ज्ञेयं वर्गस्य ग्रहणं स्थानेष्वित्यधिकार इति । पृष्ठ १७ ।

द—तथा च ग्रौदवजिः—ग्रयोगवाहाः ग्रः इति विसर्जनीयः, कः इति जिह्वामूलीयः, पः इत्युपच्मानीयः, ग्रं इत्यनुस्वारः नासिक्य इति । पृष्ठ १८ ।

श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा की 'प्रकाश' व्याख्या का अज्ञात-नामा लेखक भी लिखता है—

ह—ग्रनन्तसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुण इत्यौदव्रजिरिप । पृ० २६ । इन उद्धरणों में से कतिपय सर्वथा धिमन्नरूप से, कतिपय

२. इसकी पृष्ठसंख्या भी पूर्वनिदिष्ट संस्करण के अनुसार दी है।

१. ग्रागे इस व्यास्या की निर्दिष्ट पृष्ठसंख्या मनोमोहन घोष द्वारा सम्पादित तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सन् १६३८ में प्रकाशित संस्करण के ग्रनुसार है।

स्वल्प भेद से ऋक्तन्त्र में उपलब्ध होते हैं, और कतिपय नहीं भी मिलते। यथा—

संख्या १, २ तथा ६ का उद्धरण ऋक्तन्त्र प्रपाठक १ खण्ड २ के अन्त में मिलता है। संख्या १ तथा ६ का पाठ कुछ अष्ट है। पाणि-नीयशिक्षा के सम्पादक मनोमोहन घोष ने इस उद्धरण का पृष्ठ १० पर शुद्ध पाठ देकर भी पृष्ठ २६ पर पाठ का शोधन नहीं किया, यह चिन्त्य है।

संख्या ३ का उद्धरण प्रपा० १ खण्ड ३ में स्वल्पपाठान्तर से मिलता है।

संख्या ४ के उद्धरण का पूर्व भाग, प्रपा० १ खण्ड २ के अन्त में, और उत्तर भाग खण्ड ३ के आरम्भ में स्वल्पभेद से मिलता है। पाणिनीय शिक्षा के काशी संस्करण में उत्तर भाग का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है।

संख्या द का उद्धरण प्रपा० १ खण्ड २ में मिलता है, परन्तु पञ्जिका का पाठ कुछ भ्रष्ट है।

संख्या ४, ६ का पाठ मुद्रित ऋक्तन्त्र में नहीं मिलता।

प्रवक्तृत्व पर विचार—ऊपर प्राचीन ग्रन्थकारों के दो मत उद्धृत किए हैं। एक के अनुसार ऋक्तन्त्र का प्रवक्ता शाकटायन है, और दूसरे के मतानुसार ग्रौदब्रिज। ऋक्तन्त्र के आरम्भ में श्वासो नाद इति शाकटायनः सूत्र में शाकटायन का मत निर्दिष्ट है, ग्रौर प्रपा० २ खण्ड ६ सूत्र १० न्यायेनौदब्रिजः में ग्रौदब्रिज का नामतः उल्लख है। नारदीय शिक्षा प्रपा० २ कण्डिका ८ श्लोक ४ (पृष्ठ ४४३ काशी शिक्षासंग्रह) में किसी प्राचीन ग्रौदब्रिज का मत निर्दिष्ट है।

डा॰ सूर्यकान्त का विचार—डा॰ सूर्यकान्त का विचार है कि ऋक्तन्त्र का प्रथम प्रणयन औदब्रजि ने किया था। उसका थोड़े से परिवर्तन और परिवर्धन के साथ द्वितीय संस्करण शाकटायन ने किया। ऋक्तन्त्र का जो संस्करण सम्प्रति मिलता है, वह उसका तृतीय संस्करण है। और यह निश्चित ही पाणिनि से उत्तरवर्ती है।

१. तेनास्यकरणं सौक्ष्म्यं माघुर्यं चोपजायते । वर्णाश्च कुरुते सम्यक् प्राचीनौदत्रजियंथा ॥

२. डा॰ सूर्यकान्त सम्पादित ऋक्तन्त्र भूमिका, पृष्ठ ३६-४३।

डा॰ सूर्यकान्त जी के इस विचार का आधार ऋक्तन्त्र में औद-व्रजि और शाकटायन दोनों नामों का कण्ठतः निर्देश प्रतीत होता है।

हमारा विचार - नारदिशिक्षा (२।६।५) में श्रौदन्निज के साथ प्राचीन विशेषण मिलता है। इस विशेषण से इतना स्पष्ट है कि श्रौदन्निज नाम के दो श्राचार्य हुए हैं। उनमें भेद-निर्देश के लिए नारदिशिक्षा में 'प्राचीन' विशेषण दिया है। 'सम्भवतः ऋक्तन्त्र २।६।१० में निर्दिष्ट श्रौदन्निज भी प्राचीन श्रौदन्निज ही है। ऋक्तन्त्र प्रवक्ता के सम्बन्ध में जो दो मत उद्धत किये हैं, उनसे यह सम्भावना प्रतीत होती है कि ऋक्तन्त्र का प्रवक्ता दितीय श्रौदन्निज है, श्रौर वह शाकटायन गोत्रज है (ऋक्तन्त्र के श्रारम्भ में निर्दिष्ट शाकटायन श्राद्य शाकटायन है)। इसीलिए ऋक्तन्त्र के विषय में नामद्वय का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है।

ऋक्तन्त्र का वर्तमान स्वरूप निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है। इस विषय में हम डा॰ सूर्यकान्त जी के विचारों से सहमत नहीं, जिनके द्वारा उन्होंने पाणिनि को उत्तरकालीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस पर विस्तृत विचार लक्षण-ग्रन्थों के इतिहास में करेंगे।

श्रीदन्न जि का देश—पाणिनि अष्टाध्यायी २।४।५६ के अनुसार श्रीदन्न जि अप्राग्देशीय है (सम्भवतः श्रीदीच्य) । काशिकाकार लिखता है—

'ग्रन्ये पैलादय इञान्तास्तेम्य इञाः प्राचाम् (२।४।६०) इति लुकि सिद्धेऽप्रागर्थः पाठः ।'

ऋक्तन्त्र का शाखाविशेष से सम्बन्ध-गोभिल गृह्यसूत्र का व्याख्याता भट्ट नारायण लिखता है—

'राणायनीयानामृक्तन्त्रप्रसिद्धा विसर्जनीयस्याभिनिष्टानास्या।' (पृष्ठ ४२०)

इस उद्धरण से विदित होता है कि ऋक्तन्त्र का सम्बन्ध साम-वेद की राणायनीय संहिता के साथ है।

१. प्रष्टाच्यायी ४।२।५६ के अनुसार औदबिज के पुत्र (युवापत्य) के लिए भी 'औदब्रजि' का ही प्रयोग होता है। अर्थात् औदब्रजि से उत्पन्न युव-प्रत्यय का लोप हो जाता है।

ऋक्तन्त्र का द्विविध पाठ—हरदत्त की ऋक्सर्वानुक्रमणी के पूर्व उद्घृत पाठ के अनुसार ऋक्तन्त्र में ४ प्रपाठक हैं। मुद्रित ग्रन्थ में भी ५ प्रपाठक उपलब्ध होते हैं। इस पाठ में शिक्षारूप प्रथम प्रपाठक भी सम्मिलित हैं। ऋक्तन्त्र प्रपाठक का सिन्नवेश के दूसरे पाठ में शिक्षारूप प्रथम प्रपाठक नहीं है। इसलिए इस पाठ में चार ही स्वीकार किये जाते हैं। कुछ हस्तलेखों में पञ्चम प्रपाठक के स्थान में चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः पाठ भी मिलता है। (द्र०—डा० सूर्यकान्त संस्क०)। मुद्रित वृत्तिग्रन्थ में प्रथम प्रपाठक की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती। वृत्तिग्रन्थ की विवृत्ति में स्पष्ट रूप से द्वितीय प्रपाठक के स्थान में ऋक्तन्त्र विवृत्ती प्रथमः प्रपाठकः पाठ मिलता है (द्र०—डा० सूर्यकान्त संस्करण, परिशिष्ट)। इससे भी यही विदित होता है कि वृत्ति ग्रीर विवृत्ति ग्रन्थ ऋक्तन्त्र के जिस पाठ पर लिखे गये, उसमें शिक्षात्मक प्रपाठक सम्मिलित नहीं था, ग्रर्थात् शेष चार ही प्रपाठक वे।

स्रोदविज का स्रन्य प्रन्थ—सामगान से सम्बद्ध एक सामतन्त्र नाम का प्राचीन ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का प्रवक्ता भी स्रौदविज माना जाता है। इस विषय में सामतन्त्र के प्रकरण में लिखेंगे।

#### च्याख्याता

## (१) अज्ञातनामा भाष्यकार

ऋक्तन्त्र की जो व्याख्या डा० सूर्यकान्त जी ने प्रकाशित की है, उसमें तीन स्थानों पर किसी प्राचीन भाष्य का उल्लेख मिलता है। यथा —

१ - नृभियंतः इति भाष्यम् । पूर्णं सूत्र संख्या १४३।

२- श्रयमु ते (१।१८३) भाष्यम् । पूर्ण संख्या २४५ ।

३ - जनयत (१।७२) भाष्यम् । पूर्ण संख्या २४४ ।

इन उद्धरणों से विदित होता है कि ऋक्तन्त्र पर पुरा काल में कोई भाष्य ग्रन्थ लिखा गया था। उसके विषय में इससे ग्रधिक हम कुछ नही जानते।

## (२) अज्ञातनामा वृत्तिकार

ऋक्तन्त्र की जो वृत्ति प्रकाशित हुई है, उसके कर्ता का नाम ग्रौर देश काल ग्रादि कुछ भी परिज्ञात नहीं हैं।

यह वृत्ति ऋक्तन्त्र के शिक्षात्मक प्रथम प्रपाठक पर नहीं है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

इस वृत्ति में भाष्य के ग्रतिरिक्त निम्न ग्राचार्यों के वचन उप-

लब्ध होते हैं।

१--नकुलमुख:-

तद्वच्चैवाचार्यस्य नकुलमुखस्य वचनं श्रूयते—

'प्रक्रमते मकारकरणेन ततो हकारादिमनुस्वारं गायति ततो मकार इति नकुलमुखः।' पूर्ण संख्या ६०।

२ - ऐतिकायनः - ३ -- नैगिः'-

'षट्त्स्वैतिकायनः, प्रकृत्या नैगिः ।' पूर्ण संख्या १८८ ।

४- जालकाक ? जानकक ?-

'जालकाकेन (जानककेन-पाठा०)गरणीषु च मत्स्यकामानाहन-नांसकस्य विदिशानि सामकम्।' पूर्णं संख्या ३८।

तुलना करो-'हरदत्तविरचित सामसर्वानुकमणी-'कर्णसूत्रं' जालाननं स्मृतम् ।'

यहां 'जालानन' पाठ है । इन तीनों पाठों की पाठशुद्धि चिन्त्य है।

५-'कटाहपतनीयकपिलोलान्तानां गुरुलघुतुल्यानामिति वाच्यम्।'

पूर्ण संख्या २२६।

इस पाठ में किसी ग्रज्ञातनामा ग्राचायं का वचन उद्धृत किया है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि यह वृत्ति किसी प्राचीन ग्रन्थकार की लिखी हुई है।

## विवृत्ति कार

ऋक्तन्त्र की उक्त वृत्ति पर एक विवृत्ति भी है। इसका उप-

१. नैगि याचार्य का उल्लेख मूल ऋक्तन्त्र के 'नैगिनोभयथा' (पूर्ण संख्या ५६) में भी मिलता है।

२. यह पाठ ऋक्तन्त्र के पञ्चम प्रपाठक के प्रथम सूत्र की प्रोर संकेत करता है।

योगी ग्रंश डा० सूर्यकान्त जी ने स्वसंपादित ऋक्तन्त्र के श्रन्त में छापा है। इस विवृत्तिकार के भी नाम देश काल ग्रादि का कुछ परिचय नहीं मिलता।

विवृत्तिकार की शाखा—विवृत्तिकार ने पूर्ण संख्या ४८ सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है—

'तेस्तकारात् परोऽनुदालोऽकार उदात्तमापद्यते । ग्रस्माकं पाठः स्वरितः । तोऽधेस्तेम् ॥'

इस उद्धरण से प्रतीत होता है कि विवृत्तिकार की शाखा राणायनीय शाखा से भिन्न थी।

### (३) अज्ञातनाम व्याख्याता

पूर्ण संख्या ५ की पूर्वनिर्दिष्ट विवृत्ति में लिखा है—
'ऋक्तन्त्रकारतद्व्याख्यातृभिः स्वरितस्योच्चनीचव्यतिरेकेण…'
यहां पर बहुवचन निर्देश से व्यक्त होता है कि विवृत्तिकार की
दृष्टि में ऋक्तन्त्र की कोई अन्य वृत्ति भी थी। उसी को दृष्टि में
रखकर उसने बहुवचन का प्रयोग किया है।

### १५ — लघु ऋक्तन्त्र

ऋक्तन्त्र के आधार पर एक लघु ऋक्तन्त्र का प्रवचन भी किसी आचार्य ने किया था। इसके प्रवक्ता का नाम अज्ञात है।

लघु ऋक्तन्त्र (मुद्रित) पृष्ठ ४६ पर पाणिनि का नामोल्लेख पूर्वक स्मरण किया गया है। ग्रतः ऋक्तन्त्र का प्रवचन पाणिनि से उत्तरवर्ती है, यह स्पष्ट है।

हरदत्तीय सामसर्वानुक्रमणी का एक पाठ है— 'नैगाल्यं लघुऋक्तन्त्रञ्चिन्द्रकाल्यं स्वरस्य तु।' यह पाठ विवेचनीय है।

### १६ — सामतन्त्र प्रवक्ता

सामवेद से सम्बन्ध रखनेवाला एक सामतन्त्र नामक प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध होता है। यह छप चुका है। सामतन्त्र का प्रवक्ता—सामतन्त्र का प्रवक्ता कीन श्राचार्य है, इस विषय में मतभेद है। हरदत्त ने स्वीय सामवेदीय सर्वानुक्रमणी में 'सामतन्त्र का प्रवक्ता ग्राचार्य ग्रीदन्नजि है' ऐसा लिखा है—

### 'सामतन्त्रं प्रवक्ष्यामि सुखार्थं सामवेदिनाम् । ग्रीदवजिकृतं सूक्ष्मं सामगानां सुखाबहम् ।'

श्राचार्य श्रीदव्रजि के विषय में ऋक्तन्त्र के प्रकरण में लिख चुके हैं। पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने अक्षरतन्त्र की भूमिका में लिखा है कि सामतन्त्र का प्रवचन श्राचार्य गार्ग्य ने किया है, ऐसी अनुश्रुति है—

'सामतन्त्रं तु गार्ग्येणेति वयमुपदिष्टाः प्रामाणिकैः ।' पृष्ठ 🤫 ।

हमारे विचार में पं० सत्यवत सामश्रमी की अपेक्षा हरदत्त का कथन अधिक प्रामाणिक है।

विषय—सामतन्त्र में सामगानों की योनिभूत ऋचाओं में होने वाले अक्षरविकारविक्लेष-विकर्णण-अभ्यास-विराम आदि कर्मों का विधान किया है।

#### भाष्यकार-भङ्ग उपाध्याय

हरदत्त ने सामवेदीय सर्वानुक्रमणी में सामतन्त्र का निर्देश करके अन्त में लिखा है—

'भाष्यकारं भट्टपूर्वमुपाध्यायमहं सदा।'

अर्थात्—सामतन्त्र का भाष्य किसी भट्ट उपाध्याय ने किया था। इसके विषय से हमें श्रीर कुछ भी ज्ञात नहीं।

हरदत्ता ने फुल्लसूत्र ग्रीर उसके भाष्यकार का उल्लेख करके लिखा है—

### 'सामतन्त्रस्य यद् भाष्यमयमेवैव चिन्तितम् ।'

इस पंक्ति का पाठ भ्रष्ट होने से इसका अभिप्राय अज्ञात है। पाठशुद्धि के अनन्तर इसका वास्तविक अभिप्राय ज्ञात हो सकता है। उक्त भ्रष्ट पाठ से दो बातें सूचित हो सकती हैं।

१—सामतन्त्र का भाष्य **ग्रानेनैव** (पाठ मानकर) ग्रर्थात् राम-

२—सामतन्त्र का भाष्य मयेव (पाठ मानकर) मैंने ही बनाया।

# १७— अत्तरतन्त्रप्रवक्ता

सामवेद से सम्बन्ध रखनेवाला ग्रक्षरतन्त्र नामक एक लघु-काय ग्रन्थ उपलब्ध होता है। इसका प्रकाशन पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने चिरकाल पूर्व किया था। यह ग्रन्थ एकमात्र स्थान पर खण्डित हस्तलेख के ग्राधार पर छपा है।

ग्रक्षरतन्त्र का प्रवक्ता—ग्रक्षरतन्त्र के प्रकाशक पं० सत्यवत सामश्रमी ने इसकी भूमिका में लिखा है—

'ग्रन्थोऽयं ऋक्तन्त्रप्रणेतुः शाकटायनस्य समकालिकेन महामुनिना भगवता स्रापिशलिना प्रोक्तः ।' भूमिका पृष्ठ २ ।

अर्थात् – अक्षरतन्त्र का प्रवचन ऋक्तन्त्र प्रवक्ता शाकटायन के समकालिक महामुनि आपिशलि ने किया है।

ऐसा ही उल्लेख पं० सत्यवत सामध्यमी ने निरुक्तालोचन पृष्ठ ११५ पर भी किया है।

श्रक्षरतन्त्र का विषय—ग्रश्नरतन्त्र में सामगानों में प्रयुज्यमान स्तोम श्रादि का निर्देश किया है। पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने सामतन्त्र से ग्रक्षरतन्त्र के विषय का भेद बताते हुये लिखा है—

'सामतन्त्रे खलु साम्नां योनिगता एवाक्षरविकारविक्लेष-विकर्षणाभ्यासविरामादयिक्चिन्तिताः । इह तु साम्नां स्तोभगताः पातास्वरादयो वान्तपर्वादयक्च बोिधता इति भेदः ।' ग्रक्षरतन्त्र की भूमिका पृष्ठ १।

## वृत्तिकार

पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने अक्षरतन्त्र पर एक वृत्ति भी प्रका-शित की है। इसके विषय में सामश्रमी जी ने लिखा है—

'वृत्तिरनतिप्राचीनाऽपि लेखकप्रमादादित एवाद्यन्तदुष्टा दृश्यते .....तामेव संस्कर्तुं मयमारम्भः।'

इस वृत्ति के ग्राचन्तहीन होने से इसके लेखक ग्रादि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।

## १= - छन्दोग व्याकरण

सरस्वती भवन काशी के संग्रह में छन्दोगव्याकरण नाम से एक

हस्तलेख निर्दिष्ट है। इसकी संख्या २०५७ है।

हमते यह हस्तलेख देखा नहीं। ऋक्तन्त्र को भी छन्दोगों (साम-वेदियों) का व्याकरण कहा जाता है। अतः अधिक सम्भावना यही है कि यह हस्तलेख ऋक्तन्त्र का होगा। विशेष ज्ञान हस्तलेख के देखने पर ही हो सकता है।

इस प्रकार इस अध्याय में प्रातिशाख्य आदि वैदिक व्याकरणों के प्रवक्ता और व्याख्याताओं का वर्णन करके अगले अध्याय में व्या-करण के दार्शनिक ग्रन्थों के लेखकों का वर्णन किया जाएगा।

# उनतीसवां ऋध्याय

## व्याकरण के दार्शनिक ग्रन्थकार

यद्यपि व्याकरणशास्त्र का मूल प्रयोजन भाषा में प्रयुज्यमान शब्दों के साधुत्व असाधुत्व की विवेचना करना, और भाषा को अपभ्रिशमात्र से बचानामात्र है, तथापि जब भाषा में प्रयुज्यमान पदों के प्रयोग-कारणों का चिन्तन, पदार्थ और तत्सामर्थ्य का चिन्तन किया जाता है, तब व्याकरणशास्त्र दर्शनशास्त्र का रूप ग्रहण कर लेता है। इस दृष्टि से व्याकरणशास्त्र के दो विभाग हो जाते हैं। एक—शब्दसाधुत्वासाधुत्वविषयक, और दूसरा—पद-पदार्थ-तत्सामर्थ्य-चिन्तनविषयक।

इस ग्रन्थ के पूर्व २८ अध्यायों में व्याकरणशास्त्र के प्रथम विभाग के ग्रन्थों वा ग्रन्थकारों का इतिहास लिखा है। ग्रब इस अध्याय में हम व्याकरणशास्त्र के द्वितीय विभाग ग्रर्थात् दार्शनिक ग्रन्थों वा ग्रन्थकारों का वर्णन करते हैं।

व्याकरणशास्त्र के प्रथम विभाग का इतिहास ग्रत्यन्त प्राचीन है। परन्तु द्वितीय विभाग के इतिहास का ग्रारम्भ ग्रर्थात् व्याकरण-शास्त्रसंबद्ध-विषयों पर दार्शनिक ग्रन्थों का प्रवचन कब से ग्रारम्भ हुग्रा, यह ग्रज्ञात है। हां, पाणिनि के एक सूत्र ग्रवङ् स्फोटायनस्य (६१११२३) से, तथा यास्क के शब्दिनत्यत्वानित्यत्व-विचार (निरुक्त १११) से यह ग्रवश्य ध्वनित होता है कि व्याकरणशास्त्र का दार्श-निकरूप से चिन्तन भी पाणिणि ग्रोर यास्क से बहुत पूर्व ग्रारम्भ हो गया था।

स्फोट का निर्देश भागवत पुराण १०।८४।६ में इस प्रकार मिलता है—

> 'दिशां त्वमवकाशोऽपि दिशः खं स्फोट स्राश्रयः। नादो वर्णत्वमोङ्कार स्राकृतीयं पृथक् कृतिः॥'

व्याकरणशास्त्र के उपलब्ध दार्शनिक प्रत्थों में प्रायः निम्न विषयों पर विचार किया गया है—

| १ - भाषा की उत्पत्ति                   | ११—समास-शक्ति  |
|----------------------------------------|----------------|
| २- शब्द की अभिव्यक्ति                  | १२शब्द-शक्ति   |
| ३ — शब्द के दो रूप — स्फोट ग्रीर ध्वनि | १३ - निपातार्थ |
| ४ अपभंश के कारण                        | १४—स्फोट       |
| ५—पद-मीमांसा                           | १५—िक्रया      |
| ६—वाक्य-मीमांसा                        | १६—काल         |
| ७—धात्वर्थ                             | १७- लिङ्ग      |
| द−लकारार्थ                             | १८ – संख्या    |
| ६—प्रातिपदिकार्थ                       | १६—उपग्रह      |
| १०—सुबर्थ                              |                |

सम्प्रति व्याकरणशास्त्र-सम्बन्धी जो दार्शनिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें ग्रधिक संख्या स्फोट-विषयक ग्रन्थों की ही है।

## १- स्फोटायन (३१०० वि० पूर्व)

स्फोटायन ग्राचार्य का उल्लेख पाणिनि ने ग्रवङ् स्फोटायनस्य (६।१।१२३) सूत्र में साक्षात् रूप से किया है।

पदमञ्जरीकार हरदत्त ने काशिका ६।१।१२३ की टीका में स्फोटायन शब्द की ब्याख्या इस प्रकार की है—

'स्फोटोऽयनं परायणं यस्य स स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचायः । ये त्वौकारं पठन्ति ते नडादिषु ग्रश्वादिषु वा (स्फोटशब्दस्य) पाठं मन्यन्ते।"

इस व्याख्या के अनुसार प्रथम पक्ष में स्फोटायन आचार्य वैया-करणों के स्फोट तत्त्व का प्रथम उपज्ञाता प्रतीत होता है। इस पक्ष में इस आचार्य का वास्तविक नाम अज्ञात है। द्वितीय पक्ष में (सूत्र में 'स्फौटायनस्य' पाठ मानने पर) इसके पूर्वज का नाम स्फोट था। यह नाम भी स्फोट-तत्त्व-उपज्ञाता होने से प्रसिद्ध हुआ होगा।

इस ग्राचार्य के काल ग्रादि के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ १७४-१७७ (तृ० सं०) पर निर्देश कर चुके हैं। वहां हमने पाणिनीय तन्त्र (६।१।१२३) में स्फोटायन का उल्लेख होने से २६५० वि० पूर्व काल सामान्यरूप से लिखा है। यदि उसी प्रकरण में दर्शाई गई स्फोटायन ग्रीर ग्रीदुम्बरायण की एकता की सम्भावना प्रमाणान्तर से पुष्ट हो जाये, तो स्फोटायन का काल ३१०० वि० पूर्व होना चाहिये।

विशेष निर्देश-भरद्वाज मुनि कृत विमानशास्त्र की बौधायन वृत्ति में स्फोटायन का विशेष नाम मिलता है। उसका पाठ है-

'तत्र तावच्छौनकसूत्रम् · · · · · चित्रिण्येवेति स्फोटायनः'।' इस पर बौधायन वृत्ति में लिखा है—

'तदुक्तं शक्तिसर्वस्वे—वैमानिकगतिवैचित्र्यादिद्वात्रिशति-क्रियायोग एकव चित्रिणी शक्त्यलमिति शास्त्रे निर्णीतं भवतीत्यनु-भवतः शास्त्राच्च मन्यते स्फोटायनाचार्यः'।

इस उद्धरण से विदित होता है कि स्फोटायन आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती शौनक आदि से भी पूर्वकालीन है। तदनुसार स्फोटायन का काल लगभग ३२०० वि० पूर्व अवश्य होना चाहिये।

इससे अधिक इस आचार्य के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

## २—ग्रौदुम्बरायग (३१०० वि० पूर्व)

स्फोटसिद्धि के लेखक भरतिमिश्र ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है—

'भगवदौदुम्बरायणाद्युपिदिष्टाखण्डभावमि व्यञ्जनारोपित-नान्तरीयकभेदकमिवच्छेदादिनिविष्टैः परैः एकाकारिनर्भासम् अन्यथा सिद्धिकृत्य अर्थधीहेतुतां चान्यत्र संचार्य भगवदौदुम्बरादीनिप भग-वदुपवर्षादिभिनिषायापलिपतम् ।' पृष्ठ १।

इस वचन से प्रतीत होता है कि भगवान् श्रीदुम्बरायण ने शब्द के श्रखण्डभाव का श्रर्थात् स्फोटात्मकता का उपदेश किया था।

हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ १७६, तृ० सं०) लिख चुके हैं कि वाक्यपदीय २।३४३ के अनुसार औदुम्बरायण आचार्य शब्दिनित्यत्व-वादी था।

परिचय-ग्रौदुम्बरायण शब्द में श्रुत तद्धित प्रत्यय से विदित

१. द्र०—'शिल्पसंसार' पत्रिका १६ फरवरी सन् १६५५ का ग्रंक पृष्ठ १२२, तथा स्वामी ब्रह्ममुनि प्रकाशित बृहद् विमानशास्त्र, पृष्ठ ७४। २. द्र०—बृहद् विमानशास्त्र, पृष्ठ ७४।

होता है कि . औदुम्बरायण ग्राचार्य के पिता का नाम उदुम्बर था। उदुम्बर शब्द पाणिनि के नडादिगण (४।१।६६) में पठित है। उससे फक् (=ग्रायन) प्रत्यय होकर ग्रीदुम्बरायण पद निष्पन्न होता है।

काल—ग्रौदुम्बरायण ग्राचार्य का उल्लेख निरुक्तकार यास्क ने निरुक्त १।१ में किया है। यास्क का काल विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व ग्रथीत् भारत युद्ध के लगभग सर्वथा निश्चित है। इसलिए ग्रौदुम्ब-रायण का काल ३१०० वर्ष विक्रम पूर्व ग्रथवा उससे कुछ पूर्व रहा होगा।

निरुक्तकार का निर्देश—यास्क ने निरुक्त १।१ में लिखा है— 'इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः।'

अर्थात्—वचन (शब्द) इन्द्रिय में नियत है। इन्द्रिय से अतिरिक्त शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं, अर्थात् शब्द अनित्य है, ऐसा औदुम्बरायण आचार्य का मत है।

भरतिमश्र के पूर्व-निर्दिष्ट वचन से विदित होता है कि औदुम्ब-रायण आचार्य शब्द के स्फोट स्वरूप का अर्थात् नित्यत्व का प्रति-पादक था। परन्तु यास्क के वचनानुसार यह शब्द के अनित्यत्व पक्ष का निर्देशक विदित होता है।

दोनों पक्षों में भूतल-ग्राकाश का ग्रन्तर है। फिर भी इसका एक समाधान यह हो सकता है कि स्फोटवादी ध्वनि रूप को भी स्वीकार करते हैं। ध्वनि रूप में शब्द इन्द्रियनियत ही होता है। सम्भव है ध्वनि पक्ष में जो दोष ग्राते हैं, उनका संग्रह ग्रौदुम्बरायण का निर्देश करके यास्क ने उल्लेख किया है। यदि यह समाधान स्वीकार न किया जाए, तब भी इतना तो स्पष्ट है कि ग्रौदुम्बरायण ग्राचार्य ने शब्द के नित्यत्व-ग्रनित्यत्व पक्षों पर विचार ग्रवश्य किया था।

इस से अधिक हम इस आचार्य के ग्रन्थ तथा काल आदि के विषय में कुछ नहीं जानते।

## ३-ज्याडि (२९५० वि० पूर्व)

आचार्य व्याडि, जो प्राचीन वाङ्मय में दाक्षायण के नाम से

प्रसिद्ध है, ने संग्रह नामक एक व्याकरणसम्बन्धी दार्शनिक ग्रन्थ का प्रवचन किया था। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने—

'शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः' (२।३।६६)

शब्दों द्वारा इस संग्रह ग्रन्थ की प्रशंसा की है।

संग्रह ग्रन्थ अप्राप्य है। इसमें किस प्रकार के विषयों का प्रति-पादन था, इसका परिज्ञान महाभाष्य के निम्न उद्धरण से होता है—

'संग्रहे तावत् प्राधान्येन परीक्षितम्-नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निर्णयः—यद्येव नित्योऽथापि कार्य उभथा लक्षणं प्रवत्यंम् ।' १।१।१।।

श्रर्थात्—संग्रह में 'शब्द नित्य है श्रथवा ग्रनित्य' इस विषय पर विचार किया गया था।

इसी प्रकार संग्रह के जो उद्धरण विभिन्न ग्रन्थों में मिलते हैं, उनसे भी स्पष्ट होता है कि संग्रह वाक्यपदीय के समान व्याकरण का दार्शनिक ग्रन्थ था।

भर्तृंहरि ने महाभाष्य की टीका में लिखा है— 'चतुर्दश सहस्राणि वस्तूनि ग्रस्मिन् संग्रहग्रन्थे (परीक्षितानि)'। हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २३।

अर्थात् संग्रह ग्रन्थ में १४ सहस्र विषयों की परीक्षा थी। नागेश के मतानुसार संग्रह ग्रन्थ का परिमाण एकलक्ष इलोक था—

'संप्रहो व्याडिकृतो लक्षश्लोकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः।' उद्योत नवा०, निर्णयसागर सं०, पृष्ठ ४४ ।

व्याडि के परिचय तथा देश काल आदि के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ २७५-२६१ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं।

संग्रह-वचन — प्रथम भाग पृष्ठ २८५ — २८६ (तृ० सं०) तक संग्रह के २१ वचन संगृहीत कर चुके हैं। उन्हें वहीं देखें। प्रयत्न करने पर संग्रह के ग्रभी ग्रौर भी ग्रनेक वचन संगृहीत किये जा सकते हैं।

४—पतञ्जलि (२००० वि० पूर्व)

पतञ्जलि ने म्रष्टाध्यायी तथा उस पर लिखे गए कात्यायनीय

वार्तिकों का आश्रय करके महाभाष्य नामा एक प्रनुपम ग्रन्थ लिखा है। यद्यपि ग्रन्थ को आपाततः देखने पर यह पाणिनीय अष्टाध्यायी की व्याख्यामात्र विदित होता है, परन्तु इस ग्रन्थ का इतना ही स्व- कप नहीं है। यह न केवल पाणिनीय शब्दानुशासन का, अपितु प्राचीन व्याकरण-सम्प्रदायमात्र का एक आकर ग्रन्थ है। व्याकरण-दर्शन के समस्त न्याय इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में यत्र-तत्र विद्यमान हैं।

शब्दशास्त्र का अद्वितीय विद्वान् भर्तृ हरि लिखता है— 'कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदिशना। सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने॥' वाक्य० काण्ड २, श्लोक ४८५॥

इसकी व्याख्या में पुण्यराज लिखता है-

'तच्च भाष्यं न केवलं व्याकरणस्य निबन्धनम्, यावत् सर्वेषां न्यायबीजानां बोद्धव्यमित्यत एव सर्वन्यायबीजहेतुत्वादेव महच्छव्देन विशेष्य महाभाष्यमित्युच्यते लोके।'

अर्थात् भाष्य केवल व्याकरण का ग्रन्थ नहीं है, उसमें सभी न्यायबीजों का निबन्धन है। इसीलिए उसे महत् शब्द से विशेषित करके 'महाभाष्य' कहते हैं।

भर्तृ हरि पुनः लिखता है — 'ग्रार्षे विष्लाविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चुके ।'

वाक्य० काण्ड २, इलोक ४८८॥

इस वचन में भर्तृ हरि ने महाभाष्य के लिए 'संग्रहप्रतिकञ्चुक' शब्द का ब्यवहार किया है। इससे स्पष्ट है कि पातञ्जल महाभाष्य 'संग्रह' के समान शब्दशास्त्र का दार्शनिक ग्रन्थ है। भर्तृ हरि-विरिचत वाक्यपदीय ग्रन्थ का यही एकमात्र ग्राधार ग्रन्थ है।

महाभाष्यकार पतञ्जलि के देश-काल ग्रादि के विषय में हम इस ग्रन्थ के १०वें ग्रध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं। प्रथम संस्क-रण में पृष्ठ २४८ पर हमने महाभाष्यकार पतञ्जलि का काल १२०० वि० पूर्व लिखा था। परन्तु ग्रब ग्रनेक ठोस प्रमाणों से यह निश्चित हो गया है कि पतञ्जलि का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून २००० दो सहस्र वर्ष पूर्व ग्रवश्य है। इस कालगणना पर, तथा पुष्यमित्र की समकालिकता-निदशंक वचनों पर हमने विशेष विचार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण में किया था। प्रस्तुत तृतीय संस्करण में भी यही मत प्रामाणिक रूप में दर्शाया है।

# ५-भत् हिर (४०० वि०पूर्व)

भर्तृ हरि ने महाभाष्य का सूक्ष्म दृष्टि से ग्रालोडन करके, श्रौर ग्रपने गुरु वसुरात द्वारा उपदिष्ट व्याकरणागम के ग्राधार' पर 'वाक्यपदीय' नामा व्याकरणशास्त्र-सम्बद्ध एक ग्रति महत्त्वपूर्ण दार्श-निक ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ तीन काण्डों में विभक्त है। वे कमशः ग्रागम, वाक्य ग्रौर पद ग्रथवा प्रकीण नाम से प्रसिद्ध हैं।

वाक्यपदीय नाम — कई प्राचीन ग्रन्थकार वाक्यपदीय नाम से तीनों काण्डों का निर्देश मानते हैं। वाक्यपदीय संज्ञा से भी इसी ग्रमिप्राय की पुष्टि होती है। वाक्य ग्रीर पद को ग्रधिकृत करके जो ग्रन्थ लिखा जाए, वह 'वाक्यपदीय' कहाता है। प्रथम ब्रह्मकाण्ड में ग्रखण्ड वाक्यस्वरूप स्फोट का विचार है। द्वितीय काण्ड में दार्श-निक दृष्टि से वाक्यविषयक विचार किया गया है, ग्रीर तृतीय काण्ड पदविषयक है।

अनेक ग्रन्थकार वाक्यपदीय शब्द से केवल प्रथम द्वितीय काण्डों का निर्देश करते हैं। यथा—

१ - प्रकीर्ण काण्ड ३।१५४ की व्याख्या में हेलाराज लिखता है-'इति निर्णीतं वाक्यपदीये'।'

२ - वही पुनः प्रथम काण्ड के विषय में लिखता है-

'विस्तरेणागमप्रामाण्यं वाक्यपदीयेऽस्माभिः प्रथमकाण्डे शब्द-प्रभायां निर्णीतम्, तत एवावधार्यम् इति'।

३—गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान अपने ग्रन्थ के ग्रारम्भ में लिखता है—

'भतृं हरिवाक्यपदीयप्रकीणयोः कर्ता महाभाष्यत्रिपाद्या व्या-ख्याता च।'

१. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के सम्पादक पं० चारुदेव जी का यह मत है। द्र0-भूमिका, पृष्ठ ७८।

२. श्री पं वारुदेव सम्पादित ब्रह्मकाण्ड की भूमिका, पृष्ठ द ।

४—कई एक हस्तलेखों में द्वितीय काण्ड के अन्त में इस प्रकार लेख मिलता है—

'इति भगवद्भृतृंहरिकृते वाक्यपदीये द्वितीयं काण्डम् । समाप्ता वाक्यपदीयकारिका'।'

यही कारण है कि तृतीय काण्ड स्वतन्त्र प्रकीर्ण नाम से व्यवहृत होता है। हेलाराजीय तृतीय काण्ड की व्याख्या का प्रकीर्ण-प्रकाश नाम भी इसी मत का पोषक है।

स्वमत—हमारा मत इन दोनों से पृथक् है। हमारा विचार है कि 'वाक्यपदीय' नाम केवल द्वितीय काण्ड का है। इस काण्ड के आरम्भ में वाक्य विचार है, और उसके अनन्तर पद विचार किया गया है। इस प्रकार तीनों काण्डों के तीन नाम हैं—आगम काण्ड, वाक्यपदीय काण्ड, प्रकीणं काण्ड। इसी मत की पुष्टि हेलाराज के निम्न क्लोक से होती है—

'त्रैलोक्यगामिनी येन त्रिकाण्डी त्रिपदी कृता।'

अर्थात् त्रैलोक्यगामिनी (गंगा के समान) जिसने तीन काण्डों-वाली त्रिपदी बनाई।

इस वचन में हेलाराज ने त्रिकाण्डी वाक्यपदीया नहीं लिखा। अपितु उसने त्रिपदी विशेषण दिया है। इसका अर्थ है तीन पदोंवाली क्रितान पदों से व्यवहार की जानेवाली त्रिकाण्डी। वे तीन पद कौनसे हैं? इस विचार के उगस्थित होने पर देखा जाए, तो विदित होगा कि आद्यन्त दो काण्ड ब्रह्म और प्रकीण पदों से प्रसिद्ध हैं। मध्य काण्ड की कोई साक्षात् संज्ञा प्रसिद्ध नहीं है। वह संज्ञा 'वाक्यपदीय' रूप ही है। इसी दृष्टि से त्रिपदी विशेषण सार्थक हो सकता है, अन्यथा कथमपि सम्बद्ध नहीं होता। इस दृष्टि से देहलीदीप-न्याय से मध्य-पठित वाक्यपदीय नामक काण्ड से आद्यन्त काण्डों का भी व्यवहार लोक में होता है। हम इस प्रकरण में तीनों काण्डों के लिए सामान्य रूप से लोक-प्रसिद्ध वाक्यपदीय शब्द का ही व्यवहार करेंगे।

पं वाह्रदेव जी की मूल-ब्रह्मकाण्ड के सम्पादक पं वाह्रदेव जी ने हेलाराज के उपरिनिर्दिष्ट त्रैलोक्यगामिनी येन त्रिकाण्डी

१. द्र०-श्री पं० चारुदेव सम्पादित ब्रह्मकाण्ड की भूमिका, पृष्ठ द ।

त्रिपदी कृता वचन से तीनों काण्डों का सामान्य नाम 'वाक्यपदीय' स्वीकार किया है, यह चिन्त्य है। इससे तीन काण्डात्मक ग्रन्थेकत्व का तो बोध होता है, परन्तु तीनों काण्ड वाक्यपदीय पदवाच्य हैं, यह कथमिप संकेतित नहीं होता। अपितु इसके विपरीत त्रिपदी विशेषण तीनों काण्डों की तीन विभिन्न संज्ञाओं का संकेत करता है।

वाक्यपदीय का एक नाम वाक्यप्रदीप भी था। यह बूहलर ने मनुस्मृति के मेघातिथि भाष्य की भूमिका में लिखा है।'

वाक्यपदीय का कर्ता – वाक्यपदीय ग्रन्थ का रचियता आचार्य भतृंहिर हैं, इसमें किसी को भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। इतना होते हुए भी कतिपय कारिकाएं भतृंहिर विरचित नहीं हैं। भतृंहिर ने प्रकरणानुरोध से प्राचीन आचार्यों का भी कतिपय कारिकाएं कहीं कहीं संगृहीत कर दी हैं।

वाक्यपदीय में ग्रन्थपात—वाक्यपदीय का जो पाठ सम्प्रति उप-लब्ध होता है, उसमें कुछ ग्रन्थ नष्ट हो गया है। इसकी पुष्टि निम्न प्रमाणों से होती है—

१—भर्नृंहरि वाक्य॰ २।७६ कारिका की स्वोपज्ञ व्याख्या में लिखता है—

'तत्र द्वादश षट् चतुर्विशतिर्वा लक्षणानीति लक्षणसमुद्देशे साप-देशं सविरोधं विस्तरेण व्याख्यास्यते ।'

अर्थात् १२, ६, २४ लक्षणों की लक्षणसमुद्देश में विस्तार से व्याख्या की जाएगी।

सम्प्रति उपलब्ध त्रिकाण्डी में लक्षणसमुद्देश उपलब्ध ही नहीं होता। यह समुद्देश पुण्यराज के काल में ही नष्ट हो गया था। वह इसी प्रसंग में (२।७७-८३) की व्याख्या में लिखता है—

'एतेषां वितत्य सोपपत्तिकं सनिदर्शनस्वरूपं पदकाण्डे लक्षण-समुद्देशे निर्दिष्टमिति प्रन्थकृतैव स्ववृत्तौ प्रतिपादितम् । ग्रागमभ्रंशा-

१. वान्यपदीय Which sometimes is called वान्यप्रदीप। ≅॰—Sacred Book of the East vol. 25 Page 123, foot note 1.

२. द्र०-ब्रह्मकाण्ड, चारुदेवीय भूमिका, पृष्ठ ६, १०।

ल्लेखकप्रमादादिना वा लक्षणसमुद्देशस्च पदकाण्डमध्ये न प्रसिद्धः।' पृष्ठ ४६, लाहौर संस्करण।

अर्थात् – इन लक्षणों का सोपपत्ति सोदाहरण स्वरूप लक्षण-समुद्देश में निर्दाशत किया है, ऐसा ग्रन्थकार ने अपनी वृत्ति में लिखा है। परन्तु आगम के भ्रंश होने, अथवा लेखकप्रमादादि के कारण लक्षणसमुद्देश तृतीय काण्ड में नहीं मिलता।

२—उक्त प्रकरण में (पृष्ठ ४०, लाहौर सं०) ही पुण्यराज लिखता है—

'सेयमपरिमाणविकल्पा बाधा विस्तरेण बाधासमुद्देशे समर्थ-यिष्यते।'

ग्रर्थात्—इस अपरिमाण (=बहुत प्रकार की) विकल्पोंवाली बाधा का विस्तार से 'बाधासमुद्देश' में वर्णन किया जाएगा।

पुण्यराज के इस वचन से स्पष्ट है कि उसके काल में वाक्य-पदीय में कोई बाधा-समुद्देश विद्यमान था, परन्तु यह सम्प्रति अनुप-लब्ध है।

३— अनेक ग्रन्थकारों ने भतृंहरि अथवा हरि के नाम से अनेक कारिकाएं उद्घृत की हैं। वे वर्तमान वाक्यपदीय ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होतीं। यथा—

भट्टोजिदीक्षित शब्दकौस्तुभ पृष्ठ ५२७ में प्रकीर्णकाण्ड के नाम से भर्तृ हरि की — प्रपाये यदुदासीनम् ... तथा पततो ध्रुव एवाश्वः .... कारिकाएं उद्घृत करता है। परन्तु सम्प्रति वाक्यपदीय में ये कारिकाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

भर्तृहरि का देशकाल ग्रादि—भर्तृहरि के देशकाल ग्रादि के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ३५६-३६८ (तृ० सं०) तक विस्तार से लिख चुके हैं। ग्रतः इस विषय में पाठक वहीं देखें।

वाक्यपदीय के विभिन्न संस्करण—जब यह ग्रन्थ लिखा गया था, तब तक सम्पूर्ण वाक्यपदीय का संस्करण चौखम्बा संस्कृत सीरीज काशी से ही छपा था। यह संस्करण पाठ की दृष्टि से ग्रत्यन्त भ्रष्ट होने पर भी प्रथम होने के कारण महत्त्व रखता है। ब्रह्मकाण्ड का भर्तृ हिर की स्वोपज्ञ-वृत्ति एव वृषभ देव की व्याख्या के उपयोगी ग्रंश सहित

पं० चारुदेव जी शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर से छपा था। द्वितीय काण्ड का भी स्वोपज्ञ-वृत्ति एवं पुण्यराजीय टीका युक्त पं० चारुदेव सम्पादित आधा भाग उक्त ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ था।

उत्तरवर्ती संस्करण—इसके पश्चात् वाक्यपदीय के अन्य संस्क-रण भी प्रकाशित हुए। जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

सुब्रह्मण्य श्रय्यर-संस्करण—श्री डा॰ को॰ श्र० सुब्रह्मण्य श्रय्यर ने वाक्यपदीय पर चिरकाल परिश्रम करके सम्पूर्ण ग्रन्थ का सम्पादन किया है। ब्रह्मकाण्ड पर उन्होंने वृषभदेव की पूर्ण टीका उपलब्ध कर ली। ब्रह्म काण्ड ग्रीर प्रकीण काण्ड छप चुके हैं। द्वितीय काण्ड छप रहा है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य का श्रेय डेक्कन कालेज पूना को प्राप्त हुआ है। ग्रय्यर जी ने ब्रह्मकाण्ड का अङ्गरेजी अनुवाद वा व्याख्या भी प्रकाशित की है।

रघुनाथीय संस्करण — काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री रघुनाथ जी ने ब्रह्मकाण्ड का स्वोपज्ञ विवरण एवं स्वटीका सहित सम्पादन किया है। इसी प्रकार द्वितीय काण्ड की उपलब्ध स्वोपज्ञ व्याख्या एवं पुण्यराज की टीका के साथ स्वटीकायुक्त संस्करण का सम्पादन किया है। ये दोनों काण्ड वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के सर-स्वती भवन से प्रकाशित हुए हैं।

काशीनाथीय संस्करण - पूना के म० प० काशीनाथ ग्रभ्यङ्कर ने वाक्यपदीय के कारिका भाग का एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है। यह पूना विश्वविद्यालय से छपा है।

भाषातत्त्व ग्रौर वाक्यपदीय — वाक्यपदीय प्राचीन भाषाविज्ञान का प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें शब्द ग्रथं ग्रौर दोनों के सम्बन्ध का निरू-पण दार्शनिक ढंग से किया गया है। यदि यह कहा जाए कि वैयाकरणों के दार्शनिक तत्त्वों का विश्वद विवेचन करनेवाला सम्प्रति एकमात्र यही ग्रन्थ है, तो अत्युक्ति न होगी।

डा० सत्यकाम वर्मा ने वाक्यपदीय में विप्रकीर्ण भाषातत्त्व के अनेक पहलुओं पर आधुनिक भाषाविज्ञान के प्रकाश में स्वीय भाषा-तत्त्व और वाक्यपदीय नामक ग्रन्थों में मुन्दर विवेचन किया है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह लिखते हुए दु:ख भी होता है कि डा०। वर्मा ने वर्तमान भाषाविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वाक्यपदीय की भारतीय स्रात्मा का बड़ी बेरहमी से हनन भी किया है। यह वाक्यपदीयकार के साथ महान् स्रन्याय है।

## वाक्यपदीय के व्याख्याता

## १. भतृ हिर

भर्तृ हरि ने स्वयं ग्रपने वाक्यपदीय ग्रन्थ की विस्तृत स्वोपज्ञ व्याख्या लिखी है।

स्वोपज्ञ व्याख्या का परिमाण—भर्तृ हरि की स्वोपज्ञ व्याख्या वाक्यपदीय के कितने भाग पर थी, यह कहना कठिन है। तथापि हेलाराज के—

## 'काण्डद्वये यथावृत्ति सिद्धान्तार्थसतत्त्वतः।'

वजन से इतना व्यक्त है कि हेलाराज के समय दो काण्डों पर स्वोपज्ञवृत्ति उपलब्ध थी। सम्प्रति प्रथम काण्ड की यह वृत्ति पूर्ण उपलब्ध है, ग्रौर द्वितीय काण्ड की मध्य-मध्य में त्रुटित है।

क्या तृतीय काण्ड पर भी थी—भतृंहरि ने वाक्यपदीय २।२४ की स्वोपज्ञ व्याख्या में लिखा है—

'कालस्यैव चोपाधिविशिष्टस्य परिमाणत्वात् कुतोऽस्वापरं परि-माणमित्येतत् कालसमुद्देशे व्याख्यास्यते ।' लाहौर सं०, पृष्ठ २०।

इस पंक्ति से संदेह होता है कि हरि की स्वोपज्ञ व्याख्या तृतीय काण्ड पर भी रही होगी।

आद्य सम्पादन—इस वृत्ति का प्रथम सम्पादन पं॰ चारुदेव जी ने किया है। और यह रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर (वर्तमान में बहालगढ़-सोनीपत) से प्रकाशित हुई है। प्रथम काण्ड वृषभदेव की टीका सहित छपा है। इस टीका का एकमात्र अशुद्धिबहुल हस्तलेख होने से इसका पूरा प्रकाशन नहीं हुआ। द्वितीय काण्ड का मुद्रण भी प्रथम काण्ड के प्रकाशन के अनन्तर सन् १६३४ में आरम्भ हो गया था, परन्तु किन्हीं कारणों से १८४ कारिका तक छप कर रह गया। इस भाग में स्वोपज्ञ टीका के खण्डित होने के कारण पुण्यराज की टीका भी साथ में छापी गई है। १८४ कारिका तक का सन् १६३५ में छपा भाग सन् १६४१ में कथंचित् प्रकाशित किया गया।

१६४ कारिका से आगे के भाग के प्रकाशन के लिए मैंने सन् १६४६ में लाहौर पुनः जाने पर श्री पं० चाहदेव जी से अनेक बार निवेदन किया। दो तीन बार यह अनुरोध भी किया कि यदि आप न कर सकें, तो हस्तलेख ही मुफे लाकर दे देवें। मैं कथंचित् सम्पादन करके ग्रन्थ को पूर्ण कर दूंगा। परन्तु कुछ अस्वस्थतावश और आल-स्यवश आपने मुफे ग्रन्थ भी लाकर नहीं दिया। इसका फल यह हुआ कि यह ग्रन्थ अधूरा ही रह गया। द्वितीय काण्ड का स्वीपज्ञ वृत्ति का एकमात्र हस्तलेख पञ्जाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में था, जो पाकिस्तान में रह गया। अब इस ग्रन्थ का पूरा होना अशक्य है।

ग्रन्य संस्करणों का हम पूर्व निर्देश कर चुके हैं।

स्वोपज्ञ व्याख्या के नाम—भर्तृ हरि स्वोपज्ञ व्याख्या का निर्देश टीकाकारों ने अनेक नामों से किया है। यथा—

वृत्ति-ग्रन्थकृतैव स्ववृत्तौ प्रतिपादितम्।

विवरण-कारिकोपन्यासफलं स्वयमेव विवरणे दर्शयिष्यति ।

टीका— पदवादिपक्षदूषणपरः परं टीकाकारो व्यवस्था-पयतीत्यस्य काण्डस्य संक्षेपः।

... तथा च टीकाकारः प्रदर्शियव्यति ।\*

भाष्य—तत्र इलोकोपात्तं दृष्टान्तं विभज्य दार्ष्टान्तिकं भाष्यं विभजन्ति वर्णपदेति । १

वाक्यपदीय नाम से निर्देश—ग्रनेक ग्रन्थकारों ने वाक्यपदीय की स्वोपज्ञ व्याख्या को 'वाक्यपदीय' नाम से भी उद्घृत किया है यथा —

'उक्तं च वाक्यपदीये - निह गौः स्वरूपेण गौः, नाष्यगौर्गोत्वादि-सम्बन्धात् गौः ।'

यह स्वोपज्ञ-व्याख्या का पाठ है। काव्य-प्रकाशकार ने उल्लास २ में इसे वाक्यपदीय के नाम से उद्धृत किया है।

१. पुण्यराजीय टीका, लाहौर संस्करण, पृष्ठ ४६।

२. वृषभदेव टीका, काण्ड १, लाहौर संस्करण, पृष्ठ १३३।

३. पुण्यराजीय टीका, लाहीर संस्करण, पृष्ठ ७।

४. वही, पृष्ठ १०। ४. वृषभदेव टीका, लाहीर संस्करण, पृष्ठ ६४।

दो पाठ—हरि की स्वोपजा वृत्ति का जो पाठ पं॰ चारुदेव जी ने सम्पादित किया है, उसके अतिरिक्त एक पाठ काशी संस्करण में मुद्रित हुआ है। दोनों में पाठ की समानता और प्रथम की अपेक्षा काशीपाठ में लाघव होने से व्यवहार के लिए इसका नाम लघ्वी वृत्ति रखा गया है।

लघ्बी वृत्ति के रचिता—इस लघ्बी वृत्ति का रचिता निश्चय ही हिर से भिन्न व्यक्ति है। पं० चारुदेव जी ने ब्रह्मकाण्ड की भूमिका में पृष्ठ १८-२६ तक अनेक प्रमाण देकर इस तत्त्व का प्रतिपादन किया है।

## वृत्ति के व्याख्याकार

भतृंहरि की ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञवृत्ति की अनेक वैयाकरणों ने व्याख्याएं लिखी थीं। स्वोपज्ञवृत्ति का व्याख्याता वृषभदेव टीका के आरम्भ में लिखता है—

'यद्यपि टोका बह्वघः पूर्वाचार्यः सुनिर्मला रचिताः' ।' पुनः कारिका १।१० की वृत्ति की व्याख्या में वृषभदेव लिखता

'ज्ञानं च संस्कारक्चेति । वृत्तिच्याख्याता षष्ठीसमासमाह ।' इन पूर्वाचार्य कृत व्याख्याओं में से न तो किसी का ग्रन्थ ही उपलब्ध है, ग्रीर न ही किसी का नाम ज्ञात है ।

## १. बृषभदेव

वृषभदेव ने ग्रपनी टीका के ग्रारम्भ में निम्न क्लोक लिखे हैं— विमलचरितस्य राज्ञो विदुषः श्रीविष्णुगुष्तदेवस्य । भृत्येन तदनुभावाच्छीदेवयशस्तन्जेन । बन्धेन विनोदार्थ श्रीवृषभेण स्फुटाक्षरं नाम ॥<sup>3</sup>

इससे केवल इतना ज्ञात होता है कि वृषभदेव विमलचरितवाले विष्णुगुप्त राजा के ग्राश्रित श्रीदेवयश का पुत्र था।

१. ब्रह्मकाण्ड, लाहौर संस्करण, भूमिका पृष्ठ १२। २. वही, पृष्ठ २२। ३. वही, भूमिका, पृष्ठ १२।

विष्णुगुप्त के काल का निश्चय न होने से वृषभदेव का काल भी अज्ञात है।

## २. धर्मपाल (= वीं शती वि० का प्रथम चरगा)

चीनी यात्री इत्सिंग के लेख से विदित होता है कि भर्नृ हिर के प्रकीर्ण नामक तृतीय काण्ड पर धर्मपाल ने व्याख्या लिखी थी।

इत्सिंग ने अपना यात्रा-वर्णन सं० ७४६ वि० में लिखा है। इस प्रकार वाक्यपदीय के व्याख्याता धर्मपाल का काल विकम की आठवीं शती का प्रथम चरण, प्रथवा उससे पूर्व रहा होगा।

इससे अधिक इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

## ३. पुएयराज (११ वीं शती वि०)

वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज ने एक अनितिविस्तीर्ण परन्तु स्फुटार्थक व्याख्या लिखी है।

परिचय-पुण्यराज ने द्वितीय काण्ड की व्याख्या के अन्त में अपना जो अति संक्षिप्त परिचय दिया है, उससे ज्ञात होता है कि पुण्यराज का दूसरा नाम राजानक शूरवर्मा था। यह काश्मीर का निवासी था। इसने किसी शशाङ्क के शिष्य से वाक्यपदीय का श्रवण (=ग्रध्ययन) करके इस काण्ड पर वृत्ति लिखी है।

श्रशाङ्क-पुण्यराज स्मृत श्राचार्य शशाङ्क का पूर्णनाम भट्ट शशाङ्कधर है। पदेषु पदेकदेशान् न्याय के अनुसार पुण्यराज ने पूर्वाधं शशाङ्क पद का ही प्रयोग किया है।

भट्ट शशाङ्कधर का एक वचन क्षीरस्वामी ने भी इस प्रकार उद्धृत किया है—

'भट्टशशाङ्कधरस्त्वत्रेवं गुरुमुब्टि समादिक्षत्, यदाह — द्विरूपो धात्वर्थः, भावः किया व ।' १

श्राज्ञ शिष्य - भट्टशशाङ्कधर के अनेक शिष्य रहे होंगे। उनमें से किस शिष्य से पुण्यराज ने वाक्यपदीय का अध्ययन किया, यह विशेष निर्देशाभाव में कहना कठिन है। वाक्यपदीय के सम्पादक पं० चाहदेव शास्त्री ने ब्रह्मकाण्ड के उपोद्धात पृष्ठ १३ पर वामनीय

१. रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर द्वारा प्रकाशित संस्करण, पृष्ठ ७ ।

अलङ्कारशास्त्र पर टीका लिखनेवाले शशाङ्कधर के शिष्य सहदेव को पुण्यराज का गुरु स्वीकार किया है। यह कल्पना उपपन्न हो सकती है।

इस प्रकार पुण्यराज का काल विक्रम की ११ वी शती, अथवा उससे कुछ पूर्व मानना चाहिये।

### ४. हेलाराज (११ वीं शती वि०)

हेलाराज ने वाक्यपदीय के तीनों काण्डों पर व्याख्या लिखी थी। परन्तु सम्प्रति केवल तृतीय काण्ड ही उपलब्ध होता है।

परिचय—हेलाराज ने तृतीय काण्ड के अन्त में अपना परिचय इस प्रकार दिया है—

'मुक्तापोड इति प्रसिद्धिमागमत् कश्मीरदेशे नृपः, श्रीमान् ख्यातयशा बभूव नृपतेस्तस्य प्रभावानुगः। मन्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो, हेलाराज इमं प्रकाशमकरोच्छीभूतिराजात्मजः॥

इस उल्लेख से विदित होता है कि काश्मीर के महाराज मुक्ता-पीड के मन्त्री लक्ष्मण के कुल में हेलाराज का जन्म हुआ था। और हेलाराज के पिता का नाम श्री भूतिराज था।

काल—लक्ष्मण और भूतिराज में कितनी पीढ़ी का अन्तर है, यह अज्ञात है। इस कारण हेलाराज का निश्चित काल जानना कठिन है। अभिनव गुप्त ने स्वीय गोताभाष्य में भूतिराज के पुत्र भट्ट इन्दु-राज को अपना गुरु कहा है। यह भूतिराज हेलाराज के पिता भूति-राज से भिन्न था अथवा अभिन्न, यह कहना कठिन है। यदि दोनों एक हों, तो भट्ट इन्दुराज हेलाराज का भाई होगा। इस प्रकार हेला-राज का काल विकम की ११ वीं शती का आरम्भ माना जा सकता है।

कल्हण ने अपनी राजतरिङ्गणी में काश्मीर के राजाओं की चरितावली लिखनेवाले हेलाराज द्विजन्मा को स्मरण किया है। यह हेलाराज वाक्यपदीय के व्याख्याता हेलाराज से भिन्न है अथवा अभिन्न, इस विषय में भी कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। अधिक सम्भावना यही है कि दोनों एक ही व्यक्ति हों। हेलराजीय व्याख्या—हेलाराज ने तृतीय काण्ड के ग्रारम्भ में लिखा है—

# 'काण्डद्वये यथावृत्ति सिद्धान्तार्थसतत्त्वतः।'

इससे विदित होता है कि हेलाराज ने वाक्यपदीय के प्रथम और दितीय काण्ड पर भतृ हिरि की स्वोपज्ञ वृत्ति के अनुसार कोई व्याख्या लिखी थी। इसकी प्रथम काण्ड की व्याख्या का नाम शब्दप्रभा था। वह स्वयं लिखता है—

'विस्तरेणागमप्रामाण्यं वाषयपदीयेऽस्माभिः प्रथमकाण्डे शब्द-प्रभायां निर्णोतमिति तत एवावधार्यम् ।''

प्रथम द्वितीय काण्ड व्याख्या की अनुपलब्धि—हेलाराज कृत वाक्यपदीय के प्रथम और द्वितीय काण्ड की व्याख्या सर्वथा अप्राप्य हो चुकी है।

तृतीय काण्ड व्याख्या में ग्रन्थपात—तृतीय काण्ड की जो व्याख्या उपलब्ध होती है, उसमें भी कई स्थानों में ग्रन्थपात उपलब्ध होता है। हेलाराज की व्याख्या जिस हस्तलेख के आधार पर छपी है, उसमें दो स्थानों पर लिपिकर ने लिखा है—

'इतो ग्रन्थपातसन्धानाय फुल्लराजकृतिलिख्यते'।

'इहापि पिततग्रन्था हेलाराजकृतिः फुल्लराजकृत्या सन्धीयते'।' श्रन्यकृति—हेलाराज विरचित वार्तिकोन्मेष ग्रन्थ का उल्लेख प्रथम भाग पृष्ठ ३२८,३२६ (तृ०सं०) पर कर चुके हैं। स्वकृत कियाविवेक का निर्देश हेलाराज ने ३।५० की व्याख्या में किया है।

### ४. फुल्लराज

फुल्लराज नामक किसी विद्वान् ने वाक्यपदीय पर कोई टीका लिखी थी, यह उपरि निर्दिष्ट दो उद्धरणों से स्पष्ट है। फुल्लराज ने वाक्यपदीय के तीनों काण्डों पर वृत्ति लिखी अथवा तृतीय काण्ड मात्र पर, यह ग्रज्ञात है।

१. श्री पं वारुदेवजी द्वारा सम्पादित ब्रह्मकाण्ड के उपोद्धात पृष्ठ १॥ पर निर्दिष्ट । २. वाक्यपदीय काण्ड ३. पृष्ठ १६८, काशी संस्करण । ३. वही, पृष्ठ १२४।

फुल्लराज के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है।

विशेष—वाक्यपदीय के व्याख्याकारों के विषय में हमने जी कुछ लिखा है, उसका प्रधान ग्राधार चारुदेव शास्त्री लिखित ब्रह्म-काण्ड का उपोद्धात है।

# ६. गद्भदास (?)

पण्डित गङ्गदास ने वाक्यपदीय पर एक टीका लिखी थी। इस टीका के ६ पत्रे भण्डारकर इन्स्टीटचूट पूना में सुरक्षित हैं। इस हस्तलेख की सं०३२४ है। इल्लब्याकरणसूची, पृष्ठ ३४२— ३५३। इसके अन्त का पाठ इस प्रकार है—

'(इति पण्डित गंगदा)सविरचिते सम्बन्धोद्देशः। षष्ठस्तद्धितो-देशः समाप्तः।'

गङ्गदास का देश काल अज्ञात है। इसने वाक्यपदीय के केवल तृतीय काण्ड पर ही व्याख्या लिखी, अथवा अन्यों पर भी लिखी, यह अज्ञात है। अन्थ के अन्तिम पाठ में '(इति गङ्गदा) अक्षर कोष्ठ में लिखे हैं, इस परिवर्धन का मूल भी अन्वेषणीय है।

# ७. मएडन मिश्र (वि०सं० इह ध से पूर्व)

मण्डन मिश्र ने 'स्फोटसिद्धि' नामक एक प्रौढ़ ग्रन्थ लिखा है। इसमें ३६ कारिकायें हैं, उन पर उसकी अपनी व्याख्या है।

परिचय — शङ्कर-दिग्विजय आदि ग्रन्थों के अनुसार मण्डन मिश्र भट्ट कुमारिल के शिष्य थे। इनकी पत्नी का नाम भारती था। शङ्कराचार्य का इनके साथ घोर शास्त्रार्थ हुग्रा। उसमें भारती ने मध्यस्थता की। मण्डन मिश्र के पराजित होने पर भारती ने शङ्कर से स्वयं शास्त्रार्थ किया। अनुश्रुति के अनुसार उसने शङ्कर को काम-शास्त्र-सम्बन्धी प्रकरण में निरुत्तर कर दिया। शङ्कर ने कुछ अवधि लेकर किसी सद्योमृत राजा के शरीर में प्रवेश करके काम-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर पुनः भारती से शास्त्रार्थ किया, और उसे परास्त किया।

१. हमें यह अनुश्रुति काल्पनिक प्रतीत होती है। शङ्कराचार्य जैसे निस्सङ्ग व्यक्ति का कामशास्त्र के परिज्ञान के लिये किसी परकाय में प्रवेश

पाण्डित्य—मण्डन मिश्र अपने समय के महान् विद्वान् थे। इनके गृह द्वार पर कीराङ्गनायों भी वेद के स्वतः प्रमाण पर विवाद करती थीं। शङ्करदिग्विजय में लिखा है कि शङ्कर ने माहिष्मती (वर्तमान 'महेश्वर'—म०प्र०) में जाकर किसी पनिहारी से मण्डन मिश्र का गृह पूछा। पनिहारी ने उत्तर दिया—

'स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । द्वारस्थनीडा तरुसन्निपाते जानीहि तण्मण्डनमिश्रधाम ॥'

ग्रर्थात्—जिस गृह-द्वार पर शुकियां वेद के स्वतःप्रमाण परतः-प्रमाण पर शास्त्रार्थं करती हुई मिलें, उसे ही मण्डन मिश्र का घर समभना।

नामान्तर—श्रद्वैत सम्प्रदाय में प्रसिद्धि है कि शङ्कर से पराजित होकर श्रद्वैतवादी बनकर मण्डन मिश्र 'सुरेश्वराचार्य' नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रनेक लेखकों ने सुरेश्वर को मण्डन मिश्र के नाम से भी उद्धृत किया है।

काल--मण्डनिमश्र के गुरु भट्टकुमारिल तथा शंकराचार्य का समय प्रायः ६००-६२० वि० के लगभग माना जाता है। परन्तु यह सर्वथा काल्पनिक है। भट्ट कुमारिल और शङ्कर दोनों ही इससे बहुत पूर्व के व्यक्ति हैं। हमने इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ३६३ (तृ०सं०) पर लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरस्वामी ने शतपथ व्याख्या में भट्टकुमारिल के शिष्य प्रभाकर के मतानुयायियों का निर्देश किया है —

'स्रथवा सूत्राणि, यथा विध्युद्देश इति प्राभाकराः—ग्रपः प्रणय-तीति यथा।' हमारा हस्तलेख पृष्ठ ४।

हरस्वामी का काल ३७४० कल्यब्द = वि० सं० ६६५ निश्चित है। हां उसके वचन की भिन्न व्याख्या करने पर हरस्वामी का काल ३०४७ = विक्रम संवत् का आरम्भ बनता है। विक्रम संवत् का

करके कामोपभोग करना ग्रसम्भव है। इसी प्रकार महा विदुषी भारती का भी एक बालब्रह्मचारी संन्यासी से कामशास्त्र पर चर्चा छेड़ना ग्रसम्भव है। बस्तुतः इस ग्रनुश्रुति से दोनों व्यक्तियों का ग्रपमान होता है।

१. विक्रम द्विसहस्राब्दी स्मारक ग्रन्थ में पं० सदाशिव कात्रे का लेख। द्वा-सं० व्या० इतिहास भाग १. पृष्ठ २४६ (प्र० सं०)।

आरम्भ किल संवत् ३०४५ से होता है। यदि द्वितीय कल्पना को सत्य न भी मानें, तब भी इतना तो निश्चित ही है कि कुमारिल वि०सं० ६९५ से पूर्ववर्ती है। अतः उसके शिष्य मण्डन मिश्र का काल भी विकम सं० ६९५ से पूर्व है।

पाश्चात्य विद्वानों ने इत्सिंग के वचन की विवेचना करके भतृं-हरि की मृत्यु का काल ७०८ विक्रम संवत् माना है। और उसी के आधार पर कुमारिल शंकर मण्डन मिश्र प्रभृति का काल निर्णय किया है, वह सब अशुद्ध है। इसकी मीमांसा के लिए देखिए हमारा यही ग्रन्थ भाग १, पृष्ठ ३६१—३६८ (तृ०सं०)।

### टीकाकार-परमेश्वर

मण्डन मिश्र विरचित 'स्फोटसिद्धि' पर ऋषिपुत्र परमेश्वर की एक उत्कृष्ट व्याख्या है। यह मद्रास विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला में छप चुकी है।

परिचय - दक्षिण भारत में नाम रखने की जो परिपाटी है, उसके अनुसार ज्येष्ठ पुत्र का वही नाम रखा जाता है जो उसके पिता-मह का होता है। इस प्रकार एक वंश में दो ही नाम अनेक पीढ़ियों तक व्यवहृत होते रहते हैं। इस कारण 'स्फोटसिद्धि' के टीकाकार का काल निर्धारण करना अत्यन्त दुष्कर है। इस ग्रन्थ के सम्पादक शेष्क रामनाथ शास्त्री ने इस विषय में जो छान-बीन की है, उसके अनुसार उन्होंने इसका वंशवृक्ष इस प्रकार बनाया है—

गौरी (पत्नी)+ऋषि + भवदास (भ्राता)

मण्डन मिश्र की 'स्फोटसिद्धि' के व्याख्याता परमेश्वर की माता का नाम गोपालिका था। इस कारण इस टीका का लेखक द्वितीय ऋषि-पुत्र परमेश्वर है।

काल—'स्फोटसिद्धि' के सम्पादक ने इस परमेश्वर का काल विकम की १६ वीं शती माना है।

टीका का नाम-परमेश्वर ने 'स्फोटसिद्धि' की टीका का नाम अपनी माता के नाम पर गोपालिका रखा है।

गोपालिका टीका में विशिष्ट उद्धरण — परमेश्वर ने गोपालिका टीका में निरुक्त ग्रन्थ पर लिखे गये निरुक्तवात्तिक के ६ वचन उद्धृत किये हैं। वे इस प्रकार हैं—

यथोक्तं निरुक्तवातिक एव -

'ग्रसाक्षात्कृतधर्मभ्यस्तेऽवरेभ्यो यथाविधि । उपदेशेन सम्प्रादुर्मन्त्रान् ब्राह्मणमेव च ।। ग्रथोंऽयमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यिष । व्याख्यैवात्रोपदेशः स्याद् वेदार्थस्य विवक्षितः ।। ग्रशक्तास्त्पदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः ।। बिल्मं भिल्ममिति त्वाह बिभत्यंथंविवक्षया । उपायो हि बिभर्त्यर्थमुपमेयं वेदगोचरम् ॥ ग्रथवा भासनं बिल्मं भासतेद्येितकर्मणः । ग्रभ्यासेन हि वेदार्थो भास्यते दीप्यते स्फुटम् ॥ ग्रथमाः प्रतिभानेन हितीयास्त्रपदेशतः । ग्रभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थं प्रतिपेदिरे ॥'

निरुक्तवार्तिक की यह व्याख्या निरुक्त १।२० के-

'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बमूवुः। तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुवेदं च वेदाङ्गानि च। बिल्मं भिल्मं भासनिमिति वा। वचन की है।

१. मूलपाठ 'बिम्मं भिम्ममिति' है।

२. यहां भी मूलपाठ 'बिम्मं है।

निरुक्त के इस पाठ में 'इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च' पदों की व्याख्या में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत खींचातानो की है। निरुक्तवाक्तिककार ने भारतीय परम्परा के अनुसार समाम्नासिषु: का ठीक अर्थ अभ्यस्तवन्तस्ते किया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती की सूक्ष—स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा ऋग्वेदभाष्य १।१।२ में निष्कत के उक्त वचन को उद्धृत करके व्याख्या करते हुए लिखा है—

'समाम्नासिषुः सम्यगभ्यासं कारितवन्तः'।

स्वामी दयामन्द के इस म्रथं की पुष्टि निरुक्तवात्तिक के उक्त वचन से होती है।

निरुक्तवात्तिक के सम्बन्ध में श्री पं० भगबद्द कृत 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' प्रन्थ के 'वेदों के भाष्यकार' नामक भाग के पृष्ठ २१२-२१७ तक देखना चाहिए।

इस ग्रन्थ का पूरा नाम निरुक्त इलोक वार्तिक है। इसके कर्ता का नाम नीलकण्ठ (संन्य।साश्रम में—पद्म)था। हम इस ग्रन्थ का सम्पा-दन कर रहे हैं। सम्भवतः सन् १९७४ में प्रकाशित हो जायगा।

### ⊏. भरतिमश्र

भरतिमश्र विरचित 'स्फोटसिद्धि' ट्रिवेण्ड्रम् से सन् १६२७ में प्रकाशित हो चुकी है।

परिचय—भरतिमश्र ने ग्रापना कुछ भी परिचय ग्रापने ग्रन्थ में नहीं दिया। न ग्रन्य स्थान से इसके देश-काल ग्रादि पर कोई प्रकाश पड़ता है।

पं गणपित शर्मा ने जिस मूल पुस्तक पर से इस ग्रन्थ को छापा

१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ३६६(रा० ल० क० ट्र० सं०)तथा ऋग्वेद-भाष्य भाग १ के खारम्भ में पृष्ठ ३६६(रा० ला० क० ट्र० सं०)। ऋग्वेद-भाष्य (१११२)के वैदिक यन्त्रालय अजमेर के छपे संस्करणों में 'सम्यगभ्यासार्थ रचितवन्तः' ग्रपपाठ छपा है। हस्तलेख में 'सम्यगभ्यासं कारितवन्तः' शुद्ध पाठ है। द्र०—हमारे द्वारा सम्पादित रा० ला० क० ट्र० संस्करण, भाग १, पृष्ठ ४४७, टि० २।

था, वह अनुमानतः दो तीन सौ वर्ष प्राचीन है, ऐसा उन्होंने भूमिका पृष्ठ ३ पर लिखा है।

'स्फोटसिद्धि' का एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग ५, खण्ड १।३ पृष्ठ ६४२६ संख्या ४३७६८ पर निर्दिष्ट है।

ट्रिवेण्ड्रम् से सन् १६१७ में प्रकाशित अज्ञातकर्तृ क स्फोटसिद्धि-न्यायविचार के आरम्भ में मण्डन के परचात् भरत का निर्देश किया है—

'प्रणिपत्य गणाधीशं गिरां देवीं गुरूनिप । मण्डनं भरतं चापि मुनित्रयमनुहरिम् ॥'

ग्रन्थ-परिचय-भरतिमश्र की स्फोटिसिद्धि में निम्न तीन परिच्छेद हैं—

१-प्रत्यक्ष परिच्छेद । २-ग्रथं परिच्छेद । ३-ग्रागम परिच्छेद । इस ग्रन्थ में मूल कारिका भाग ग्रीर उसकी व्याख्या दोनों ही भरतिमश्र प्रणीत हैं ।

विशिष्ट स्थल — इस स्फोटसिद्धि के निम्न स्थल विशेष ध्यान देने योग्य है —

१ —भगवदौदुम्बरायणाद्युपदिष्टाखण्डभावमि ध्यञ्जकारोपित-नान्तरीयकभेदक्रमविच्छेदादिनिविष्टैः परैरेकाकारनिर्भासम् ग्रन्यथा सिद्धिकृत्यार्थधोहेतुतां चान्यत्र संचार्य भगवदौदुम्बरायणादीनिप भगवदुपवर्षादिभिनिमायापलिपतम् । पृष्ठ १ ।

श्रर्थात् — भगवान् श्रौदुम्बरायण श्रादि द्वारा उपदिष्ट एक श्रखण्डभाव से प्रतीयमान स्फोट को व्यञ्जक (ध्विन) में श्रारोपित श्रावश्यक भेद कम और विच्छेदादि में निविष्टबुद्धि होकर श्रन्यों ने श्रन्यप्रकार से सिद्धि करके श्रथंज्ञान कारण को श्रन्यत्र संचारित करके भगवान् श्रौदुम्बरायणादि मुनियों की भी प्रतिद्वन्द्वता में भगवान् उप-वर्ष श्रादि को उपस्थित करके श्रपलाप किया है।

यहां भरतिमश्र ने शबर स्वामी की ग्रोर यह संकेत किया है। शबरस्वामी ने मीमांसा भाष्य में (गौ=) गकार ग्रौकार विजर्सनीय के कमिक उच्चारण ग्रौर पूर्व-पूर्व वर्णजनित संस्कार को अर्थज्ञान में कारण दर्शाया है। और अपने पक्ष की सिद्धि में भगवान् उपवर्ष का उद्धरण दिया है। वैयाकरण वर्ण व्विन से प्रतीयमान अखण्ड एकरस स्फोट को अर्थज्ञान में कारण मानते हैं।

२—गकारौकारिवसर्जनीया इति भगवान् उपवर्ष इति बुवाणो-ऽपलपति फलतो न श्रृणोति । उपवर्षो हि भगवान् स्वरानुनासिक्य-कालभेदवद् वृद्धतालव्यांशभेदवच्चाकित्पतभेदाश्रयत्वात् सकलस्य द्वादशलक्षणीव्यवहारस्य प्रकृतोपयोगितया व्यावहारिकमेव शब्दं दिशतवान्, न तास्विकम् । प्रकृतानुपयोगादिति तद्वचनिवरोधो नाशं-कनीयः । ऋषीणां हि सर्वेषामसम्भवद्श्रमविप्रलम्भत्वात् परस्पर-विरोधस्तत्त्वतो नास्तीति विरोधाभासेष्वीदृशः कल्पनीयोऽभिप्रायः । पृष्ठ २८ ।

अर्थात्—[शवर स्वामी] गकार ग्रौकार विसर्जनीय [रूप गौ: शब्द है] ऐसा कहता हुग्रा श्रपलाप करता है, तत्त्व से नहीं मुनता (जानता)। भगवान् उपवर्ष ने स्वर ग्रानुनासिक्य ग्रौर काल भेद के समान वृद्ध (?) तालब्य ग्रंश भेद के समान सम्पूर्ण द्वादशाध्यायी मीमांसा के व्यवहार का किल्पत भेद के ग्राक्ष्य होने से प्रकृत (मीमांसा) शास्त्र के उपयोगी व्यावहारिक शब्द (ध्विनरूप) शब्द का ही निदर्शन कराया है, तात्त्विक का नहीं। क्योंकि वह प्रकृतशास्त्र के ग्रनुपयोगी था। इसिलये भगवान् उपवर्ष के विरोध का ग्राशंका नहीं करनी चाहिये। सभी ऋषियों में भ्रमविप्रलाप का ग्रसम्भव होने से परस्पर तत्त्वतः विरोध नहीं है। सर्वत्र विरोधाभास में इसी प्रकार [ग्रविरुद्ध] ग्रिभित्राय की कल्पना करनी चाहिये।

## ६ - स्फोटसिद्धिन्यायविचार-कर्ता

महामहोपाध्याय गणपित शर्मा ने सन् १६१७ में ट्रिवेण्ड्रम से स्फोटिसिद्धिन्यायविचार नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया था। इसके कर्त्ता का नाम अज्ञात है। अतः इसका काल ग्रादि भी अज्ञात ही है।

इस ग्रन्थ में २४५ कारिकाएं हैं। प्रथम कारिका इस प्रकार है—

१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थ-प्रकाश आदि प्रन्थों में इस मत का विशेषरूप से निरूपण किया है।

# 'प्रणिपत्य गणाधीशं गिरां देवीं गुरूनिप। मण्डनं भरतं चादिमुनित्रयमनुहरिम्॥'

इससे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ का रचियता भरतिमश्र से उत्तर-कालिक है।

# १०-१४ स्फोटविषयक ग्रन्थकार

इन तीनों ग्रन्थों के अतिरिक्त स्फोटविषयक निम्न ग्रन्थ भी उप-

| ग्रन्थकार          | ग्रन्थ         |
|--------------------|----------------|
| १०—केशव कवि        | स्फोटप्रतिष्ठा |
| ११-शेष कृष्ण कवि   | स्फोटतत्त्व    |
| १२-श्री कृष्ण भट्ट | स्फोटचन्द्रिका |
| १३—ग्रापदेव        | स्फोटनिरूपण    |
| १४ - कुन्द भट्ट    | स्फोटवाद       |

वैयाकरग्रम्पग्-रचिता (सं० १५७०-१६५० वि०)
मूल लेखक-भट्टोजि दीक्षित; व्याख्याकार-कौण्ड भट्ट

पाणिनीय वैयाकरणों में सम्प्रति वैयाकरणमूषणसार नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के नाम के अन्त में सार शब्द के श्रवण से ही स्पष्ट है कि यह किसी बड़े ग्रन्थ का संक्षेप है। उसका नाम है—वैयाकरणमूषण।

भूषण का काल-वैयाकरणभूषण का मूल ग्रन्थ कारिकात्मक है। कारिका का लेखक-मूल कारिकाओं का लेखक भट्टोजि दीक्षित है। वह ग्रारम्भ में ही लिखता है-

'फणिभाषितभाष्याब्धे: शब्दकौस्तुभ उद्धृत:। तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेण कथ्यते।।'

इससे स्पष्ट है कि इस कारिकाग्रन्थ का लेखक भट्टोजि दीक्षित है ग्रौर इसका निर्माण शब्दकीस्तुभ के ग्रनन्तर हुआ है।

कारिका का व्याख्याता - भट्टोजि दीक्षित की कारिकाओं पर कौण्ड भट्ट ने व्याख्या लिखी है। इसका नाम है - वैयाकरणभूषण। कौण्डभट्ट का परिचय - कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण के आदि में अपना जो परिचय दिया है, उसके अनुसार कौण्डभट्ट के पिता का नाम रङ्गाजिभट्ट था। वह भट्टोजि दीक्षित का लघु भाता था। कौण्ड भट्ट ने शेषकृष्ण तनय शेष रामेश्वर अपर नाम सर्वेश्वर से विद्या-ध्ययन किया था। भूषणसार के अन्त में वह स्वयं लिखता है—

'ब्रशेषफलदातारमि सर्वेश्वरं गुरुम्। श्रीमद्भूषणसारेण भूषये शेषभूषणम्॥'

कौण्डभट्ट सारस्वत कुलोत्पन्न काशी निवासी था।

काल—गुरुप्रसाद शास्त्री ने स्वसम्पादित भूषणसार के ग्रादि में भूषणसार-लेखन का काल सं० १६६० वि० लिखा है। हमारे विचार में यह समय ठीक ही है। हमने इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ४८७ (तृ० सं०) पर ग्रनेक प्रमाणों से सिद्ध किया है कि भट्टोजि दीक्षित का काल वि० सं० १५७०-१६५० के लगभग है। ग्रतः कौण्डभट्ट का काल वि० सं० १६००-१६७५ के मध्य रहा होगा।

> वैयाकरण भूषणसार के व्याख्याता १. हरिवल्लभ (सं० १८००वि०)

हरिवल्लभ ने वैयाकरणभूषणसार पर **दर्पण** नामक व्याख्या लिखी है।

परिचय-हरिवल्लभ ने अपनी टीका के अन्त में लिखा है-

'इति श्रीमत्कर्माचलाभिजनोत्प्रभातीयोपनामकश्रीवल्लभा-त्मजहरिवल्लभविरचिते भूषणसारदर्पणे स्फोटवादः समाप्तः।'

इससे इतना ही व्यक्त होता है कि हरिवल्लभ का उपनाम उत्प्रभातीय था। यह श्री वल्लभ का पुत्र था, और इसका अभिजन (=पूर्वजों का निवास) कूर्माचल था।

पं गुरुप्रसाद शास्त्री ने स्वसम्पादित भूषणसार के स्रारम्भ में हिरविल्लभ के लिए लिखा है कि यह सं १६०० वि० में काशी में वर्तमान था। स॰ १८५४ में विरचित भूषणसार की काशिका टीका में दर्पण का मत बहुत उद्धृत है।

२. हरिमट्ट (सं० १८५४ वि०)

हरिभट्ट ने भूषणसार पर दर्पण नाम्नी व्याख्या लिखी है।

परिचय — हरिभट्ट ने दर्पण के अन्त में अपना जो परिचय दिया है. उससे इतना ही विदित होता है कि हरिभट्ट के पिता का नाम केणव दीक्षित था। इसकी माता का नाम सखी देवी, और ज्येष्ठ भ्राता का नाम धनुराज था।

काल-हरिभट्ट ने दर्पण टीका लिखने का काल स्वयं इस प्रकार

लिखा है-

'युगमूतदिगात्मसम्मिते वत्सरे गते। मार्गशुक्लपक्षे पौर्णमास्यां विघोदिने।। रोहिणीस्थे चन्द्रमसि वृश्चिकस्थे दिवाकरे। समाप्तिमगमद् ग्रन्थस्तेन तुष्यतु नः शिवः।।'

अर्थात् सं॰ १८५४ व्यतीत होने पर मार्गगुक्ला पौणंमासी सोमवार रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा और वृश्चिक राशि में सूर्य होने पर यह ग्रन्थ समाप्त हुआ।

३. मन्तुदेव (सं० १८४०-१८७० वि०)

मन्नुदेव ने भूषणसार पर कान्ति नामक व्याख्या लिखी है। परिचय मन्नुदेव वैद्यनाथ पायगुण्ड का शिष्य है।

काल—वैद्यनाथ के पुत्र बालशर्मा ने मन्नुदेव और महादेव की सहायता, और कोलबुक की म्राज्ञा से 'धर्म-शास्त्र-संग्रह' लिखा था। हेनरी टामस कोलबुक भारत में सन् १७८३-१८१५ अर्थात् वि० सं० १८४०-१८१५ तक रहा था।

# ४. भैरविमश्र(सं० १८=१ वि०)

भैरविमिश्र ने भूषणसार पर परीक्षा नाम्नी व्याख्या लिखी है। परिचय-भैरविमिश्र ने लिङ्गानुशासन-विवरण के अन्त में जो अपना परिचय दिया है, उसके अनुसार इसके पिता का नाम भवदेव और गोत्र अगस्त्य था।

काल-भैरविमश्र ने लघुशब्देन्दुशेखर की चन्द्रकला टीका के अन्त में ग्रन्थ-समाप्ति का काल इस प्रकार लिखा है—

'शश्यष्टसिद्धिचन्द्राख्ये मन्मथे शुभवत्सरे। माघे मास्यसिते पक्षे मूले कामतिथौ शुभा॥

### पूर्णा वारे दिनमणेरियञ्चन्द्रकलाभिधा। शब्देन्द्रशेखरव्यास्या भैरवेण यथामति॥

ग्रर्थात् – सं० १८८१ वि० मन्मथ नाम के संवत्सर माघ कृष्णपक्ष मूल नक्षत्र कामतिथि रविवार के दिन चन्द्रकला टीका पूर्ण हुई।

इससे स्पष्ट है कि भैरवीमश्र का काल सं० १८४०-१६०० वि० तक मानना उचित होगा।

#### ५. रुद्रनाथ

रुद्रनाथ ने भूषणसार पर विवृत्ति नामक टीका लिखी है। इसके विषय में हम ग्रधिक कुछ नहीं जानते।

# ६. कृष्णमित्र

कुष्णिमित्र ने भूषणसार पर रत्नप्रभा नाम्नी वृत्ति लिखी है। कृष्णिमित्र ने शब्दकौस्तुभ पर 'भावप्रदीप' नाम की एक व्याख्या भी लिखी है। इसका उल्लेख हम प्रथम भाग पृष्ठ ४८६ (तृ॰ सं०) पर कर चुके हैं।

उपर्युक्त टीकाकारों के ग्रितिरिक्त ग्रन्य कितपय वैयाकरणों ने भी भूषणसार पर टीकाग्रन्थ लिखे हैं। विस्तारभय से हम यहां उन का निर्देश नहीं करते।

# १६ — नागेशभट्ट (सं० १७३०-१८१० वि०)

नागेशभट्ट ने वैयाकरणसम्मत वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा नामक एक दार्शनिक ग्रन्थ लिखा है।

परिचय-नागेशभट्ट के देश काल म्रादि का परिचय इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ४२५-४२७ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं।

मञ्जूषा का निर्माण-काल – नागेशभट्ट ने मञ्जूषा की रचना महाभाष्य प्रदीपोद्योत' ग्रौर परिभाषेन्दुशेखर से पूर्व की थी।

मञ्जूषा के अन्य दो पाठ नागेश ने मञ्जूषा के बृहत् पाठ के अनन्तर लघुमञ्जूषा और उसके अनन्तर परमलघुमञ्जूषा की रचना की।

१ अधिकं मञ्जूषायां द्रष्टव्यम् । प्रदीवोद्योत ४ ३ ११०१॥

### टीकाकार

१. दुर्बलाचार्य — दुर्बलाचार्य ने वैयाकरणसिद्धांतमंजूषा पर कुं जिका नाम्नी एक टीका लिखी है। यह छप चकी है।

इसके विषय में ग्रधिक हम कुछ नहीं जानते।

२. वैद्यनाथ — वैद्यनाथ पायगुण्ड ने वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा पर कला नाम की टीका लिखी है। यह टीका बालम्भट्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस टीका के श्रारम्भ में —

'पायगुण्डो वैद्यनाथभट्टः कुर्वे स्वबुद्धये।'

स्पष्ट निर्देश होने से बालम्भट्ट वैद्यनाथ का ही नामान्तर प्रतीत होता है।

परिचय—वैद्यनाथ पायगुण्ड के विषय में हम प्रथम भाग के पृष्ठ ४२७ (तृ० सं०) पर लिख चुके हैं। वैद्यनाथ का काल सं० १७५०-१८२५ वि० के मध्य है। वैद्यनाथ के पुत्र का नाम बालशर्मा था, और इसका शिष्य मन्नुदेव था। द्र०—प्रथम भाग, पृष्ठ ४२५ (तृ० सं०)।

# १७- त्रहादेव

दैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा – का एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग ३ खण्ड १ A पृष्ठ २७०४ संख्या १६४७ पर निर्दिष्ट है। उसके रचियता का नाम ब्रह्मदेव लिखा है।

यदि सूचीपत्रकार का लेख ठीक हो, तो वैयाकरणसिद्धान्त-मञ्जूषा नाम के दो ग्रन्थ मानने होंगे। एक नागेश कृत, दूसरा ब्रह्म-देव कृत।

यह भी सम्भव है कि उक्त हस्तलेख नागेश की वैयाकरण-सिद्धान्तमञ्जूषा की ब्रह्मदेव विरचित टीका का हो। इसका निर्णय मूल हस्तलेख के दर्शन से ही हो सकता है।

# जगदीश तकालिकार (सं० १७१० वि०)

जगदीश तर्कालंकार भट्टाचार्य ने शब्दशक्तिप्रकाशिका नामक एक प्रौढ़ ग्रन्थ लिखा है। यद्यपि यह ग्रन्थ प्रधानतया न्यायशास्त्र का है, तथापि वैयाकरण-सिद्धान्त के साथ विशेष सम्बन्ध रखने के कारण हम इसका यहां निर्देश कर रहे है। परिचय - जगदीश तर्कालंकार के पितामह का नाम सनातन मिश्र और पिता का नाम यादवचन्द्र विद्यावागीश था। सनातन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के स्वशुर थे। जगदीश के ४ भाई और थे। यह उन में तृतीय था।

जगदीश तर्कालंकार ने न्यायशास्त्र का अध्ययन भवानन्द सिद्धान्तवागीश से किया था।

जगदीश तर्कालंकार ने सं० १७१० वि० में शब्दशक्तिप्रकाशिका' की रचना की है। इसके ग्रतिरिक्त न्याय के अन्य भी कई ग्रन्थ जगदीश तर्कालंकार ने लिखे हैं।

#### व्याख्याकार

१. कृष्णकान्त विद्यावागीश—कृष्णकान्त विद्यावागीश ने 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' पर एक विस्तृत टीका लिखी है।

कृष्णकान्त के गुरु रामनारायण तर्कपञ्चानन नामक वैदिक विद्वान् थे। ये नवद्वीप के निवासी थे। इनके वंशज सम्प्रति भी नवद्वीप में गङ्गापार विद्यमान हैं, ऐसी अनुश्रुति है।

कृष्णकान्त ने अपनी टीका का लेखनकाल स्वयं शक सं० १७२३ लिखा है —

'शाके रामाक्षिशैलक्षितिपरिगणिते कर्कटे याति भानी।' तदनुसार यह टीका सं० १८६६ वि० में लिखी गई।

कृष्णकान्त ने शक सं० १७४० तदनुसार वि० सं० १८६५ में न्यायसूत्र पर सूत्रसंदीपनी टीका भी लिखी है।

२. रामभद्र सिद्धान्तवागीश — नवद्वीप निवासी रामभद्र सिद्धान्तवागीश ने भी 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' पर एक लघु टीका लिखी है। इसका नाम सुबोधिनी है।

रामभद्र का काल अज्ञात है, परन्तु दोनों टीकाओं की तुलना से विदित होता है कि रामभद्र की टीका कृष्णकान्त की टीका से प्राचीन है।

इस प्रकार इस प्रध्याय में व्याकरण के दार्शनिक ग्रन्थकारों का वर्णण करके ग्रगले ग्रध्याय में लक्ष्य-प्रधान वैयाकरण कवियों का वर्णन करेंगे।

# तीसवां ऋध्याय

# लक्ष्य-प्रधान काव्य-शास्त्रकार वैयाकरण कवि

शास्त्रीय वाङ्मय में लक्ष्य-प्रधान काव्यों के लिए काव्यशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेमेन्द्र ने 'सुवृत्त-तिलक' नामक ग्रन्थ के तृतीय विन्यास के ग्रारम्भ में लिखा है—

> 'शास्त्रं काव्यं शास्त्रकाव्यं काव्यशास्त्रं च भेदतः। चतुष्प्रकारः प्रसरः सतां सारस्वतो मतः॥२॥ शास्त्रं काव्यविदः प्राहुः सर्वकाव्याङ्गलक्षणम्। काव्यं विशिष्टशब्दार्थंसाहित्यसदलंकृति॥३॥ शास्त्रकाव्यं चतुर्वर्गप्रायं सर्वोपदेशकृत्। भट्टिभौमकाव्यादि काव्यशास्त्रं प्रचक्षते॥४॥'

ग्रथात्—सारस्वतप्रसार शास्त्र, काव्य,शास्त्रकाव्य और काव्यशास्त्र के भेद से चार प्रकार का है। काव्यविद् ग्राचार्य सब प्रकार के काव्य-काव्याङ्गों के लक्षणबोधक ग्रन्थ को शास्त्र कहते हैं। विशिष्ट शब्द ग्रीर ग्रथं से युक्त उत्तम ग्रलंकृत ग्रन्थ को काव्ये कहते हैं। चारों वर्गों का उपदेश देनेवाला ग्रन्थ शास्त्रकाव्य कहाता है। श्रीर भट्टि भीमक्ष्य ग्रादि काव्य काव्यशास्त्र कहाते हैं।

इस लक्षण से स्पष्ट है कि जो ग्रन्थ काव्य होता हुग्रा किसी विशेष विषय का शासन करे, वह काव्यशास्त्र पदवाच्य होता है।

१. यथा-काव्यवकाश, साहित्यदर्पण ग्रादि । २. यथा-रघुवंश ग्रादि ।

३. तुलना करों — तददोषी शब्दार्थीं सगुणवान् ग्रनलंकृति पुनः क्वापि । काव्यप्रकाश । ১. यथा — रामायण महाभारतादि ।

५. भौमक - रावणार्जु नीय काव्य ।

६. 'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छिति घीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥' सूक्ति में निर्दिष्ट 'काव्यशास्त्र' शब्द का यही विशिष्ट पारिभाषिक अर्थं अभिप्रेत है, न कि सामान्य काव्य ग्रन्थ ।

साहित्य-ग्रन्थों में ग्रनेक ऐसे काव्य हैं, जो व्याकरणशास्त्र का बोध कराने के विशेष उद्देश्य से लिखे गये हैं। यद्यपि उक्तलक्षणानुसार इस प्रकार के ग्रन्थों के लिये काव्यशास्त्र पद रूढ़ है, पुनरिप इस शब्द की उक्त विशेष ग्रर्थ में प्रसिद्धि न होने से हमने लक्ष्य-प्रधान काव्य शब्द का व्यवहार किया है, वा करेंगे। इस ग्रध्याय में इसी प्रकार के लक्ष्य-प्रधान काव्यों का वर्णन किया जायेगा।

लक्ष्य-प्रधान काव्यों की रचना का प्रयोजन—व्याकरण शब्द के ग्रर्थ पर विचार करते हुए भगवान् कात्यायन ने लिखा है—

### 'लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्।'

इस वार्तिक की व्याख्या पतञ्जलि ने इस प्रकार की है-

'लक्ष्यं लक्षणं चैतत् समुदितं व्याकरणं भवति । कि पुनर्लक्ष्यम् ? कि वा लक्षणम् ? शब्दो लक्ष्यः, सूत्रं लक्षणम् ।' महा० नवा०, पृष्ठ ७१ (बम्बई सं०) ।

अर्थात् — लक्ष्य और लक्षण मिलकर व्याकरण कहाता है। लक्ष्य शब्द है, और लक्षण सूत्र।

व्याकरण शब्द वि आङ् दो उपसर्गपूर्वक कु धातु से ल्युट् प्रत्यय होकर बनता है। ल्युट् प्रत्यय करण अधिकरण आदि अनेक अर्थों में होता है। करण में ल्युट् होने पर व्याकरण शब्द का अर्थ—

### 'व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्।'

व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षण = सूत्र होता है। परन्तु कर्म में ल्युट् होने पर-

### 'व्याक्रियते यत् तत् व्याकरणम्।'

व्युत्पत्त्यनुसार व्याकरण शब्द का अर्थ लक्ष्य अर्थात् शब्द होता है।

पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है-

'श्रयं तातद् श्रदोषः —यदुच्यते 'शब्दे त्युडर्थः' इति । नावश्यं करणाधिकरणयोरेव त्युड् विधीयते । किन्तर्हि ? अन्येष्विप कारकेषु — 'कृत्यत्युटो बहुलम्' इति । तद्यथा — प्रस्कन्दनं प्रपतनिमिति । (महा ० नवा ० पृष्ठ ७१) ।

अर्थात्—यह दोष नहीं है, जो कहा है कि—'शब्द को ब्याकरण मानने पर ल्युट् का अर्थ उपपन्न नहीं होता।' नहीं आवश्यक रूप से करण और अधिकरण में ही ल्युट् का विधान किया है, अपितु अन्य कारकों में भी—'कृत्यल्युटो बहुलम्' (कृत्य और ल्युट् बहुल करके सामान्य-विधान से अन्यत्र भी होते हैं) सूत्र द्वारा। जैसे—प्रस्कन्दन, प्रपत्तन [में अपादान में ल्युट् देखा जाता है]।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि व्याकरण शब्द का क्षेत्र लक्ष्य ग्रीर लक्षण दोनों तक ।ग्रिभिव्याप्त है। लक्षणमात्र के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग प्रोक्तरूप अर्थविशेष को लेकर होता है।

व्याकरण शब्द के उपरिनिर्दिष्ट व्यापक अर्थ को दृष्टि में रख-कर अनेक व्याकरण प्रवक्ताओं ने जहां लक्षण ग्रंथों का प्रवचन किया, वहां उन लक्षणों को चरितार्थता दर्शाने के लिये उनके लक्ष्यभूत शब्द-विशेषों को संगृहीत करके लक्ष्यरूप काव्यग्रन्थों की भी सृष्टि की। लक्ष्य-प्रधान काव्यों की रचना कब से आरम्भ हुई, इस विषय में इतिहास मौन है। परन्तु महाभाष्यकार पतञ्जिल ने किसी लक्ष्य-प्रधान काव्य का एक सुन्दर इलोक महाभाष्य अ० १।१।४६ में उद्घृत किया है। वह इस प्रकारहै—

'स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहि ततः इवभूते शातनीं पातनीं च । नेतारावागच्छतां धार्राण रावाण च ततः पश्चात् स्र स्यते ध्वंस्यते च ॥'

इस क्लोक में ग्रवः पर स्मिन् पूर्व विधी (ग्र०१।१।४६) सूत्र के प्रयोजन-निदर्शक पादिक ग्रौदवाहि शातनी पातनी घारणि रावणि नामों का, तथा स्र स्यते व्वस्यते कियाओं का निदेश किया है। महा-भाष्यकार ने कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि के प्रसङ्ग में प्रयोजन के निदर्शनार्थ इस क्लोक को उपस्थित किया है।

इलोक में 'श्वभूति' को सम्बोधन किया गया है। कैयट ने इव-मूतिर्नाम शिष्यः लिखा है। अनेक विद्वानों का मत है कि 'श्वभूति' पाणिनि का शिष्य था। श्वभूति ने अष्टाध्यायी की कोई वृत्ति भी

१. प्रोक्तादयश्च तिद्धता नोपपद्यन्ते—पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्, आपि-जलम्, काशकृत्स्निमिति । निहं पाणिनिना शब्दाः प्रोक्ताः, किन्तीहं ? सूत्रम् । (महा० नवा० पृष्ठ ७०)

लिखी थी। इसका निर्देश हम् अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण में भाग १ पृष्ठ ४३६ (तृ० सं०) कर चुके हैं।

महाभाष्य के उक्त उद्धरण से इतना तो स्पष्ट है कि लक्ष्य-प्रधान काव्यों की रचना महाभाष्य से पूर्व हो चुकी थी। लक्ष्य-प्रधान वैयाकरणों में कुछ ऐसे वैयाकरण भी हैं, जिन्होंने लक्षणप्रन्थों का तो स्वतन्त्र प्रवचन नहीं किया, परन्तु पूर्वप्रसिद्ध लक्षणप्रन्थों को दृष्टि में रखते हुए केवल लक्ष्यरूप काव्यग्रन्थों की ही रचना की। यहां हम उभय प्रकार के वैयाकरणों द्वारा सृष्ट काव्यग्रंथों का निर्देश करेंगे।

# १—पाणिनि (२८०० वि० पूर्व)

प्राचीन वैयाकरणों में पाणिनि ही ऐसे वैयाकरण हैं, जिनका काव्यस्रष्ट्रत्व न केवल वैयाकरण-निकाय में ग्राबालवृद्ध प्रसिद्ध है अपितु काव्यवाङ्मय के इतिहास में भी मूर्द्धाभिषिक्त है।

पाणिनि के काव्य का नाम जाम्बवतीविजय है। इसका दूसरा नाम पातालविजय भी है। भगवान् पाणिनि ने इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के पाताललोक में जाकर जाम्बवती के विजय श्रीर परिणय की कथा का वर्णन किया है।

पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके अनुयायियों की कल्पना—डाक्टर पीटर्सन आदि पाश्चात्य विद्वान् तथा तदनुगामी डा० भण्डारकर आदि कतिपय भारतीय विद्वान् जाम्बवतीविजय के उपलब्ध उद्धरणों की लालित्यपूर्ण सरस रचना और क्वचित् व्याकरण के उत्सर्ग नियमों का उल्लङ्घन देखकर कहते है कि यह काव्य शुष्क वैयाकरण पाणिनि की कृति नहीं है।

उक्त कल्पना का मिथ्यात्व—वस्तुतः सत्य भारतीय इतिहास के प्रकाश में उक्त कल्पना सर्वथा मिथ्या है, अतएव नितान्त हेय है। भारतीय वाङ्मय में असन्दिग्ध रूप से इसे वैयाकरण पाणिनि की

१. सीताराम जयराम जोशी एम. ए. ग्रीर विश्वनाथ शास्त्री एम. ए. ने 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' ग्रन्थ में जाम्बवतीविजय ग्रीर पाताल-विजय दो पृथक् काव्य ग्रन्थ माने हैं। पृष्ठ १७। यह ऐतिहाबिकद्ध होने से उनकी भूल है।

रचना माना है। अनेक वैयाकरण अष्टाध्यायी से अप्रसिद्ध शब्दों का साधुत्व दर्शाने के लिए इस काब्य को पाणिनीय मानकर उद्धृत करते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने 'इति + ह + श्रास' जैसे सत्य विषय में सर्वथा कल्पनाश्रों से कार्य लिया है। ग्रन्थिनर्माण में मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल श्राद्ध की कल्पना करके समस्त भारतीय वाङ्मय को श्रव्यवस्थित एवं कलुषित कर दिया है। वे समभते हैं कि पाणिनि सूत्रकाल का व्यक्ति है। उसके समय बहुविध छन्दो-गुम्फित सरस सालङ्कृत ग्रन्थ की रचना नहीं हो सकती। क्योंकि उस समय सरस काव्य-निर्माण का प्रारम्भ नहीं हुग्रा था। ऐसे ग्रन्थों का समय सूत्रकाल के बहुत श्रनन्तर है।

हम इस ग्रन्थ के प्रथम श्रव्याय में अनेक प्राचीन प्रमाणों से सिद्ध कर चुके हैं कि भारतीय वाङ्मय में पाश्चात्य रीति पर किये कालविभाग को कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती। जिन ऋषियों ने मन्त्र और ब्राह्मणों का प्रवचन किया था, उन्होंने ही धर्मसूत्र, श्रायुवंद, व्याकरण और रामायण तथा महाभारत जैसे सरस सालङ्कृत महाकाव्यों की रचनाएं कीं। विषय और रचनाभेद से भाषा में भेद होना अत्यन्त स्वाभाविक है। हषं ने जहां खण्डनखाद्य जैसे नव्यन्याय-गुम्फित कर्णकटु ग्रन्थ की रचना की, वहां नैषध जैसा सरस मधुर महाकाव्य भी बनाया। क्या दोनों में भाषा का अत्यन्त पार्थक्य होने से ये दोनों ग्रन्थ एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं?

पाञ्चात्य विद्वान् मन्त्रकाल को सबसे प्राचीन मानते हैं। क्या

१. भाषावृत्ति रा४।७४, पृष्ठ १०६ । दुर्घटवृत्ति ४।३।२३, पृष्ठ ८२ ।

२. देखो-प्रथम भाग पृष्ठ १६-१७ (तृ० संस्करण)।

३. द्र०—वात्स्यायन न्यायभाष्य २।१।६८; ४।१।६२। विशेष द्रष्टव्य प्रथमभाग पृष्ठ १६-२२ (तृ० सं०)।

४. रामायण के रचियता वाल्मीिक शाखाप्रवक्ता ग्रन्यतम व्यास भी थे। वाल्मीिक-प्रोक्त शाखा के ग्रनेक नियम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य(४।३६।६।४।।१८।६) में उपलब्ब होते हैं। महाभारतकर्ता कृष्ण द्वैपायन का शाखाप्रवक्तृत्व भारतीय इतिहास का सर्वविदित तथ्य है।

उनकी रचना छन्दोबद्ध और सरस सालङ्कृत नहीं है ? क्या ब्राह्मण-ग्रन्थों में रामायण महाभारत मनुस्मृति श्रादि जैसी भाषा, श्रीर तादृश छन्दों में रची यज्ञगाथायें नहीं पढ़ी हैं ? भारतीय इतिहास के ग्रनुसार कृष्णद्वैपायन व्यास वैदिक शाखाओं का प्रवक्ता, ब्रह्मसूत्रों का रचियता, श्रीर महाभारत जैसे बहुनीतिगुम्फित सरस सालङ्कृत ऐतिहासिक महाकाव्य का निर्माता है। इसमें किञ्चिन्मात्र सन्देह का ग्रवसर नहीं है। कहां तक कहें, भारतीय इतिहास के ग्रनुसार रामायण जैसे महाकाव्य का रचनाकाल वर्तमान शाखाओं ग्रीर ब्राह्मणग्रन्थों के संकलन से बहुत प्राचीन है।

पाश्चात्य लेखकों को भय था कि यदि पाणिनि के समय में ऐसे विविधछन्दोयुक्त लिलत तथा सरस काव्य की रचना का सद्भाव मान लिया जाएगा, तो उनका किल्पत ऐतिहासिक कालकम, तथा उस पर बड़े प्रयत्न से निर्मित उनका ऐतिहासिक प्रासाद तत्क्षण धूलिसात् हो जाएगा। इसलिए जंसे कोई मिथ्यावादी अपने एक असत्य को छिपाने के लिए अनेक असत्य वचनों का आश्रय लेता है, उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी काल्पिनक ऐतिहासिक काल-परम्परा की रक्षा के लिए अनेक असत्य पक्षों की उद्भावना की। इसलिए पाश्चात्य लेखकों के लिखने से, अथवा मुट्ठीभर उनके अनु-यायी अञ्चरेजी पढ़ें लिखे लोगों के कहनेमात्र से भारतीय वाङ्मय में एकस्वर से स्वीकृत 'जाम्बवतीविजय' महाकाव्य का कर्तृ त्व महामुनि पाणिनि से कथमिप हटाया नहीं जा सकता।

पाणिनि के काल में विविध लौकिक छन्दों का सद्भाव—महा-मुनि पिङ्गल पाणिनि का अनुज है, यह भारतीय इतिहास में सर्वलोक-प्रसिद्ध बात है। पिङ्गल ने अपने छन्दःशास्त्र में विविध प्रकार के लौकिक छन्दों के अनेक भेद-प्रभेदों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसलिए पाणिनीय काव्य में अनेक प्रकार की छन्दोरचना का उप-लब्ध होना सर्वथा स्वाभाविक है।

पाणिनि के काल में चित्रकाव्यों की सत्ता इतने पर भी जो लोग दुराग्रहवश पाणिनि के काल में विविध लौकिक छन्दों के भेद-प्रभेदों की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, उनके परितो-धार्थ दुर्जनसन्तोष न्याय से पाणिनि के व्याकरण (जिसे पारचात्य भी पाणिनीय ही मानते हैं) से ही कितपय ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिनसे सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जाएगा कि पाणिनि से पूर्व न केवल लौकिक छन्द ही पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुके थे, ग्रपितु उससे पूर्व विविध प्रकार के चित्रकाब्यों की रचना भी सहृदयों के मनों को ग्राह्णादित करती थी। इस विषय में पाणिनि के निम्न सूत्र द्रष्टब्य हैं—

क—ग्रष्टाध्यायी का एक सूत्र है— संज्ञायाम् ।२।४।४२॥

ग्रर्थात्—ग्रधिकरणवाची उपपद होने पर 'बन्ध' धातु से संज्ञा विषय में 'णमुल्' प्रत्यय होता है।

इस सूत्र की वृत्ति में काशिकाकार ने ऋौ ञ्चबन्धं बध्नाति, मयूरिकाबन्धं बध्नाति उदाहरण देकर स्पष्ट लिखा है—

बन्धविशेषाणां नामधेयान्येतानि ।

ग्रर्थात्—ये बन्ध (=काव्यबन्ध) विशेषों के नाम हैं।
ख—ग्रष्टाध्यायी के षष्ठाध्याय में दूसरा सूत्र है—
बन्धे च विभाषा ।६।३।१३।।

अर्थात्—'बन्ध' उत्तरपद होने पर हलन्त और अदन्त शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति का विकल्प से लुक् होता है।

काशिकाकार ने इस सूत्र पर निम्न उदाहरण दिये हैं — 'हस्ते बन्धः, हस्तबन्धः । चक्रे बन्धः, चक्रबन्धः ।' इसी सूत्र की वृत्ति में काशिकाकार ने प्रत्युदाहरण दिया है— 'हलदन्तादित्येव — गुप्तिबन्धः ।'

इन उदाहरणों ग्रौर प्रत्युदाहरण से स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व काल में चित्रकाव्यरूप बन्धिवशेषों का प्रचुर व्यवहार होने लग गया था।

१. छन्दःशास्त्र की प्रवृत्ति कब हुई, इसके परिज्ञान के लिए देखिए हमारे 'वैदिक छन्दोमीमांसा' ग्रन्थ का 'छन्द.शास्त्र की प्राचीनता' ग्रध्याय, तथा 'छन्दःशास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ (यह शीद्र छपेगा)।

'याजिक इयेनचित् ग्रादि के साथ चकवन्ध ग्रादि का सादृश्य-यज्ञ-सम्बन्धी इयेनचित् कङ्कचित्' ग्रादि कतुविधियों के साथ छन्द-शास्त्र-सम्बन्धी चकवन्ध कौञ्चवन्ध गुप्तिबन्ध आदि की तुलना करने से इनमें परस्पर अद्भुत सादृश्य दिखाई देता है। यज्ञ में श्येन ग्रादि आकार की निष्पत्ति के लिए विभिन्न प्रकार की इष्टकाग्रों का ऐसे ढंग से चयन करना होता है कि उन इष्टकाग्रों के चयन से श्येन ग्रादि की श्राकृति निष्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार चक्रबन्ध कौञ्चवन्ध गुप्ति-बन्ध ग्रादि में भी शब्दों का चयन ग्रथवा बन्धन इस ढंग से किया जाता है कि उस पर रेखाएं खींच देने पर चक्र कौञ्च ग्रीर गुप्ति आदि की ग्राकृति वन जाती है।

पाश्चात्य विद्वान् इस विषय में तो सहमत हैं कि पाणिनि से पूर्व इयेनिचत् कञ्क चित् आदि चयनयागों का उद्भव हो चुका था। ऐसी अवस्था में उनके अनुकरण पर निर्मित चक्रबन्ध कौञ्चबन्ध गुष्तिबन्ध आदि चित्रकाव्यों की सत्ता में क्या विश्रतिपत्ति हो सकती है ? और वह भी उस अवस्था में जब कि पाणिनि के व्याकरणसूत्रों द्वारा कौञ्चबन्ध चक्रबन्ध गुष्तिबन्ध आदि के साधुत्व का स्पष्ट निदर्शन हो रहा है।

श्रव रह जाता है जाम्बवती विजय के गृह्य श्रादि ऐसे प्रयोगों का प्रश्न जो पाणिनि के लक्षणों से साक्षात् उपपन्न नहीं होते। इसका उत्तर यह है कि पाणिनि ने अपने जिस शब्दानुशासन का प्रवचन किया है, वह श्रत्यन्त संक्षिप्त है। उसमें प्रायः उत्सर्ग सूत्रों के श्रत्य प्रयुक्त शब्द विषयक श्रपवाद सूत्रों का विधान नहीं किया है। इतना ही नहीं, यदि पाणिनि के उत्सर्ग नियमों से साक्षात् श्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग के श्राधार पर ही जाम्बवती विजय को श्रपाणिनीय कहा जाए, तो क्या उसके श्रपने व्याकरणशास्त्र में साक्षात् सूत्रों से श्रसिद्ध लगभग १०० प्रयोगों की उपलब्धि होने से श्रष्टाध्यायी को भी श्रपाणिनीय नहीं कहा जा सकता ?

अब हम उन ग्रन्थकारों के वचन उद्घृत करते हैं, जिन्होंने वैया-करण पाणिनि को ही जाम्बवतीविजय का रचयिता माना है—

१. स्वेतिचतं चिन्वीत, कङ्कचितं चिन्वीत ।

१—राजशेखर (सं० ६५० वि०) ने पाणिनि की प्रशंसा में निम्नलिखित पद्य पढ़ा है—

> 'नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह। श्रादौ व्याकरणं काव्यमनुजाम्बवतीविजयम्'।।

२—श्रीधरदासकृत 'सदुक्तिकर्णामृत'(सं० १२०० वि०)में सुबन्धु, रघुकार (द्वितीय कालिदास), हरिश्चन्द्र, भारिव तथा भवभूति श्रादि कवियों के साथ दाक्षीपुत्र का भी नाम लिखा है। दाक्षीपुत्र वैयाकरण पाणिनि का ही पर्याय है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। यथा—

> 'मुबन्धौ भक्तिनंः क इह रघुकारे न रमते, धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरित हरिश्चन्द्रोऽपि हृदयम् । विज्ञुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर-स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुते ॥'

१—क्षेमेन्द्र(वि० १२ वीं शताब्दीं) ने 'सुवृत्ततिलक' छन्दोग्रन्थ में पाणिनि के उपजाति छन्द की ग्रत्यन्त प्रशंसा की है। वह लिखता है—

'स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः। चमत्कारैकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः॥'

४—महाराज समुद्रगुप्त विरचित 'कृष्णचरित्र' का कुछ अंश उपलब्ध हुआ है। उसके आरम्भ में १० मुनि कवियों का वर्णन है। आरम्भ के १२ इलोक खण्डित हैं। अगले इलोकों से विदित होता है कि खण्डित इलोकों में पाणिनि का वर्णन अवश्य था। वरहचि = कात्यायन के प्रसंग में लिखा है—

'न केवलं व्याकरणं पुषोष दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकैयं:। काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसौ कविकर्मदक्षः।।१०॥' अर्थात्—कात्यायन ने केवल वार्तिकों से पाणिनीय सूत्रों को ही

१. एकाक्षराधिकेयमनुष्टुप् । लौकिक छन्दों में भी भुरिक् निवृत् भेद होते हैं। इसके लिए देखिये—हमारे 'वैदिक छन्दोमीमासा' ग्रन्थ के पृष्ठ २१:-२१६।

पुष्ट नहीं किया, अपितु उसने काव्य में भी पाणिनि का अनुकरण किया है।

पुनः महाकवि मास के प्रकरण में लिखा है-

'ग्रयं च नान्वयात् पूर्णं दाक्षीपुत्रपदक्रमम् ॥२६॥'

भ्रर्थात् - इस (भास) ने दाक्षीपुत्र के पदकम (=व्याकरण)का पूर्ण ग्रन्वय (=अनुगमन) नहीं किया ।

भास के नाटकों में बहुधा प्रयुक्त अपाणिनीय शब्द इस तथ्य को साक्षात उजागर करते हैं।

५—महामुनि पतञ्जलि ने १।४।५१ के महाभाष्य में पाणिनि को किव लिखा है—

# 'बुविशासिगुणेन च यत् सचते तदकीतितमाचरितं कविना।'

६ – विक्रम की १२ वीं शताब्दी में होनेवाला पुरुषोत्तमदेव अपनी 'भाषावृत्ति' में पाणिनीय सूत्र २।४।७४ की व्याख्या की पुष्टि में जाम्बवतीविजय काव्य को पाणिनीय मानकर उद्धृत करता है।

७—पुरुषोत्तमदेव से कुछ परभावी शरणदेव ने भी अपनी 'दुर्घटवृत्ति' में बहुत्र पाणिनि के जाम्बवतीविजय को सूत्रकार पाणिनि का काव्य मानकर प्रमाणरूप से उद्वृत किया है। यथा ४।३।२३, पृष्ठ ६२ (प्रथम संस्करण)।

= —'यशस्तिलकचम्पू' में सोमदेव सूरि ने लिखा है —
'पणिपूत्र इव पदप्रयोगेष्।' आ० २, पृष्ठ २२६।

यहां सोमदेव सूरि ने पाणिनि के जिन विशिष्ट पद-प्रयोगों की ग्रोर संकेत किया है, वे निश्चित ही जाम्बवतीविजय में प्रयुक्त विशिष्ट पद हैं। पाणिनींय सूत्रपाठ के नहीं हो सकते।

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि 'जाम्बवतीविजय महाकाव्य' और शब्दानुशासन का रचियता पाणिनि एक हो है।

जाम्बवतीविजय का परिमाण — जाम्बवतीविजय इस समय अनुपलब्ध है। अतः उसके विषय में विशेष लिखना असम्भव है।

१. द्र०-प्रथम भाग पृष्ठ ४०, ४१ (तृ० सं०)।

२. इति पाणिनेजिम्बवतीविजयकाव्यम् ।

दुर्घटवृत्तिकार शरणदेव ने जाम्बवतीविजय के १८ वें सर्ग का एक उद्धरण दिया है। उससे विदित होता है कि जाम्बवतीविजय में न्यून से न्यून १८ सर्ग अवस्य थे।

जाम्बवती विजय के उद्धरण—इस महाकाव्य के उद्धरण निम्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं—

- १. ग्रलङ्कारकौस्तुभ-कविकर्णपूर
- २. ग्रलङ्कारतिलक—
- ३. अलङ्कारशेखर-जीवनाथ
- ४. अलङ्कारसर्वस्व-रुय्यक
- ४. कवीन्द्रवचन समुच्चय-
- ६. कातन्त्र धातुवृत्ति रामनाथ
- ७. कुवलयानन्द-म्रप्यय दीक्षित
- द. गणरत्न महोदधि वर्धमान
- ६. दशरूपक—धनञ्जय
- १०. दुर्घटवृत्ति-शरणदेव
- ११. ध्वन्यालोक ग्रानन्दवर्धन
- १२. पदचन्द्रिका (अमरकोष टीका) रायमुकुट
- १३. पद्यरचना लक्ष्मणभट्ट ग्राङ्कोलर
  - १४. प्रतापरुद्र यशोभूषण-टीका
  - १५. प्रसन्नसाहित्यरत्नाकर-नन्दन (ग्रमुद्रित)
  - १६. भामहकाव्यालङ्कार—उद्भट विवरण (?)
  - १७. भाषावृत्ति पुरुषोत्तमदेव
  - १८. रुद्रट-काव्यालङ्कार-टीका-निमसाधु
  - १६. वाग्भटालङ्कार वाग्भट
  - २० शार्जुधरपद्धति-शार्जुधर
  - २१. सदुक्तिकर्णामृत-श्रीधरदास
  - २२. सरस्वतीकण्ठाभरण-कृष्णदेव लीलाशुकमुनि
  - २३. सुभाषित रत्नकोश<sup>२</sup>—विद्याकर
  - १. त्वया सहाजितं यच्च यच्च सख्यं पुरातनम् । चिराय चेतिस पुस्तस्गी:कृतमद्य मे । इत्यष्टादशे । दुर्घटवृत्ति ४।३।२३, पृष्ठ ६२ ।
    - २. इसका एक नया सुन्दर संस्करण भी कुछ समय पूर्व प्रकाशित हुआ है।

२४. सुभाषितावली-वल्लभदेव

२४. सभ्यालङ्करण - गोविन्दजित्

२६. सूक्तिमुक्तावलो - जल्हण

२७. सूक्तिमुक्तावली-सारसंग्रह

२८. हैम-काव्यानुशासन वृत्ति—हेमचन्द्र

पाणिनीय जाम्बवतीविजय काव्य के उपर्यु क्त ग्रन्थों में से लग-भग २०-२२ उद्धरणों का संग्रह पी० पीटर्सन ने JRAS सन् १८६१ पृष्ठ ३१३-३१६ में प्रकाशित किया था। तदनन्तर पं० चन्द्रधर गुलेरी ने दुर्घटवृत्ति भाषावृत्ति गणरत्नमहोदिध सुभाषितावली में उपलब्ध नये छः उद्धरणों के साथ २८ उद्धरण 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी' नया संस्करण भाग १, खण्ड १ में भाषानुवाद सहित प्रका-शित किये थे।

सरस्वतीकण्ठाभरण की कृष्णदेव लीलाशुकमुनि विरिचत टीका में पाणिनीय काव्य के उद्धरणों की सूचना कृष्णमा-चार्य ने अपने 'हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' ग्रन्थ के पृष्ठ ६५ पर दी है। नन्दनकृत प्रसन्ध-साहित्यरत्नाकर (अमुद्रित) में पाणिनि के नाम से स्मृत दो क्लोक हारबर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित (सन् १६५७) 'सुभाषितरत्नकोश' के परिशिष्ट पृष्ट ३३१ पर उद्धृत है। भामह के काव्यालङ्कार के जो उद्भट कृत विवरण का अतिजीण हस्तलेख काफिरकोट के पास से उपलब्ध हुमा है, उस में पाणिनीय काव्य का एक त्रुटित क्लोकांश उद्धत हैं (द्र०—छपी पुस्तक पृष्ठ ३४ का अन्त, ३५ का आरम्भ)।

इस प्रकार अभी तक २८ ग्रन्थों में पाणिनीय जाम्बवतीविजय काव्य के उद्धरण उपलब्ध हो चुके हैं। प्रयत्न करने पर इसके और भी उद्धरण हस्तलिखित ग्रन्थों में ढूंढे जा सकते हैं।

पाणिनीय जाम्बवतीविजय काव्य के ग्रद्य यावत् समस्त उपलब्ध श्लोक वा श्लोकांशों का संग्रह इस ग्रन्थ के तृतीय भाग के ६ छठे परिशिष्ट में हम दे रहे हैं।

१. विशेष विवरण द्र०—यही ग्रन्थ प्रथम भाग पृष्ठ ३३६, ३४० (तृ० सं०)।

# २-च्याडि (२६०० वि० पूर्व)

महामुनि व्याडि अभी तक केवल वैयाकरण रूप में, और वह भी व्याकरणसम्बन्धी दार्शनिक ग्रंथकार के रूप में प्रसिद्ध थे। परन्तु महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरित के कुछ अंश के उपलब्ध हो जाने से वैयाकरण व्याडि का महाकाव्यकर्तृत्व भी स्पष्ट परिज्ञात हो गया। कृष्णचरित के मुनि कवि वर्णन-प्रसङ्ग में लिखा है—

> 'रसाचार्यः कविव्याद्धः शब्दब्रह्मं कवाङ्मुनिः। दाक्षीपुत्रवचोव्याख्यापटुर्मीमांसकाग्रणीः ॥१६॥ बलचरितं कृत्वा यो जिगाय भारतं व्यासंच। महाकाव्यविनिर्माणे तन्मार्गस्य प्रदीपमिव ॥१७॥

इन क्लोकों से स्पष्ट है कि महामुनि व्याडि ने भारत (महा-भारत नहीं) से भी वृहद् श्राकार का बलचरित (=बलदेव का चरित) लिखा था।

व्याडि के काव्यनिर्माण की पुष्टि अमरकोष की अज्ञातकर्तृ क टीका से भी होती है। यह टीका मद्रास के राजकीय हस्तलेखसंग्रह में सुरक्षित है। इसके १८५ वें पत्रे में व्याडि का निम्न पद्यांश उद्धृत है—

'कमि भूभुवनाङ्गणकोणम् — इति च्याडिभाषासमावेशः।'

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि व्याडि के किसी काव्य में भट्टि-काव्य के १२ सर्ग के समान भाषासमावेश नामक कोई भाग था। इससे ग्रधिक हम व्याडि के काव्य के विषय में कुछ नहीं

जानते।

# ३ - बररुचि कात्यायन (२८०० वि० पूर्व)

महामुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य ४।३।१०१ में वारक्व काव्य का साक्षात् उल्लेख किया है। यह वरक्चि वार्तिककार कात्यायन वरक्चि ही है। यह पूर्व वार्तिककार के प्रकरण में (अ०८) में लिख चुके हैं।

नागेश के लघुशब्देन्दुशेखर की 'संख्या वंश्येन' सूत्र व्याख्या से ब्विनत होता है कि कात्यायन पाणिनि का शिष्य था।

वररुचि का स्वर्गारोहण काव्य — महाराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित में मुनि कवि वर्णन प्रसंग में लिखा है —

'यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भुवि। कान्येन रुचिरेणासौ ख्यातो वररुचिः कविः॥

न केवलं व्याकरणं पुषोष दाक्षीमुतस्येरितवार्तिकैर्यः। काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसौ कविकर्मदक्षः'।।

अर्थात्—जो स्वर्ग में जाकर (इलेष से स्वर्गारोहणसंज्ञक काव्य बनाकर) स्वर्ग को पृथ्वी पर ले ग्राया, वह वररुचि ग्रपने मनोहर काव्य से विख्यात है। उस महाकवि कात्यायन ने केवल पाणिनीय व्याकरण को ही ग्रपने वार्तिकों से पुष्ट नहीं किया, ग्रपितु काव्य रचना में भी उसी का ग्रनुकरण किया।

कात्यायन के स्वर्गारोहणकाव्य का उल्लेख जल्हण की 'सूक्ति-मुक्तावली' में भी मिलता है। उसमें राजशेखर का निम्न श्लोक उद्धृत है –

> 'यथार्थता कथं नाम्नि माभूद् वररुचेरिह । व्यथत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहणप्रियः' ॥

इस श्लोक में चतुर्थ चरण का पाठ भ्रष्ट है। यहां सदारोहण-प्रियः के स्थान पर स्वर्गारोहणप्रियः पाठ होना चाहिए।

कात्यायन ने महाकाव्य के अतिरिक्त कोई साहित्यविषयक लक्षण-ग्रन्थ भी लिखा था। अभिनवगुष्त भरतनाट्यशास्त्र (भाग २, पृष्ठ २४५, २४६) की टीका में लिखता है—

'यथोक्तं कात्यायनेन— वीरस्य भुजदण्डानां वर्णने स्नम्धरा भवेत् । नायिकावर्णनं कार्यं वसन्ततिलकादिकम् । शार्दू ललीला प्राच्येषु मन्दाकान्ता च दक्षिणे' ॥ इति । इसी प्रकार 'शुङ्कारप्रकाश' (पृष्ठ ५३) में भी लिखा है —

> 'तथा च कात्यायन.— उत्तारणाय जगतः प्रियततामहेन, तस्मात् पदात् त्वमिस प्रवृत्ता ।'

याचार्य वररुचि के यनेक श्लोक शार्ज्ज्वरपद्धति, सदुक्ति-

कर्णामृत ग्रौर सुभाषितरत्नावली ग्रादि ग्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

# ४-पतञ्जलि (२००० विक्रम पूर्व)

महाभाष्यकार पतञ्जिल ने महानन्द श्रथवा महानन्दमय नामक कोई काव्यग्रथ भी लिखा था। महाराजं समुद्रगुष्त ने कृष्णचरित में मुनिकवि वर्णन-प्रसङ्ग में महाभाष्यकार पतञ्जिल का वर्णन करते हुए लिखा है—

> 'महानन्दमयं काव्यं योगदर्शनमद्भुतम्। योगव्याख्यानभूतं तद् रचितं चित्तदोषापहम्'॥

'सदुक्तिकर्णामृत' में भाष्यकार के नाम से निम्न इलोक उद्धत है—

> 'यद्यपि स्वच्छभावेन दर्शयत्यम्बुधिर्मणीन्। तथापि जानुदहनेयमिति चेतसि मा कृथाः'।।

यहां सम्भवतः जानुद्रव्नोऽयं पाठ शुद्ध हो, अन्यथा भाष्यकार के मत से अम्बुधि स्त्रीलिङ्ग भी मानना चाहिये।

इससे अधिक भाष्यकार के काव्य के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

वासुकि अपरनाम पतञ्जलि विरचित साहित्य-शास्त्र का वर्णन हम प्रथम भाग (पृष्ठ ३४८, तृ०सं०) में कर चुके हैं। वासुकि के नाम से उद्धृत ग्रन्थ वैयाकरण पतञ्जलि का ही है, इस सम्भावना को पतञ्जलि के काज्यकार होने से बल मिलता है।

# ५ - महाभाष्य में उद्धृत कतिपय वचन

पाणिनि व्याडि वरहिच और पतञ्जलि इन चारों वैयाकरणों ने काव्यग्रंथों का ग्रथन किया था, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु इनके काव्य व्याकरण-शास्त्रोपजीवी काव्यशास्त्र रूप थे, यह कहना अत्यन्त कठिन है। परन्तु महाभाष्य में विभिन्न स्थानों पर उद्धत कितप्य वचनों से इतना ग्रवश्य स्पष्ट है है कि लक्ष्य-प्रधान व्याकरण शास्त्रोपजीवी कितप्य काव्यों की रचना महाभाष्य से पूर्व ग्रवश्य हो गई थी।

महाभाष्य में पतञ्जलि ने कतिपय सूत्रों की व्याख्या में कुछ ऐसे उदाहरण प्रत्युदाहरण उद्घृत किये हैं, जो किसी लक्ष्य-प्रधान काव्य व्याकरणशास्त्रोपजीवी के ग्रंश प्रतीत होते हैं। यथा—

१. महाभाष्य १।३।२४ में उपाद्देवपूजासंगतिकरणयोः वार्तिक की व्याख्या में निम्न श्लोक उद्धत हैं—

> 'बहूनामप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान्। पश्य वानरसैन्येऽस्मिन् यदर्कमुपतिष्ठते॥ मैवं मंस्थाः सचित्तोऽयमेषोऽपि हि यथा वयम्। एतदप्यस्य कापेयं यदर्कमुपतिष्ठति॥'

इन क्लोकों में से प्रथम में देवपूजा अर्थ में उपतिष्ठते आत्मनेपद का प्रयोग दर्शाया है। द्वितीय में देवपूजा का अभाव द्योतित करने के लिए उपतिष्ठति परस्मैपद का निर्देश किया है।

प्रकरण से द्योतित होता है कि पतञ्जलि ने ये दोनों श्लोक किसी ऐसे काष्य से उद्धृत किये हैं, जो लक्षणप्रधान था।

२. महाभाष्य १।३।४ में व्यक्तवाचाम् का प्रत्युदाहरण दिया है—

### 'वरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः।'

यह भी किसी काव्यशास्त्र के श्लोक का एक चरण है।

३. महाभाष्य १।१।५६ में सूत्र प्रयोजन विषयक आशङ्का उपस्थित करके उत्तर के रूप में 'स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिम्' श्लोक उद्धृत किया है। इसे हम इसी अध्याय में पूर्व (पृष्ठ ४२५) लिख चुके हैं।

४. महाभाष्य २।४।३ में-

नन्दन्तु कठकालापाः। वर्धन्तां कठकौथुमाः। तिष्ठन्तु कठकालापाः। उदगात् कठकालापम्। प्रत्यब्ठात् कठकौथुमम्।

ये पांचों वचन पादबद्ध हैं, और किसी एक ही ऐसे काव्यशास्त्र-रूपी ग्रन्थ से संगृहीत किये गये हैं, जिसमें इस सूत्र के उदाहरण प्रत्युदाहरण निर्दिष्ट थे। भीमक के रावणार्जु नीय काव्य में इसी सूत्र के प्रकरण में ग्रन्तिम दोनों वचन इसी वर्णानुपूर्वी में संगृहीत हैं। द्र-सर्ग ७, श्लोक ४।

रावणार्जं नीय के सम्पादकद्वय शिवदत्त-काशीनाथ ने महाभाष्य में निर्दिष्ट उदगात् कठकालापम्, प्रत्यष्ठात् कठकीथुमम् को इनके साथ पठित उदगात् कौमोदपैपलादम् उदाहरण की दृष्टि से पदगिष्य गद्य माना है। पूर्वनिर्दिष्ट सभी उद्धरणों को देखने से यही निश्चित होता है कि ये निश्चय ही किसी लक्ष्यप्रधान काव्य के बचन हैं।

# ६—भट्ट भूम (सं ६०० के लगभग)

भट्टेभूम ग्रथवा भूमक ग्रथवा भीम विरचित रावणार्जु नीय ग्रथवा ग्रजु नरावणीय नामक एक लक्ष्य-लक्षण-प्रधान काव्य उपलब्ध है।

परिचय — भट्टभूम ने अपना कोई परिचय अपने ग्रन्थ में नहीं दिया। अतः इस महाकि का वृत्त अन्धकारावृत है। मुद्रित रावणा-र्जुंनीय के अन्त में निम्न पुष्पिका उपलब्ध होती है—

'कृतिस्तत्र भवतो महाप्रभावश्रीशारदादेशान्तर्वत्तिवल्लभी-स्थाननिवासिनो भूमभट्टस्येति शुभम्। वल्लभीस्थानं उडू इति ग्रामो वराहमूलोपकण्ठस्थितः।'

इससे इतना ही ज्ञात होता है कि भट्टभूम काश्मीरी थे। इनका निवास स्थान वल्लभी था, जो वराहमूल (बारामूला) के समीपवर्ती उडु ग्राम है।

इससे अधिक इस महाकिव के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता।

काल—क्षेमेन्द्र ने सुवृत्तितलक के तृतीय विन्यास के चतुर्थ श्लोक में भूम-विरचित भौमक काव्य का साक्षात् उल्लेख किया है। इससे इतना तो निश्चित है कि भट्टभूम वि० सं० १०६० से पूर्ववर्ती अवश्य है।

१. मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १ A पृष्ठ ४२८१, संस्था २६५४ पर इस काव्य का एक हस्तलेख 'ग्रर्जु नरावणीय' नाम से निर्दिष्ट है। २. भट्टिभौमककाव्यादि काव्यशास्त्रं प्रचक्षते।

'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' पृष्ठ १४२ पर सीता-राम जयराम जोशी ने लिखा है—

"काशिकावृत्ति तथा क्षेमेन्द्र के सुवृत्ततिलक में इस काव्य का निर्देश मिलता है। यह कवि प्रवरसेन (ई० ५५०-६००) और ई० ६६० से पूर्व था।"

वी० वरदाचार्य ने भी रावणार्जुनीय काव्य का निर्देश काशिक वृत्ति में माना है। ग्रीर भीमक के रावणार्जुनीय काव्य का प्रभाव भट्टिकाव्य पर स्वीकार करके इसका काल पांचवीं शती के लगभग स्वीकार किया है।

हमें इस काव्य का निर्देश काशिकावृत्ति में कहीं नही मिला। कह नहीं सकते कि दोनों ग्रन्थकारों ने काशिका में कहीं संकेत उप-लब्ध करके लिखा है, ग्रथवा किसी ग्रन्थ ग्रन्थ का अन्धानुकरण किया है।

भट्टि ग्रीर रावणार्जु नीय का पौर्वापर्य – भट्टि ग्रीर रावणार्जु -नीय दोनों काव्यों में कीन पूर्ववर्ती ग्रीर कीन उत्तरवर्ती है, यह ग्रन्त:परीक्षा के ग्राघार पर सर्वथा ग्रसम्भव है। क्षेमेन्द्र के भट्टि-मौमककाच्यादि निर्देश में भट्टि का निर्देश पूर्वकालता के कारण है ग्रथवा समास के ग्रल्पाच्तररूप पूर्वनिपात नियम के कारण, यह कहना भी ग्रति कठिन है। पुनरिप हमारा विचार है कि वी० वरदाचार्य का मत (भट्टि से भूमक की पौर्वकालिकता) इस विषय में ग्रधिक ठीक है।

ग्रन्थनाम का कारण —इस काव्य में कार्तवीर्य ग्रर्जुन ग्रीर रावण के युद्ध का वर्णन है। इसलिए रावणार्जुन ग्रथवा ग्रर्जुनरावण द्वन्द्व समास से पाणिनीय ४।३।८८ के नियम से छ (=ईय) प्रत्यय होता है।

काव्यपरिचय - भट्ट भूम ने इस काव्य में पाणिनीय अष्टा-ध्यायी के स्वर वैदिक विषयक सूत्रों को छोड़कर पाणिनि सूत्रकम

१. सं० साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, बाचस्पित गौरेलाकृत, पृ० ६५१।
२. ग्रिवकृत्य कृते ग्रन्थे, शिशुकन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिम्यश्छः । सम्भव है इस सूत्र से 'छ' प्रत्यय की प्राप्ति देखकर ही वरदाचार्यं ने रावणार्जुनीय का काशिका में निर्देश लिख दिया हो ।

से तत्तत् सूत्रसिद्ध विशिष्ट प्रयोगों के निदर्शन कराने का प्रयत्न किया है। अष्टाध्यायी का प्रथम पाद संज्ञापरिभाषात्मक है, साक्षात् शब्द-साधक नहीं है। इसलिए अन्थकार ने इस अन्थ का आरम्भ अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से किया है।

मुद्रित ग्रन्थ—ग्रारम्भ में इस काव्य की एक ही प्रति कश्मीर से उपलब्ध हुई थी, वह भी मध्य-मध्य में त्रुटित थी। उसी से विभिन्नकाल में की गई दो प्रतिलिपियों के ग्राधार पर पं० काशीनाथ और शिवदत्त ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया था। इस कारण काव्यमाला (निर्णयसागर प्रेस) में प्रकाशित ग्रन्थ स्थान-स्थान पर त्रुटित है।

सम्पादक-द्वय ने इस मुद्रित ग्रन्थ में यथास्थान पाणिनीय सूत्रों का निर्देश करके इस काव्य की उपयोगिता को निस्सन्देह बढ़ा दिया है।

भ्रन्य हस्तलेख—धव इस कान्य के दो हस्तलेख भ्रीर उपलब्ध हैं। उनमें से एक मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में है। यह हस्तलेख वासुदेवकृत टीका सहित है। द्र० — सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ A, पृष्ठ ४२६१, संख्या २६५४। द्वितीय हस्तलेख लन्दन के इण्डिया ग्राफिस पुस्तकालय में है। द्र० — सूचीपत्र भाग २, खण्ड २, संख्या (लिखनी रह गई)।

इन दोनों हस्तलेखों के आधार पर इस ग्रन्थ का पुन: सम्पादन होना चाहिए।

प्रन्थकार की ऐतिहासिक भूल—भट्ट भूमं ने ग्रव्टाध्यायी २।४।३ के प्रसङ्ग में महाभाष्य में उद्धत किसी प्राचीन काव्यशास्त्र के दो चरणों का समावेश इसे ग्रंथ में भी कर दिया है—

> 'उदगात् कठकालावं प्रत्यष्ठात् कठकौथुमम् । येषां यज्ञे द्विजातीनां तद्विघातिभिरन्वितम् ॥' ७।४॥

परन्तु यह सन्निवेश ऐतिहासिक दृष्टि से आन्तिपूर्ण है। कठ-कलाप-कौथुम आदि चरणों का प्रवचन द्वापर के अन्त में वेदव्यास तथा उनके शिष्यों ने किया था। कार्तवीर्य अर्जुन का काल इससे बहुत पूर्ववर्ती है। वह द्वापर के मध्य अथवा तृतीय चरण में हुआ था।

१. वाल्मीकीय रामायण में भी एक स्थान पर कठ, तैत्तिरीय आदि का

भट्ट ग्रौर रावणार्जुं नीय में ग्रन्तर—यद्यपि दोनों काव्य व्या-करणप्रधान हैं, परन्तु इन दोनों में एक मौलिक ग्रन्तर है। भट्टिकाव्य में जहां व्याकरण के प्रकरण-विशेषों को ध्यान में रखकर विशिष्ट पदावली का संग्रथन है, वहां रावणार्जुं नीय में अष्टाध्यायी के सूत्र-पाठ कम से निर्दिष्ट विशिष्ट सूत्रोदाहरणों का संकलन है। इस मौलिक ग्रन्तर की दृष्टि से भट्टि की अपेक्षा भट्टभूम का काव्य-निर्माण कार्य अधिक विलष्ट ग्रौर चमरकारपूर्ण है।

इस दृष्टि से भी हमारा भी यही विचार है कि भूमक भट्टि से पूर्ववर्ती है।

### टीकाकार-वासुदेव

सौभाग्य से रावणार्जु नीय अपरनाम अर्जु नरावणीय काव्य की वासुदेव नामा विद्वान् विरचित टीका का एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। द्र०-सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १A, पृष्ठ ४२८१, संख्या २६५४।

इस हस्तलेख का स्रादि पाठ इस प्रकार है—

'वासुदेवैकमनसा वासुदेवेन निर्मितम्।

वासुदेवीयटीकां तां वासुदेवोऽनुमन्यताम्॥'

इसके अन्त का पाठ इस प्रकार है-

'इति श्रर्जु नरावणीये रषाभ्यां पादे सप्तविंशः सर्गः। श्रर्जु नरावणीयं समाप्तम्।'

इस वासुदेव का निर्देश—नारायण भट्ट ग्रथवा नारायण किव के धातु-काव्य पर रामपाणिवाद की एक टीका का हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। उसके ग्रारम्भ में लिखा है—

'उदाहृतं पाणिनिसूत्रमण्डलं प्राग्वासुदेवेन तदूर्ध्वतोऽपरः। उदाहरत्यद्य वृकोदरोदितान् धातून् ऋमेणैव हि माधवसंश्रयात्।।'

धातुकाव्य का रचनाकाल वि० सं० १६१७-१७३३ तक है। ग्रतः इसकी टीका में उद्धृत वासुदेव सं० १६५० वि० से तो पूर्ववर्ती ग्रवश्य होगा।

निदेश उपलब्ध होता है, परन्तु वह ग्रंश प्रक्षिप्त है।

इससे श्रधिक इस टीका श्रीर टीकाकार के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

संस्कृत-साहित्य के इतिहास लेखकों ने भट्टभूम के रावणा-जुंनीय काव्य का निर्देश तो किया है, परन्तु इस टीका का संकेत भी किसी ने नहीं किया।

### ७-भाइकाव्यकार (सं० ६००-६५० वि०)

साहित्य तथा व्याकरण के वाङ्मय में भट्टि नामक महाकाव्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। लक्षण प्रन्थों के अध्ययन से ग्लानि करनेवाले अथवा भयभीत संस्कृत-अध्ययनार्थी चिरकाल से भट्टि काव्य के आश्रय से संस्कृत का अध्ययन करते रहे हैं। भट्टिकाव्य पर विविध व्याकरण शास्त्रों की दृष्टि से लिखे गये बहुविध टीका प्रन्थों से यह स्पष्ट है कि इस काव्य का संस्कृत-शिक्षण की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत में व्यापक प्रचार रहा है। इस दृष्टि से भट्टिकाव्य का काव्य-शास्त्रों में अथवा लक्ष्यप्रधान काव्यों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भट्टिकार का नाम—भट्टिकाब्य के रचयिता का वास्तविक नाम क्या है, इस विषय में कुछ मतभेद है। जटीश्वर जयदेव जयमंगल इन तीन नामों से व्यवहृत होनेवाले जयमङ्गला टीका के रचयिता ने स्वटीका के ग्रारम्भ में इस प्रकार लिखा है—

'लक्ष्यं लक्षणं चोभयमेकत्र प्रदर्शयतुं श्रीस्वामिसूनुः कविर्भट्टि-नामा रामकथाश्रयमहाकाव्यं चकार।'

ऐसा ही इस टीकाकार ने स्वव्याख्या के अन्त में भी लिखा है। तदनुसार किव का नाम भट्टि, और उसके पिता का नाम श्री-स्वामी है।

स्रन्य प्रायः सभी टीकाकार भट्टिकाव्य के रचयिता का नाम भर्तृ हरि लिखते हैं। यथा—

१—भर्तृहरि काव्य-दीपिका का कर्त्ता जयमङ्गले ग्रन्थ के ग्रारम्भ में लिखता है—

'कविकुलकृतिकैरवकरहाट: श्रीभर्तृहरि: कविभेट्टिकाव्यं

१. यह जयमञ्जल पूर्वनिर्दिष्ट जयमञ्जल से भिन्न व्यक्ति है।

#### चिकीर्षु: ।

पुनः ग्रन्थ के ग्रन्त में लिखता है—
'इति भर्तृ हरिकाव्यदीपिकायां जयमङ्गलाख्यायां ......'।'
२—श्री कन्दर्पशर्मा लिखता है—

'ग्रत्र तावन्महामहोपाध्यायश्रीभर्तृ हरिकविना शब्दकाव्ययो-र्लक्षणलक्षितानि......'।

३—भट्टचिन्द्रका का रचियता विद्याविनोद लिखता है— 'ग्रत्र कविना श्रीधरस्वामिसूनुना भर्तृ हरिणा सर्गबन्धो महाकाव्य-लक्षणसूचनाय·····'।

४—व्याख्यासार नाम्नी टीका का ग्रज्ञातनामालेखक लिखता है— 'ग्रथाक्षेविकोषण बालान् व्युत्पिपादियषुः श्रीमद्भृतृं हरिकृतस्य रामायणानुयायि-भट्टचाख्याग्रन्थस्य .......'।

५ - भट्टिबोधिनी टीका का लेखक हरिहर लिखता है-'परिवृद्धयन् भर्तृ हरिः काव्यप्रसंगेन ......'।

६—मिल्लनाथ भी भट्टिकाब्य को भर्तृ हरि की रचना मानता है। इसी प्रकार अन्य टीकाकारों का भी यही मत है।

भट्टिकाव्य के टीकाकारों के अतिरिक्त कतिपय अन्य अन्यकारों ने भी भट्टिकाव्य को भर्तृ हरि के नाम से उद्घृत किया है। यथा—

७—पञ्चपादी उणादि वृत्तिकार श्वेतवनवासी लिखता है—

क—तथा च भर्तृ काव्ये प्रयोगः—'भुवनहितच्छलेन' (भट्टि १।१) इति । उणादि २।६०, पृष्ठ ६३।

#### ल-तथा च भतृं काव्ये प्रयोग:--

१. इण्डिया ग्राफिस लायत्रेरी सूचीपत्र, भाग १ लण्ड २ संख्या ६२१, ६२२।

२. इण्डिया आफिस लायब्रे री सूचीपत्र, भाग १ खण्ड २ संख्या ६२१ के आगे।

३. मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह सूचीपत्र, भाग ६, पृष्ठ ७६६२, संख्या ५७१२।

४. मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह सूचीपत्र, भाग ६, पृष्ठ ७६६१, संस्था ५७१०। 'सम्प्राप्य तीरं तमसापगायाः गङ्गाम्बुसम्पर्कविशुद्धिभाजः' (भट्टि ३।३६) इति । उणादि ३।१११, पृष्ठ १२६ ।

इन दोनों उद्धरणों में प्रथम का यद्यपि भट्टिकाव्ये पाठान्तर मिलता है, तथापि द्वितीय उद्धरण में पाठान्तर न होने से स्पष्ट है कि इवेतवनवासी भट्टिकाव्य को भर्तृ हिर की कृति मानता है।

द हरिनामामृत व्याकरण के १४६३ वें सूत्र की वृत्ति में लिखा है—

'फलेग्रहिन् हंसि वनस्पतीन् इति भतृंहरिविप्र:।' यह पाठ भट्टिकाव्य २।३ में मिलता है।

नाम का निर्णय—हमारे विचार में दोनों नामों में मूलत: कोई भेद नहीं है। भट्टि यह नाम भर्तृ हरि के एकदेश भर्तृ का ही प्राकृत रूप है। अन्य भर्तृ हरि नाम के लेखकों से व्यावृत्ति के लिए इस भर्तृ हरि के लिए प्रन्थकारों ने भर्तृ शब्द के प्राकृत भट्टिक्ष्प का ब्यवहार किया है।

श्रनेक भतृंहरि – महाकवि कालिदास के समान भतृंहरि नाम के भी कई विद्वान् हो चुके हैं। एक प्रधान वैयाकरण वाक्यपदीय का तथा महाभाष्य-दीपिका का रचियता भतृंहरि है। दूसरा — भट्टिकाव्य का कर्ता है। तीसरा भागवृत्ति का लेखक है। इन तीनों के नाम-सादृश्य से उत्पन्न होनेवाले भ्रम को दूर करने के लिए श्रवीचीन वैया-करणों ने श्रत्यधिक सावधानता वरती है। वाक्यपदीयकार श्राद्य भर्तृंहरि के उद्धरण ग्रन्थकारों ने सवंत्र हरि श्रथवा भर्तृंहरि के नाम से उद्धृत किये हैं। भट्टिकाव्य के उद्धरण प्रायः सवंत्र भट्टि नाम से निर्दिष्ट हैं (केवल श्वेतवनवासी ने भर्तृ काव्य का व्यवहार किया है)। भागवृत्ति के उद्धरण सर्वत्र भागवृत्ति, भागवृत्तिकृत् श्रथवा भागवृत्ति-कार के नाम से उल्लिखित किये गये हैं। इस प्रकार तीनों भर्तृंहरि के उद्घृत उद्धरणों में ग्रन्थकारों ने कहीं पर भी साङ्कर्यं नहीं होने दिया।

तीनों भर्तृहरि के विषय में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ३६८-३७६ (तृ० संस्क०) तक विस्तार से लिख चुके हैं, ग्रतः यहां विस्तार नहीं करते।

परिचय-प्रसिद्ध जयमञ्जला टीका में महाकवि भट्टि के पिता

का नाम श्रीस्वामी लिखा है, परन्तु भट्टिचन्द्रिका के रचयिता विद्या-विनोद ने श्रीधर स्वामी नाम का निर्देश किया है। सम्भवतः श्री स्वामी श्रीघर स्वामी का एकदेश है। म्रतः भट्टि के पिता का नाम श्रीघर स्वामी ग्रिधिक युक्त प्रतीत होता है।

भट्टिकाव्य के अन्तिम श्लोक से विदित होता है कि भट्टिकार गुजरात अन्तवंतीं वलभी नगरी का निवासी था।

काल—भट्टिकार ने ग्रन्तिम क्लोक में लिखा है— 'काव्यमिदं विहितं मया बलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम् ।'

वलभी में श्रीधर सेन नामक ४ राजा हुए हैं। उनका काल वि० सं० ५५० से ७०५ तक है। इनमें से किस श्रीधरसेन के काल में भट्टिकाच्य लिखा गया, यह कहना कठिन है। भागवृत्ति के व्याख्या-कार मृष्टिधर के वचनानुसार भागवृत्ति की रचना भी वलभी के किसी श्रीधरसेन नामक नरेन्द्र के काल में हुई है। हमारा विचार है कि भागवृत्ति की रचना चतुर्थ श्रीधरसेन के काल(वि० सं० ७०२-७०५) में हुई। श्रीर भट्टिकाच्य की रचना तृतीय श्रीधरसेन के राज्यकाल (सं० ६६०-६७७) में हुई। संस्कृत-किवदर्शन के लेखक डा० भोला-शंकर व्यास ने भट्टिकाच्य की रचना दितीय श्रीधरसेन के समय में मानी है (पृष्ठ १४३)। परन्तु अन्त में समय ६१० ई०—६१५ ई० (६६७ वि०—६७२ वि०) लिखा है। दितीय श्रीधरसेन का काल लगभग ६२६ वि० –६४६ वि० (५७१ ई०—५८६ ई०) तक है। अतः ६१० ई०—६१५ ई० काल गणना के अनुसार तृतीय श्रीधरसेन का ही है। सम्भव है भोलाशंकर व्यास से 'तृतीय श्रीधरसेन' पाठ के स्थान में 'दितीय' शब्द अनवधानता से लिखा गया हो।

भट्टि थ्रौर भामह – भट्टि और भामह ने अलङ्कारों का जो क्रम अपने अपने प्रन्थों में दिया है, उसमें बहुत समानता है। ऐसी कुछ समानता भामह थ्रौर दण्डी के क्रम में भी है। ग्रतः इस समानता-मात्र से दोनों के पौर्वापर्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं हो सकता।

ग्रलङ्कारक्रम के सादृश्य के श्रतिरिक्त दोनों ग्रन्थकारों के एक पद्य में भी ग्रद्भुत समानता है। यथा —

१. द्र०-प्रथमभाग पृष्ठ ४७१ (तृ० सं०)।

भामह का पद्य है—

काव्यान्यिप यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत् । उत्सवस्सुधियामेव हन्त दुर्मेधसो हताः' ॥२।३०॥

भट्टि का कथन—

'व्याख्यागम्यमिवं काव्यमुत्सवस्सुधियामलम् । हता दुर्मेधसञ्चास्मिन् विद्वत्त्रियचिकीर्षया' ॥१२।३४॥

इस समानता से स्पष्ट है कि कोई एक दूसरे का अनुकरण कर रहा है। कीथ ने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ में भट्टि को भामह से पूर्ववर्ती माना है। ग्रीर भट्टि के व्याख्यागम्यमिदं काव्यं स्लोक की भामह द्वारा की गई प्रतिध्विन को भद्दे ढंग से दोहराना कहा है। इसी प्रकार भट्टि द्वारा प्रस्तुत अलङ्कारों की सूची को दण्डी और भामह की अलङ्कार सूचियों से मौलिकतापूर्ण कहा है।

इसके विपरीत 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' के लेखक कन्हैया लाल पोद्दार का मत है कि भामह भट्टि का पूर्ववर्ती है। भामह ने उक्त श्लोक में यमक और प्रहेलिका अलङ्कारों का निर्देश करने के अनन्तर उक्त प्रकार के विलष्ट काव्यों की निन्दा की है। परन्तु भट्टि ने अपने ग्रन्थ के अन्त में भामह द्वारा निन्दित क्लिष्टकाव्य की प्रशंसा में उक्त वचन कहा है। इतना ही नहीं, भट्टि ने भामह के उत्सवस्सुधियामिव के स्थान पर उत्सवस्सुधियामलम् में एव के स्थान में अलम् का निर्देश करते हुए क्लिष्टकाव्य-रचना का प्रयोजन विद्वत्त्रियचिकीषया बताया है। इतना ही नहीं, इससे पूर्ववर्ती —

'दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषाम् । हस्तामर्षे इवान्धानां भवेद् व्याकरणादृते ॥'

श्लोक में भी वैयाकरणों के लिए ही काव्यरचना करने का संकेत किया है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि भट्टि भामह से पूर्ववर्ती है। भामह का काल वि० सं० ६८७ से पर्याप्त पहले है। सं० ६८७ वि० के समीपवर्ती स्कन्दमहेश्वर ने निरुक्त टोका १०।१६ में भामह का 'तुल्य-

१. द्रष्टव्य, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १४१, १४२।

२. कन्हैयालाल पोद्दार सं० सा० का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०२-१०४।

श्रुतीनां तिन्दिच्यते' (२।१७) का वचन उद्धृत किया है। न्यास के सम्पादक ने भामह के अलङ्कारशास्त्र के शिष्टप्रयोगमात्रेण न्यास-कारमतेन वा वचन में न्यासकार नाम देखकर भामह का काल सन् ७७५ ई० (सं० ६३२ वि०) माना है। सम्भवतः कीथ ने भी भामह द्वारा न्यासकार का उल्लेख होने से भट्टि को भामह से पूर्ववर्तीं सिद्ध करने की चेष्टा की है। वस्तुतः यह मत चिन्त्य है। काशिका व्याख्या न्यास से पूर्व भी व्याकरण इतिहास में अनेक न्यास प्रसिद्ध थे।

भट्टिकाव्य का नाम—भट्टिकाव्य का वास्तविक नाम रावण-वध काव्य है।

#### टीकाकार

भट्टिकाव्य पर अनेक व्याख्याकारों ने टीका ग्रन्थ लिखे हैं। इन में निम्न प्रसिद्ध हैं—

## (१) जटीश्वर-जयदेव-जयमङ्गल (सं० १२२६ वि० से पूर्व)

जटीश्वर-जयदेव-जयमङ्गल इन तीन नामोंवाले वैयाकरण ने भट्टिकाच्य पर जयमङ्गला नाम्नी एक सुन्दर व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या पाणिनीय व्याकरण के अनुसार है।

काल जयमञ्जल का काल प्रज्ञात है। इस व्याख्या को दुर्घट वित्तकार शरणदेव ने अनेक स्थानों पर उद्धृत किया है। इसलिए इस व्याख्याकार का काल १२२६ वि. से पूर्व है, इतना ही सामान्यरूप से कहा जा सकता है।

## (२) मल्लिनाथ (सं० १२६४ वि० से पूर्व)

काव्यग्रन्थों के टीकाकार के रूप में मिल्लिनाथ ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है। इसने भट्टिकाव्य पर भी व्याख्या लिखी है।

काल — मिल्लिनाथ के काल के विषय में हमने इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पृष्ठ ५०६, ५१० (तृ०सं०) पर लिखा है कि 'मिल्लिनाथ विक्रम की १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्थ का या उससे पूर्ववर्ती है, इतना सामान्यतया कहा जा सकता है।'

१. विशेष द्रष्टब्ध सं० व्या० इतिहास भाग १, पृष्ठ ४०६ (तृ० सं०) 'महाकवि माघ ग्रीर न्यास' अनुशीर्षक के नीचे का सन्दर्भ।

श्रव मिल्लिनाथ का काल कुछ निश्चित सा हो गया है। जया-नन्द सूरि के शिष्य अमरचन्द्र सूरि विरचित हैमबृहद्वृत्त्यवचूणि के पृष्ठ १५४ पर मिल्लिनाथकृत न्यासोद्योतन ग्रन्थ स्मृत है। हैमबृहद्-वृत्त्यवचूणि का काल ग्रन्थ के अन्त में वि०सं० १२६४ श्रावण सुदि ३ रवि अख्डित है। अतः मिल्लिनाथ वि० सं० १२६४ से निश्चय ही पूर्ववर्ती है।

मिल्लिनाथकृत 'न्यासोद्योतन' ग्रन्थ के विषय में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ५०६ (तृ० संस्क०) पर लिख चुके हैं।

#### (३) जयमञ्जल

भट्टिकाच्य पर जयमङ्गल नामक वैयाकरण ने दीपिका अथवा जयमङ्गला नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका हस्तलेख इण्डिया आफिस लन्दन के संग्रह में है। द्र०—सूचीपत्र, भाग १, खण्ड २, संख्या ६२१।

इस वृत्ति के आरम्भ में लिखा है—

'तनुते जयमञ्जलः कृती निजनामाभिधभट्टिटिप्पणीम्।' अन्त में पाठ है—

'इति भतृं हरिकाव्यदीपिकायां जयमङ्गलाख्यायां ....।'

यह जयमङ्गल पूर्वनिर्विष्ट जटीश्वर जयदेव जयमङ्गल तीन नासवाले व्यक्ति से भिन्न है।

#### (४) यज्ञातनामा

भट्टिकाव्य पर किसी अज्ञातनामा विद्वान् ने एक व्याख्या लिखी है। इसका नाम व्याख्यासार है। मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह के सूचीपत्र में यह पुस्तक भट्टिकाव्यस्थूलव्याख्यासार नाम से निर्दिष्ट है। द्र०—भाग ६, पृष्ठ ७६६१, सं० ५७१०।

इसके आरम्भ का निम्न पाठ सूचीपत्र में उद्धृत है-

'श्रयाशेषविशेषेण बालान् व्युत्पिपादियषुः श्रीभतृं हरिकृतस्य रामायणानुयायिभट्टव्याख्याग्रन्थस्य विषयसंख्याच्छन्दसां प्रकाशेन तद्ग्रन्थस्य व्याख्यायां कस्यचिज्जनवरस्यातिशयानुरागस्समजिन । श्रमन्तरं च तदिभप्रायविदा केनिच्चद् विष्रेण तदादिष्टेन च तद्ग्रन्थस्य व्याख्यासंपर्केण व्याख्यासाराभिधो ग्रन्थस्समकारि ।' इससे अधिक इस टीकाकार के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं।

#### (५) रामचन्द्रशर्मा

रामचन्द्रशर्मा नामक विद्वान् ने सौपद्म व्याकरण के अनुसार भट्टिकाव्य की व्याख्यानन्द नाम्नी टीका लिखी है। प्रन्थकार स्वयं लिखता है—

> 'नत्वा श्रीनयनानन्दचक्रवित्यदाम्बुजम् । व्यास्यानन्दो मया ग्रन्थस्तन्यते यत्प्रसादतः ॥ वारेन्द्रवंशसंभूतश्रीरामचन्द्रशर्मणा । तन्यते भट्टिकाव्यस्य टीकेयं स्वानुकारिणी ॥ सौयद्मका नवं मूलं शिष्यान् बोधायितुं मया । रचिता बहुशो यत्नात् सुधीभिद्रंश्यतामियम् ॥'

इस उपन्यास से स्पष्ट है कि रामचन्द्रशर्मा वारेन्द्र-वंशसंभूत था, और इसके गुरु का नाम नयनानन्द चक्रवर्ती था।

## (६) विद्याविनोद

विद्याविनोद नामक विद्वान् ने भट्टिकाव्य पर भट्टिचिन्द्रिका नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस ग्रन्थ के आरम्भ का पाठ इस प्रकार है—

'वन्दे दूर्वादलक्ष्यामं रामं राजीवलोचनम् । जानकीलक्ष्मणोपेतं भक्त्याभीष्टफलप्रदम् ।। नत्वा तातपदद्वन्द्वं ज्ञात्वा ग्रन्थकृदाशयम् । विद्याविनोदः कुरुते टीकां श्रीभट्टिचन्द्रिकाम् ॥'

#### (७) कन्दर्पशर्मा

कन्दर्पशर्मा ने सौपद्म प्रिक्रयानुसार भट्टिकाच्य की टीका लिखी है। वह ग्रंथ के ग्रारम्भ में लिखता है -

'सौपद्मानां प्रीतये भट्टिकाच्ये टीकां घीरकन्दर्पशर्मा।

१. यहां से आगे उल्लिखित टीका-भ्रन्यों का संग्रह मद्रास राजकीय हस्त-लेख संग्रह में 'भट्टिकाव्यव्याख्याषट्कोपेतम्' के नाम से निर्दिष्ट है। द्र०— सूचीपत्र भाग ६, पृष्ठ ७६७२, संख्या ५७१२।

विद्यासागरटीकायां कातन्त्रप्रिक्षया यतः । सुपद्मप्रिक्रया तस्मात् तस्मादेव प्रणीयते ॥' (ट) पुराडरीकाच-विद्यासागर

पुण्डरीकाक्ष-विद्यासागर नामक वैयाकरण ने भट्टिकाब्य पर कातन्त्र — कलाप ब्याकरण के अनुसार कलापदीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है। उसने ग्रन्थ के आरम्भ में स्वयं लिखा है—

'नत्वा शंकरं चरणं ज्ञात्वा सकलं कलायतत्त्वं च। दृष्ट्वा पाणिनितन्त्रं वदित श्रीपुण्डरीकाक्षः॥ पाणिनीयप्रिक्तयायां मे प्रसिद्धत्वान्न कौतुकम्। कलायप्रिक्तया तस्मादप्रसिद्धात्र कथ्यते॥' अन्त में इस प्रकार है—

'इति महामहोपाघ्याय श्रीमच्छ्रीकान्तपण्डितात्मजश्रीपुण्डरीकाक्ष-विद्यासागरभट्टाचार्यकृतायां भट्टिटीकायां कलापदीपिकायां -----।'

इससे इतना ही विदित होता है कि पुण्डरीकाक्ष के पिता का नाम 'श्रोकान्त' था। पूर्वनिदिष्ट कन्दर्पशर्मा द्वारा स्मृत विद्यासागर यही पुण्डरीकाक्ष-विद्यासागर है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

#### (६) हरिहर

हरिहर ग्राचार्य ने भट्टिकाव्य पर भट्टिबोधिनी नाम्नी व्याख्या लिखी है। उसके ग्रारम्भ में वह स्वयं लिखता है—

'नत्वा रामपवद्वन्द्वमरिवन्दभविच्छिदम्। द्विजो हरिहराचार्यः कुरुते भट्टिबोधिनीम्॥'

'पूर्वंग्रामिकुले कलानिधिनिभं कृत्वा सुमेरुस्थितो भ्राता तस्य जयधरो द्विजवरो वाणेश्वरस्तत्सुतः। .....पित्वृढयन् भर्तृ हरिः काव्यप्रसंगेन .....।'

#### (१०) भरतसेन

भरतसेन ने मुग्धबोध प्रक्रिया के अनुसार भट्टिकाब्य पर एक टीका लिखी है।

=─हलायुध (सं० ६७५−१०५० वि०)

हलायुध ने कविरहस्य नामक एक लक्ष्य-प्रधान काव्य लिखा

है। इसमें धातुओं के रूपों का विशेष निर्देश किया गया है।

परिचय—हलायुध राष्ट्रकूट के तृतीय कृष्णराजा (सं० ६६७ — १०१३ वि०)का सभापण्डित था। पिङ्गल छन्दः सूत्र की मृतसञ्जीवनी टीका में वाक्पतिराज(सं० १०३१-१०५२ वि०) मुञ्ज की प्रशंसा पर इसके अनेक क्लोक उपलब्ध होते हैं। अतः प्रतीत होता है कि हलायुध राष्ट्रकूट के तृतीय कृष्णराजा के स्वर्गवास के उपरान्त मुञ्ज की सभा में चला गया था। अतः हलायुध का काल सामान्यतया सं० ६७५-१०५० वि० तक माना जा सकता है।

हलायुध ने कविरहस्य के झारम्भ में झपने को— 'धातुपारायणाम्भोधिपारोत्तीर्णधीः।'

कहा है। यह विशेषण सत्य है, यह उसके काव्य के अध्ययन से व्यक्त है। इस काव्य में २७४ श्लोक हैं।

ग्रन्य नाम—इस कविरहस्य के कविगृह्य और ग्रपशब्दाख्यकाव्य भी नामान्तर हैं।

अन्य ग्रन्थ—हलायुध के दो ग्रन्थ ग्रीर प्रसिद्ध हैं —एक पिङ्गल-छन्द:सूत्र टीका मृतसञ्जीवनी, ग्रीर दूसरा ग्रभिधानरत्नमाला नामक कोश।

टीकाकार - इस काव्य पर दो टीकाएं उपलब्ध होती हैं।

६ — हेमचन्द्राचार्य (सं० ११४५-१२२६ वि०)

श्राचार्य हेमचन्द्र ने स्वीय शब्दानुशासन के संस्कृत स्वीर प्राकृत दोनों प्रकार के नक्षणों के लक्ष्यों को दर्शाने के लिए एक महाकाव्य लिखा है, इसका नाम है—कुमारपालचरित । इसके प्रारम्भ में २० स्गं संस्कृत में हैं, ग्रीर ग्रन्त के द्र सर्ग प्राकृत में, इसलिए इसे ह्याश्रय काव्य भी कहते हैं।

याचार्य हेमचन्द्र के देशकाल यादि के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग पृष्ठ ६१७-६१८ (तृ० सं०) तक विस्तार में लिख चुके

हैं। पाठक इस विषय में वही देखें।

१० -- नारायण [ब्रह्मदत्त स्तु] (१५वीं शती से पूर्व)

ब्रह्मदत्त के पुत्र नारायण किव ने सुभद्राहरण नामक एक काव्य-शास्त्र लिखा है। इस काव्य के दो हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्त- लेख संग्रह में विद्यमान हैं। द्र॰ — सूचीपत्र भाग ३, खण्ड १८, पृष्ठ ३८८, मंख्या २७२०, तथा भाग ४, खण्ड १८, पृष्ठ ६३४८, संख्या ४३२३।

द्वितीय हस्तलेख के प्रथम सर्ग के बन्त में निम्न पाठ है-

'ब्रह्मदत्त (सूनु) नारायणविरिचतं व्याकरणोदाहरणे सविवरणे सुभद्राहरणे प्रकार्णकाण्डं प्रथमः सर्गः .....।'

काव्य का परिचय—इस काव्य में १६ सर्ग हैं। अष्टाध्यायी के कम से सूत्रों के उदाहरणों को ध्यान में रखकर किन ने इस काव्य की रचना की है। कुछ प्रकरणों के नाम इस प्रकार हैं—

६ - अध्यय कृद्विलसित (अष्टा० ३।४ पूर्वार्घ)

७-प्राग्दीव्यतीय विलसित (अष्टा० ४।१-३)

द-प्राग्वहतीयादि विलसित (अध्टा० ४।४।१-५।३....)

६—स्वाथिकप्रत्ययादि विलसित (ग्रष्टा० ५।३—४)।

काल—इस काव्य में भट्टभूम के सदृश पाणिनीय सूत्रकम का आश्रयण करने से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ की रचना पाणिनीय सम्प्रदाय में प्रक्रियाग्रन्थों के पठनपाठन में व्यवहृत होने से पूर्व हुई है। इसलिए यह ग्रन्थ १५वीं शती से पूर्व का होगा।

#### विवर्णकार

इस काव्य पर ग्रन्थकार ने स्वयं विवरण लिखा है, यह पूर्व-निर्दिष्ट वचन से स्पष्ट है।

इस काव्य और इसके रचियता के विषय में इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते।

#### ११-वासुदेव कवि

किसी वासुदेव नामा विद्वान् विरचित वासुदेव-चरित ग्रथवा वासुदेव-विजय नामक एक काव्य सिलता है।

अनेक वासुदेव — वासुदेव नामक अनेक कि हो चुके हैं। एक वासुदेव भट्टभूम विरचित रावणार्जु नीय काव्य का व्याख्याता है (इसके विषय में पूर्व लिख चुके हैं)। दूसरा वासुदेव किव युधिष्ठिर-विजय काव्य का रचियता है। इनके अतिरिक्त अन्य भी कितपय वासुदेव नामा किव हो चुके हैं।

कीथ की भूल—कीथ ने अपने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ के (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १६४ दि० ३ में 'वासुदेविवजय' और 'युधिष्ठिरिवजय' के रचियता दो सनामा किवयों को एक बना दिया है, यह उसकी प्रत्यक्ष भूल है। दोनों के ग्रन्थों की रचना-शैली इतनी भिन्न-भिन्न है कि दोनों को एक किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' के लेखकद्वय ने इन दोनों ग्रन्थों के रचियताओं को कश्मीरवासी मानते हुए भी इनके पार्थक्य के विषय में जो कुछ लिखा है (द्र०—पृष्ठ १७६—१७७) वह सर्वथा ठीक है।

वासुदेव चरित—इस काव्य में ६ सर्ग हैं। अन्त के तीन सर्गी को धातुकाच्य भी कहा जाता है। यह निर्णय आगर बम्बई से प्रकाित काव्यमाला में छप चुका है।

संस्कृत मेन्युस्कृप्ट्स प्राइवेट लायब्रेरी साऊय इण्डिया के सूची-पत्र में ग्रन्थकमाङ्क २६२१, २८६०, पृष्ठ २३८, २५६ पर धातुकाव्य के दो हस्तलेख निर्दिष्ट हैं। वहां इनके रचियता का नाम नारेरी वासुदेव ग्रिङ्कित है।

ये दोनों हस्तलेख वासुदेविजय के उत्तरार्घ के ही हैं, ग्रथवा

स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं, यह कहना कठिन है।

ग्रन्य धातुकाच्य - नारायण कवि कृत भी एक धातुकाच्य है। इसका वर्णन ग्रागे किया जाएगा।

वासुदेविवजय के रचियता वासुदेव किव के विषय में हमें इससे ग्रधिक कुछ ज्ञात नहीं।

#### १२ - नारेरी वासुदेव

वासुदेव किव के प्रसंग में हम लिख चुके हैं कि संस्कृत मेन्यु-स्कृप्ट्स प्राइवेट लायब्रेरी साऊथ इण्डिया के सूचीपत्र में नारेरी वासु-देव विरचित धातुकाव्य के दो हस्तलेख निर्दिष्ट हैं।

यह नारेरी वासुदेव वासुदेविवजय के ग्रन्थकार वासुदेव कि से भिन्न है ग्रथवा अभिन्न, इस विषय में हम निक्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कह सकते।

## १३ -- नारायण कवि (सं० १७१७-१६३३ ?)

नारायण किन ने धातुपाठ के उदाहरणों को लक्ष्य में रखकर धातुकाव्य की रचना की। अपाणिनीयप्रमाणता के सम्पादक ने धातुकाव्य का रचियता प्रक्रियासर्वस्व और अपाणिनीयप्रमाणता आदि विविध ग्रन्थों का लेखक नारायण भट्ट है, ऐसा कहा है। यदि धातुकाव्य का रचियता नारायण किन नारायण भट्ट ही हो, तो इसका काल सं० १६१७-१७३३ वि० के मध्य होना चाहिए।

इस काव्य का एक सव्याख्य हस्तलेख मद्रास शासकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। इसके ग्रारम्भ का लेख इस प्रकार है—

'उदाहृतं पाणिनिसूत्रमण्डलं प्राग्वासुदेवेन तदूर्ध्वतोऽपरः। उदाहरत्यद्य वृकोदरोदितान् धातून् ऋमेणैव हि माधवसंश्रयात्।।'

अर्थात्—पहले वासुदेव ने पाणिनि के सूत्रमण्डल को उदाहृत किया। उसके पश्चात् में वृकोदर (भीमसेन) कथित धातुओं को माधव (माधवीया घातुवृत्ति) के आश्रय से उदाहृत करता हूं।

इस श्लोक में निर्दिष्ट वासुदेव कौन है, यह निश्चितरूप से कहना कठिन है। तथापि हमारा विचार है कि यह भट्टभूम विर-चित रावणार्जुं नीय काव्य का व्याख्याता वासुदेव है।

#### व्याख्याकार-रामपाणिपाद

मद्रास के सूचीपत्र में उक्त सब्याख्य घातुपाठ के व्याख्याता का नाम रामपाणिपाद निर्दिष्ट है।

इससे श्रधिक नारायण किव के धातुकाव्य तथा उसके व्या-ख्याता के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

#### उपसंहार

हमने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ के द्वितीय भाग में संस्कृत शब्दानुशासनों से साक्षात् संबद्ध घातुपाठ, गणपाठ,

१. द्र० - इसी प्रन्य का प्रथम भाग, पृष्ठ ५४२-५४३ (तृ० संस्क०)।

२. द्र० - सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १८ । इस हस्तलेख की कमसंख्या तथा सूचीपत्र की पृष्ठसंख्या का निर्देश करना हम भूल गये । परन्तु कम-संख्या ३६८२, पृष्ठ संख्या ५४५१ से कुछ पूर्व है, इनना निश्चित है ।

उणादिपाठ, परिभाषापाठ, लिङ्गानुशासन तथा व्याकरणशास्त्र से सामान्यरूप से संबद्ध फिट्सूत्र, प्रातिशाख्य, दार्शनिक ग्रन्थ, लक्ष्य-प्रधान काव्यों के प्रवक्ता, रचिता ग्रीर व्याख्याताग्रों का वर्णन किया है। इस प्रकार यह व्याकरणशास्त्र का इतिहास दो भागों में पूर्ण हुग्रा है। इस ग्रन्थ से सम्बद्ध श्रनेकविध परिशिष्टों का संग्रह तृतीय भाग में किया जायेगा।

इत्यजयमेरु (ग्रजमेर) मण्डलान्तर्गत विरञ्च्यावासाभिजनेन श्रीयमुनादेवीगौरीलालाचार्ययोरात्मजेन पदवाक्यप्रमाणज्ञ-महावैयाकरणानां श्रीमहादत्ताचार्याणामन्तेवासिना भारद्वाजगोत्र-त्रिप्रवरेण वाजसनेय-चरणेन

माध्यन्दिनना
युधिष्ठर-मोमांसकेन
विरचिते
संस्कृत व्याकरण-शास्त्रेतिहासे
द्वितीयो भागः
पूर्तिमगात्।
शुर्भं भवतु लेखकपाठकयोः।

नीकि

१. यह तृतीय भाग इसी वर्ष (सं० २०३० में) प्रथम बार प्रकाशित हो रहा है।

# श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा

# प्रकाशित और प्रसारित ग्रन्थ

१. यजुर्वेदभाष्य-विवरण (प्रथम भाग) — इस ग्रन्थ में महींष दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम दस ग्रध्यायों पर ऋषिभक्त वेदममंत्र स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखों से मिलान करके छापा गया है। विस्तृत भूमिका तथा टिप्पणियों से युक्त। ग्रप्राप्य

यजुर्वेदभाष्य-विवरण (द्वितीय भाग ) — मूल्य १६-००

२. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका—लेखक महर्षि दयानन्द सरस्वती। पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित। मोटे टाइप, बड़े आकार में सुन्दर शुद्ध और सटिप्पण संस्करण। मूल्य १२-००

भूमिका पर किये गये आक्षेपों के उत्तर मूल्य १-५०

३. ऋग्वेदभाष्य-महर्षि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी)। सम्पा० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । विविध टिप्पणियों सहित । सुन्दर शुद्ध संस्करण । भाग १ – मू० २४-०० । भाग २ — मू० २४-०० ।

४. वैदिक-स्वर-मीमांसा – लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । संशोधित परिवधित द्वितीय संस्करण। वैदिक-स्वर-विषयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक ग्रन्थ। उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत। मू० ५-००

प्र. ऋग्वेद की ऋक्संख्या—संस्कृत-हिन्दी। ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की शुद्ध संख्या दर्शाई है, और अशुद्ध ऋक्संख्या की ग्रालोचना को गई है।

पृ० १-००

६. वेद-संज्ञा-मीमांसा-पं व्युधिष्ठिर मीमांसक । मू० ०-७४

७. देवापि ग्रौर शन्तनु के वैदिक ग्राख्यान का स्वरूप-लेखक पं ब्रह्मदत्त् जिज्ञासु। मू० ०-७४

द. वेद ग्रौर निरुक्त-लेखक पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मूल्य ०-७४

ह. निरुक्तकार ग्रीर वेद में इतिहास - लेखक पं॰ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। मृत्य ०-७५

१०. त्वाष्ट्री-सरण्यू ग्रास्थान का वास्तविक स्वरूप-ले० पं० धर्मदेव निरुक्ताचार्य। मू० ०-७ ४

११. वेद में आर्य-दास युद्ध सम्बन्धी पाश्चात्यमत का खण्डन— लेखक पं रामगोपाल शास्त्री वैद्य । मूल्य ०-७५ १२. वेद में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन प्रकार—लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक। मूल्य ३-००, ग्राजिल्द २-००

१३. सत्यार्थप्रकाश—ले० महर्षि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण पर ग्राधृत, ग्रन्यत्र मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित, ढाई हजार के लगभग टिप्पणियों से युक्त साधारण संस्करण।

मू० सजिल्द ६-००, अजिल्द ४-००

१४. सत्यार्थ-प्रकाश (श्रार्यसमाज-शताब्दी-संस्करण)—११ विविध परिशिष्टों वा सूचियों के सहित, सुन्दर पक्की जिल्द १२-००

१४. संस्कारविधि—ले० महर्षि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण पर ग्राधृत, ग्रजमेर मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित, विविध टिप्पणियों से युक्त । मू० २-२४, सजिल्द ३-००

१६. संस्कारविध (ग्रायंसमाज-शताब्दी-संस्करण) — अनेक परिशिष्टों वा सूचियों के सहित । सुन्दर पक्की जिल्द । सूल्य ६-००

१७. संस्कार-समुच्चय — लेखक पं ० मदनमोहन विद्यासागर। संस्कारविधि की व्याख्या तथा परिशिष्ट में अनेक समयोपयोगी कर्मों का संग्रह। मूल्य सजिल्द १२-००

१८. वैदिक-नित्यकर्म-विधि ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक। प्रातः से शयनपर्यन्त समस्त नैत्यिक कर्म,पञ्चमहायज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, और वृहद्यज्ञ के मन्त्रों के विस्तृत सरल शब्दार्थ भावार्थ सहित। प्रार्थना के मन्त्र पद्य एवं भजनों से युक्त। मू० १-५०

१६. पंचमहायज्ञविधि-ऋषि दयानन्द सरस्वती । मू० ०-३५

२०. हवनमन्त्र-ऋषि दयानन्द सरस्वती। मू० ०-२०

२१. सन्ध्योपासनविधि " भाषार्थं सहित मू० ०-२०

२२. सन्ध्योपासनविधि - दैनिक हवन-मन्त्र सहित मू० ०-२४

२३. वर्णोचचारणशिक्षा—ऋषि दयानन्दकृत पाणिनीय शिक्षा सूत्रों की हिन्दी व्याख्या सहित । मूल्य ०-२४

२४. निरुक्त-शास्त्र—पं० भगवद्दत कृत नैरुक्त-प्रक्रियानुसारी हिन्दीभाष्य सहित। मू० २०-०

२५. निरुक्तसमुच्चयः—ग्राचार्यं वररुचिकृत नैरुक्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ । संपा० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । मू० ५-००

२६. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः—पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा परि-शोधित संस्करण। मूल्य १-१४ २७. धातुपाठ: - अकारादि कम से धातुसूची सहित। मू० १-०० २८. संस्कृत-धातुकोष: - सं० पं० युधिष्ठिर मीमांसक। अका-रादि कम से पाणिनीय अर्थ सहित धातुम्रों के हिन्दी में विविध अर्थ, तथा उपसर्ग योग से प्रयुज्यमान विविध अर्थ सहित। मू० ३-००

२६. म्रब्टाध्यायी भाष्य (प्रथमावृत्ति)—ले॰ पं॰ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति समास म्रजुवृत्ति, वृत्ति उदाहरण, उदाहरण-सिद्धि सहित, संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में । सूल्य—प्रथम भाग-१५-००, द्वितीय भाग-१२-५०, तृतीय-१२-५०

३०. महाभाष्य-पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत हिन्दी-व्याख्या-सहित । भाग २ । मूल्य सजिल्द २०-००

३१. संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम विधि — ले० पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । इस प्रन्थ के द्वारा विना रटे संस्कृत भाषा और पाणिनीय व्याकरण का वोध कराया गया है । प्रथम भाग मू० ५-००

द्वितीय भाग — ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग के निर्देशों के अनुसार। मूल्य ५-५०

३२. काशकृत्स्न-धातु-व्याख्यानम् — चन्नवीर किषकृत कन्नड्-टीका का पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत-रूपान्तर । मू० ६-२५

३३. काशकृत्स्न-व्याकरणम् — सं० पं० युधिष्ठिर मोमासक । पाणिनीय व्याकरण से पूर्ववर्ती काशकृत्स्न व्याकरण के उपलब्ध १४० सूत्रों की व्याख्या तथा इतिहास (संस्कृत में) मूल्य ३-००

३४. शब्दरूपावली—ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक। इस ग्रन्थ के द्वारा शब्दों के रूप विना रटे समभपूर्वक बड़ी सुगमता से स्मरण हो जाते है। मू००-७५

३५. संस्कृतवाक्यप्रबोध—स्वामी दयानन्द कृत इस ग्रन्थ पर पं० अम्बिकादत्त व्यास द्वारा 'श्रवोध-निवारण' ग्रन्थ के रूप में किये गये आक्षेपों का पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उत्तर दिया गया है। सम्पादक पं० युधिष्ठिर मीमांसक। मू० १-२५

संस्कृत-वाक्य-प्रबोध—मूलमात्र। मू००-६०

३६. श्रनासित-योग—मोक्ष की पगदण्डी—ले० पं० जगन्नाथ पथिक। नाम के अनुरूप योगविषयक अत्युत्तम ग्रन्थ। मू० १०-००

Notes by Swami Bhumanand Saraswati M. A.)

मूल्य ३-००, सजिल्द ४-००

३८ विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम् (सत्यभाष्य-सहितम् ) — लेखक पं विष्णुसहस्रनाम की आध्यात्मिक व्याख्या संस्कृत तथा हिन्दी में चार भागों में। प्रत्येक भाग का मूल्य १२-५०

३६. वाल्मीकि-रामायण—हिन्दी-अनुवाद सहित। अनुवादक तथा परिशोधक-श्री पं अखिलानन्द भरिया। बालकाण्ड मू० ३-०० अयोध्याकाण्ड मू० ४-००। अरण्य-किष्किन्धाकाण्ड मू० ६-००। सुन्दरकाण्ड मू० ३-४०। युद्धकाण्ड १०-४०।

४०. विदुरनीति—नीतिविषयक प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ। पदार्थ तथा विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित। व्याख्याता-पं० युधिष्ठिर मीमांसक। ४०० पृष्ठ, सुन्दर छपाई। ग्रन्थ मृत्य केवल ४-५०

४१. सत्याग्रहनीति-काव्य-श्री पं० सत्यदेव शर्मा वासिष्ठ। भाषानुवाद सहित । नया सुन्दर संस्करण। मू० ५-००

४२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास—ले॰ पं॰ युधिष्ठिर मीमांसक। ग्रन्थ में आज तक के प्रमुख वैयाकरणों तथा उनके ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है। परिविधत नया संस्करण। मूल्य—प्रथम भाग २४-००, दूसरा २०-००, तीसरा १४-००।

४३. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित ग्रात्म-चरित।

४४. ऋषि दयानन्द श्रीर श्रार्यसमाज की संस्कृत साहित्य को देन-लेखक प्रो॰ भवानीलाल भारतीय। सजिल्द मू० ६-००

४**५. पूना-प्रवचन (उपदेश-मञ्जरी)** — ऋषि दयानन्द सरस्वती के १५ व्यास्थान । मू० २-५०

४६. विरजानन्द-प्रकाश — ले० श्री भीमसेन शास्त्री एम० ए०। श्री स्वामी विरजानन्द जी का अनुसन्धानपूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित्र। नया सस्ता संस्करण। मू० २-००

४७. व्यवहारभानु - ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती । मू० ०-३४ ४८. ग्रायोंद्देश्यरत्नमाला - ,, ,, मू० ०-१४ ४९. भागवत खण्डनम् ,, ,, मू० ०-५०

४९. भागवत खण्डनम् " " मू००-५० वेदवाणी—वेदविषयक उच्चकोटि की २५ वर्ष पुरानी मासिक पत्रिका। सं० — यु० मी० वार्षिक चन्दा ७-००, विदेश में ११-००

पुस्तक मिलने का पता-

रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ जिला-सोनीपत (हरयाणा)

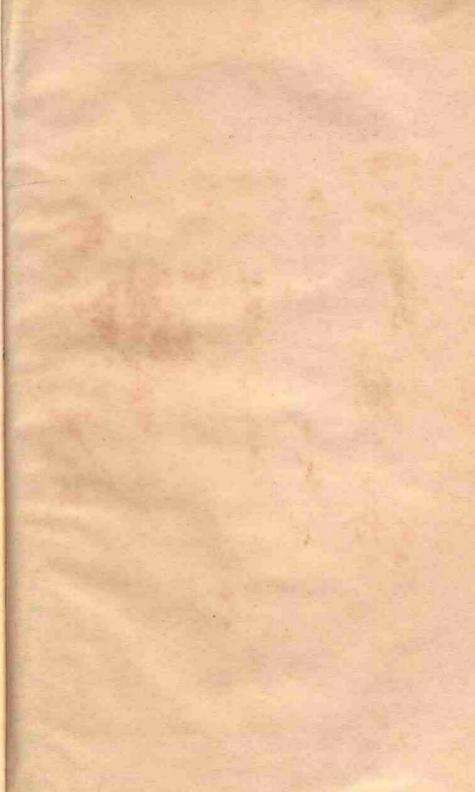

